॥ औः ॥

श्रीमद्दीस्वामी तुलसीदासजीविरचित

## श्रारामचारतमानस

[ मूल-मझली साइज ]

(सचित्र)

くべまなまがし



गीताप्रेस, गोरखपुर

[ सारत-सरकारद्वारा उपलब्ध करादे गणे रियायती मूल्यके कागजपर मुद्रित सिर्फ चार ही फर्मे हैं।

सं० १९९९ से **२०३८ तक १४**,८१,२५० सं० २०३९ छत्तीसवॉ संस्<u>करण १,००,०००</u> कुल १५,८१,२५० (पद्रह लाख इक्यासी हजार दो सौ पचान)

मूल्य छः रुपये

#### प्रथम संस्करणका निवेदन

गीतारेससे श्रीरामचरितसानसङ्ग एक सटीक एवं सचित्र संगङ्गण हुछ अन्य उपयोगी सामग्रीके साथ 'कल्याण' ने विशेषाहके रूपमें तेरहरे वर्षके प्रारम्भमे निक्ल चुहा है। उसमे बहुत-मी हृटियों होनेपर भी सानक्षेत्री जनताने उसका कितना आदर किया, यह पद होगोगो निवित ही है। मानसाद्ध निकालते समय यह विचार था और उसे नम्पादकीय निवेदनमें व्यक्त भी कर दिया गया था कि इसके बाद जल्ड़ी ही मानवका एक मूल संस्करण मोटे अक्षरोंमे अलग निकाला जाद, जिनके पाठसेन सादि दिये जाये तथा आवश्यक टिप्पणियाँ भी रहे और उनके बाद उसीजे आधारपर मूल तथा सटीक, छोटे-बड़े कई संस्करण निकाले लाउँ। परंतु इच्छा रहनेपर भी कई कारणोसे वह संस्करण जल्दी नहीं निकल न्या । पहले तो यह आशा थी कि मगवान्की कृपासे सम्भवतः कहीसे नाम्यामी-जीके हाथकी लिखी हुई कोई पूरी प्रामाणिक प्रति मिल जायः जिल्से ग्रुद-से-ग्रुद् पाठ मानसप्रेमियोक्षे पास पहुँचाया जा सकेः परंतु जब यह आशा जल्दी पूरी होती नहीं देखी गयी तो मानसाद्वके पाठको ही एक बार फिरहे देखकर तथा मानसके कृतिपय मर्अज्ञोंका परामर्ग हेव्हर उसीमें आवश्यकतानुसार यत्र-तत्र कुछ संशोधन करके छपनेको दे दिया गया ।

अभी वह संस्करण छप ही नहीं पाया था कि कई मिन्नोंका यह अनुरोध हुआ कि नवीन संवत्सरारम्भके पहले ही श्रीरामचिरतमानसका एक गुटका बहुत शीश्र छापकर तैयार किया जाय. जिसमें नवरात्रमें होने-वाले मानसपारायणके लिये (जिसकी स्चना कई माससे 'कल्याण' में छापी जा रही थी ) मानसप्रेमियोंको एक पाठोपयोगी छोटा एवं मस्ता संस्करण मिल जाय। इसलिये को उतना वड़ा मानसाह नहीं खरीट सकते उनकी सुविधाके लिये वह गुटका छापा गया। जनताने उसका बहुत अधिक आदर किया। छगभग हो ही वर्षमें उसकी एक लाख तीस हजार प्रतियों छप गयीं।

इसी बीचमें पाठभेडवाला मूल-मोटे टाइपका संस्करण भी छपकर तैयार हो गया । परंतु उसमें मानस-व्याकरण, भूमिका और प्राचीन प्रतियोक्ते अनेक पाठभेड़ रहनेसे तथा बहुत मोटे टाइप होनेके कारण उसका [ सारत-सरकारद्वारा उपलब्ध करादे गये रियायती मूल्यके कागजपर सुद्रित सिर्फ चार ही फर्मे हैं।

> सं० १९९९ से **२०३**८ तक **१**४,८१,२५० सं० २०३९ छत्तीसवॉ संस्करण १,००,००० कुल १५,८१,२५० (पद्रह लाख इक्यासी हजार दो सौ पचान)

> > मूल्य छः रुपये

#### प्रथम संस्करणका निवेदन

गीतावेससे श्रीरामचरितसानसका एक सटीक एवं यचित्र संरक्षण बुद्ध अन्य उपयोगी सामग्रीके साथ 'क्रस्याण' के विशेषात्रके रूपमे नेरहरें वर्षकं प्रारम्भमे निकल चुक्त है। उसमें बहुत-मी हृटियाँ होनेपर भी मानसप्रेमी जनताने उसका दिलना आदर किया, यह सब लोगोगो बिदित ही है। मानसाद्ध निकालते समय यह विचार था और उसे सम्पादकीय निवेदनमें व्यक्त भी कर दिया नथा था कि इसके बाद जरुदी ही मानराका एक सूल लंस्करण मोटे अक्षरोंमें अलग निकाला जाय, जिसमे पाठमेव आदि दिये जायें तथा आवश्यक टिप्पणियाँ भी रहें और उसके बाद उमीके आधारपर मूल तथा सटीक, छोटे-बडे कई संस्करण निकाले जार्ये । परनु इच्छा रहनेपर भी कई कारणासे वह संस्करण जल्दी नहीं निकल तदा। पहले तो यह आशा थी कि भगवान्की कृपासे सम्भवतः कहीं में गोन्याभी-जीके हाथको लिखी हुई कोई पूरी प्रामाणिक प्रति मिल जाय; जिससे गुद्ध-से-शुद्ध पाठ मानसप्रेमियोके पास पहुँचाया जा सदेः परंतु जब यह आशा जल्दी पूरी होती नहीं देखी गयी तो मानसाद्धके पाउकां ही एक वार फिरहे देखकर तथा मानसके कतिपय मर्मज्ञोंका परामर्श छेकर उसीमें आवश्यफतानुसार यत्र-तत्र कुछ संशोधन करके छपनेको दे दिया गया।

अभी वह संस्करण छप ही नहीं पाया था कि कई मिन्नोंका यह अनुरोध हुआ कि नवीन संवत्सरारम्भके पहले ही श्रीरासचरितमानसका एक गुटका बहुत शीव छापकर तैयार किया जाय, जिसमें नवरात्रमें होने-वाले मानसपारायणके लिये (जिसकी स्चना कई सामसे 'कल्याण' में छापी जा रही थी) मानसप्रेमियोंको एक पाठोपयोगी छोटा एवं सस्ता संस्करण मिल जाय। इसलिये जो उतना वडा मानसाङ्क नहीं खरीद सकते उनकी सुविधाके लिये वह गुटका छापा गया। जनताने उसका बहुत अधिक आदर किया। लगभग दो ही वर्षमें उसकी एक लाख तीस हजार प्रतियों छप गयीं।

इसी बीचमें पाठभेदवाला सूल-मोटे टाइपका संस्करण भी छपकर नैयार हो गया । परंतु उसमें मानस-व्याकरण, भूमिका और प्राचीन प्रतियोंके अनेक पाठभेद रहनेसे तथा वहुत मोटे टाइप होनेके कारण उसका मूल्य ३॥ ) रखना पड़ा । इसिलये सर्वसाधारण लोगोंको उसे खरीदनेमे कठिनाई पड़ती है, इधर गुरकाके टाइप बहुत छोटे होनेसे बहुत-से लोगोंको उसे पढनेमे असुविधा रहती है, इसिलये अनेक सज्जनोंने यह आग्रह किया कि एक ऐसा संस्करण निकाला जाय जिसमें टाइप भी कुछ बड़े हों और दाम भी टीक-टीक हों। यद्यपि वर्तमान सहायुद्धकी विकट परिस्थितिके कारण कागज, स्याही आदिके दाम अत्यधिक वढ जानेसे इस समय यह संस्करण निकालना बहुत कठिन था, किंतु फिर भी लोगोंके लगातार आग्रहके कारण किसी प्रकार यह छापकर तैयार किया गया है, जो मानस-प्रेमी पाठकोके सम्मुख प्रस्तुत है।

यों तो हमारा सारा ही प्रयास भूलोंसे भरा है। पूज्य गोस्वामीजीके हाथकी लिखी हुई कोई पूरी प्रामाणिक प्रति प्रयास करनेपर भी न मिल सकनेके कारण शुद्ध पाठका दावा तो हमलोग कर ही नही सकते; इसके अतिरिक्त अपनी समझसे पूरी सावधानी बरती जानेपर भी-इसमें प्रफ आदिकी भूलें रह गयी हों तो कोई आश्चर्य नहीं है। आशा है कृपालु पाठक हमारी फठिना ऱ्यों को समझकर इसके लिये हमे क्षमा फरेंगे। पाठके सम्बन्धमे हमें इतना ही निवेदन करना है कि जो कुछ लामग्री हमे प्राप्त हो सकी, उसका हमलोगोंने अपनी समझसे ईमानदारीके साथ उपयोग किया है। प्रूफ आदिकी भूलं यदि कुछ रही हों तो वे अगले संस्करणोंमें सुधारी जा सकती है।

पाठके सम्बन्धमें हमें पूज्यपाद परमहंस श्रीअवधिवहारीदासजी महाराज ( नागाबाबा ), पूज्य पं० श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी तथा पूज्य पं० श्रीजयरामदासजी 'दीन' रामायणीसे बहुमूल्य परामर्श प्राप्त हुए। इसकेलिये हम उनके हृदयसे कृतज्ञ हैं। पाठके निर्णयमें हमें 'मानसपीयूष' से तथा उसके सम्पादक महात्मा श्रीअंजनीनन्दनगरण शीतलासहायजीसे भी काफी महायता मिली है, जिसके लिये हम उनके भी विशेष कृतज्ञ हैं।

अन्तमे हम सब लोगोसे अपनी त्रुटियोंके लिये क्षमा मॉगते है और भगवान्की वस्तु भगवान्को ही समपित करते हैं। नृसिंहजयन्ती, मं० १९९९ वि० ]

#### ॥ श्रीहरिः ॥

### श्रीरामचरितमानसकी संक्षिप्त

# विषय-सूची

| विष्ठ ।    | विषय                       | āB          |
|------------|----------------------------|-------------|
| 0          | अयोध्याकाण्ड               |             |
| १०         | मङ्गलाचरण ••••             | २०३         |
| १०         | राम-राज्याभिषेककी तैयारी   | २०४         |
| ११         | श्रीसीता-राम-संवाद         | · २३१       |
|            | श्रीलक्ष्मण-सुमित्रा-संवाद | २३७         |
| १७         | वन-गमन ***                 | . २४०       |
| ३०         | केवटका प्रेम               | • २५०       |
| នន         | भरद्वाज-संवाद              | • २५३       |
| <b>४</b> ६ | श्रीराम-वाल्मीकि-संवाद     | २६१         |
| ७५         | चित्रक्ट-निवास '''         | • २६५       |
| <8         | दशरथ-मरण "                 | . २७५       |
| ९१         | भरत-कौसल्या-संवाद …        | . 570       |
| ९६         | भरतका चित्रक्टके छिये      |             |
| ११६        | प्रस्थान                   | २९०         |
| १२५        | भरत-भरद्वाज-संवाद          | २९९         |
| १३३        | राम-भरत-मिलन ''            | " ३१५       |
| १५०        | जनकजीका आगमन ''            | ३३१         |
| १७४        | श्रीराम-भरत-संवाद          | ·· ३४१      |
|            |                            | १० मङ्गलचरण |

#### [ & ]

|                       |        | -    | _                                     |          |         |
|-----------------------|--------|------|---------------------------------------|----------|---------|
| भरतजीकी विदाई         | •      | ३५१  | लंकाके लिये प्रस्थान                  | • •      | ४३१     |
| निद्याममे निवास       | ••••   | ३५३  | विभीपणकी शरणागति                      | <br>!    | ४३७     |
| अरण्यकाण              | ड      |      | समुद्रपर कोप                          | ••       | ४४३     |
| मङ्गलाचरण             | ••••   | ३५७  | लंकाकाण्ड                             | 3        |         |
| जयन्तकी कुञ्जिता      | •      | ३५८  | मङ्गलाचरण                             | •••      | ४४७     |
| श्रीसीता-अनुमया-मिल   | न      | ३६०  | सेतुवन्ध                              | ••       | ४४८     |
| सुतीक्गजीवा प्रेम     | •      | ३६३  |                                       | •••      | ४५८     |
| पञ्चवटी-निवास         |        | ३६७  | लक्ष्मण-मेघनाद-युद्ध                  | ••••     | ४७७     |
| खर-दूपण-वध            |        | ३७३  | श्रीरामकी प्रलापलीला                  |          | 850     |
| मारीच-प्रसंग          | •      | ३७६  | कुम्भक्रण-वध                          | ••••     | ४८६     |
| सीता-हरण              | •      | ३७८  | मेघनाद-वध                             | •••      | ४९०     |
| शवरीपर कृपा           |        | ३८३  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ••••     | • •     |
| किष्किन्धाव           | नाग्द  |      | रावण-वध                               | ••••     | ५०९     |
| मङ्ळाचर्ण             |        | ३९३  | सीताजीकी अग्नि-परीक्ष                 | ता · · · | .त्र १४ |
| श्रीराम-हनुमान्-भेट   | •••    | ३०,४ | अवधके लिये प्रस्थान                   |          | ५२१     |
| बाल्टि-वध             | •      | ३९९  | उत्तरकाण                              | इ        |         |
| सीताजीकी खोजके        | ित्रये |      | मङ्गलाचरण                             | •••      | पर्प    |
| वदरोका प्रस्थान       | ••     | ४०६  | भरत-ह्नुमान्-मिलन                     |          | परद     |
| हनुमान्-जाम्ब्यन्त-स् | नवाद   | ८१०  | i                                     |          | पर्र    |
| सुन्दरका              | ण्ड    |      | रामराज्याभिपक                         | . •      | ५३३     |
| मङ्गन्तरण             | •••    | ४१३  | श्रीरामजीका प्रजाको उ                 | उपदेव    | गुप्दर  |
| लकामें प्रवेदा        |        | ४१६  | गरुड-मुजुण्डि-संवाद                   | • • • •  | ५६१     |
| सीता-हनुमान्-संवाद    | · ·    | ४२०  | काकमुञुण्डि-होमश-स                    | तंबाड    | ५८९     |
| ल्का-दह्न             | ••     | ४२७  | ज्ञान-भक्ति-निरूपण                    | ••••     | ५९३     |
| श्रीगम ह्नुमान्-संवा  | ह      | 350  | । रामायणकी आरती                       | . •      | ६०८     |
|                       |        |      |                                       |          |         |

12.

### पारायण-विधि

श्रीरामचिरतमानसका विधिपूर्वक पाठ करनेवाले महानुभावोकां पाठारम्भके पूर्व श्रीतुलसीटासजी, श्रीवालमीकिजी, श्रीशिवजी तथा श्रीहनुमान्जीका आवाहन-पूजन करनेके पश्चात् तीनो भाइयोसिहत श्रीसीतारामजीका आवाहन, पोडशोपचार-पूजन और ध्यान करना चाहिये। तदनन्तर पाठका आरम्भ करना चाहिये। सबके आवाहन, पूजन और ध्यानके मन्त्र क्रमशः नीचे लिखे जाते हैं—

#### अथ आवाहनमन्त्रः

तुलसीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ ग्रुचिव्रत । नैर्फ्रुत्य उपविश्येदं पूजनं प्रतिगृह्यताम् ॥ ॐ तुलसीदासाय नमः ॥ १ ॥ श्रीवालमीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ ग्रुभप्रद । उत्तरपूर्वयोर्मध्ये निष्ट गृह्धीप्य मेऽर्चनम् ॥ ॐ वालमीकाय नमः ॥ २ ॥ गौरीपते नमस्तुभ्यमिहागच्छ महेश्वर । पूर्वदक्षिणयोर्मध्ये तिष्ट पूजां गृहाण मे ॥ ॐ गौरीपते नमः ॥३॥ श्रीलक्ष्मण नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहिष्रयः । याम्यभागे समातिष्ट पूजनं संगृहाण मे ॥ ॐ श्रीसपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः ॥ ४ ॥ श्रीशत्रुद्ध नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहिष्रयः । पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वोक्रहण्य मे ॥ ॐ श्रीसपत्नीकाय शत्रुच्नाय नमः ॥ ५ ॥ श्रीभरत नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहिष्रयः । पीठ-कस्योत्तरे भागे तिष्ट पूजां गृहाण मे ॥ ॐ श्रीसपत्नीकाय भरताय नमः ॥ ६ ॥ श्रीहनुमन्नमस्तुभ्यमिहागच्छ कृपानिधे । पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभो ॥ ॐ हनुमते नमः ॥ ७ ॥

अथं प्रधानपूजा रच कर्तन्या विधिपूर्वकम् । पुष्पाञ्जलि गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात्परस्य च ॥ ८ ॥ रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालंकृतं स्यामाङ्गं द्विसुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् । कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैश्चीत्रादिभिभीवितं वन्दे विष्णुशिवादिसेन्यमिनशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् ॥ ९ ॥ आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव। गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युत ॥ १० ॥ इत्यात्राहनम्

सुवर्णरचितं राम दिव्यास्तरणशोभितम्। आसनं हि मया दत्तं गृहाण मणिचित्रितम्॥ इति पोडशोपचारैः पूजयेत्

ॐ अस्य श्रीमन्मानसरामायणश्रीरामचरितस्य श्रीशिव-काकसुशुण्डियाद्मवरक्यगोस्मामितुलसीदासा ऋषयः श्रीसीता-रामो देवता श्रीरामनाम बीजं भवरोगहरी भक्तिः शक्तिः, मम नियन्त्रिताशेषविञ्चतया श्रीसीतारामशीतिपूर्वकसकलमनोरथ-सिद्धवर्थं पाठे विनियोगः।

#### अथाचमनम्

श्रीसीतारामाय नमः । श्रीरामचन्द्राय नमः । श्रीरामभद्राय नमः । इति मन्त्रत्रितयेन आचमनं कुर्यात् ॥ श्रीयुगलवीजमन्त्रेण प्राणायामं कुर्यात् ।

अथ करन्यासः

जग मंगल गुनग्राम राम के । दानि मुकुति धन धरम धाम के ॥ अङ्कुष्टाभ्यां नमः

राम राम किं जे जमुहाही । तिन्हिंह न पापपुंज समुहाहीं ॥ तर्जनीभ्यां नमः

राम सकल नामन्द ते अधिका । होउ नाथ अव खग गन बिधका ॥

सध्यमाभ्यां नमः

उमा दारु जोपित की नाई । सबिह नचावत रामु गोसाई ॥ अनामिकाभ्यां नमः

मन्मुस होइ जीव मोहि जयही । जन्म कोटि अव नासिह तबहीं ॥ कनिष्टिकाभ्यां नमः सामभिरक्षय रघुकुलनायक । धत चर चाप रुचिर कर सायक ॥ करतलकरपृष्ठाभ्यां नभः

> इति करन्यासः । राज्यासः अथ हृद्यादिन्यासः

जग मंगल गुनग्राम राम के। टानि मुकुति धन धरम धाम के॥ हदयाय नमः।

राम राम कहि जे जमुहाहीं। तिन्हिह न पापपुंज समुहाहीं॥ शिरसे स्वाहा।

राम सक्छ नामन्ह ते अधिका। होउ नाथ अघ खग गन विधिका॥ शिखाये वषट्।

उमा दारु जोषित की नाईं। सबिह नचावत रामु गोसाईं॥ कवचाय हुम्।

मन्मुख होइ जीव मोहि जवहीं। जन्म कोटि अघ नासिह तवहीं॥ नेत्राभ्यां वौषट्।

मामभिरक्षय रेघुकुलनायक । धत वर चाप रुचिर कर सायक ॥ अस्त्राय फट् । इति हृद्यादिन्यासः ।

### अथ ध्यानम्

मामवलोकय पंकजलोचन। कृपा विलोकिन सोच बिमोचन॥
नील तामरस स्थाम काम अरि। हृद्य कंज मकरंद मधुप हरि॥
जातुधान बख्य बल भंजन। मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन॥
भूसुर सिस नव बृंद बलाहक। असरन सरन दीन जन गाहक॥
भुजबल विपुल भार महिखंडित। खर दूषन बिराध बध पंडित॥
रावनारि सुखरूप भूपवर। जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर॥
सुजस पुरान बिदित निगमागम। गावत सुर मुनि संत समागम॥
फारुनीक व्यलीक मद खंडन। सब बिधि कुसल कोसला मंडन॥
किल मल मथन नाम ममताहन। तुलिसदास प्रभु पाहि प्रनत जन॥
इति ध्यानम्

-VHVHV

## नवाह्नपारायणके विश्राम-स्थान

|         |         |       | वृष्ठ |                                                 |      | वृष्ट |
|---------|---------|-------|-------|-------------------------------------------------|------|-------|
| पहला वि | वेश्राम | ••    | ८१    | छठा विश्राम                                     | •••• | ३८०   |
| दूसरा   | "       | ••••  | १३९   | सातवाँ ''                                       |      | ४५४   |
| तीसरा   | "       | • • • | १९९   |                                                 |      | 0.0   |
| चौथा    | "       | ••••  | २५७   | आठवॉ ''                                         | •••• | ५३३   |
| पाँचवाँ | "       | ••••  | ३१३   | छठा विश्राम<br>सातवाँ ''<br>आठवाँ ''<br>नवाँ '' |      | ६०७   |

## मासपारायणके विश्राम-स्थान

| 11 (14 (1 4 4 4 4 5 4 5 11 1 6 4 1 1 |         |       |            |           |         |       |  |
|--------------------------------------|---------|-------|------------|-----------|---------|-------|--|
|                                      |         | वृष्ठ |            |           |         | রম্ভ  |  |
| पहला त्रिश्राम                       | ••••    | ३३    | सोलहवाँ वि | श्रिम     | • • • • | २५७   |  |
| दूसरा ''                             | •••     | ४९    | सत्रहवाँ   | "         | ••••    | २६५   |  |
| तीसरा ''                             | ••••    | ६५    | अठारहवॉ    | "         | ••••    | २८५   |  |
| चौथा "                               | ••••    | ८१    | उन्नीसवॉ   | ,,        | ••••    | ३०३   |  |
| पाँचवाँ ''                           | • • • • | ९६    | वीसवॉ      | "         | •••     | ३१३   |  |
| इठा "                                | •• •    | १११   | इक्कीसवाँ  | "         |         | ३५५   |  |
| सातवॉ "                              | ••••    | १२६   | वाईसवाँ    | ••        |         | ३९१   |  |
| आठवाँ ''                             | ••••    | १३९   | तेईसवाँ    | 17        | ••••    | ४११   |  |
| नवाँ ''                              | ••••    | १५४   | चौवीसवाँ   | "         | ••••    | ४४५   |  |
| दसवाँ "                              | ••••    | १६९   | पचीसवॉ     | "         | •••     | ४७४   |  |
| ग्यारहवाँ "                          | • • •   | १८३   | छ्वीसवाँ   | "         | ••••    | 19019 |  |
| वारहवाँ "                            | • •     | २०१   | सत्ताईसवाँ | 77        | ••••    | ५२३   |  |
| नेरहवाँ ''                           | •••     | २१६   | अट्ठाईसवॉ  | ••        |         | ५६१   |  |
| चौदहवॉ "                             | ••••    | २३१   | उन्तीसवाँ  | <b>5•</b> | ••••    | ५९३   |  |
| पद्रहवाँ ''                          | ••••    | २ ४६  | तीसवाँ     | "         | ••      | ६०७   |  |
|                                      |         |       |            |           |         |       |  |

### श्रीरापरालाका प्रश्नादली

मानसानुरागी महानुभावोंको श्रीरामशलाका प्रश्नावलीका विशेष परिचय देनेकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, उसकी महत्ता एवं उपयोगितासे प्रायः सभी मानसंभेषी परिचित होगे। अतः नीचे उसका खरूपमात्र अङ्कित करके उससे प्रश्नोत्तर निकालनेकी विधि तथा उसके उत्तर-फलोंका उल्लेख कर दिया जाता है। श्रीरामशलाका प्रश्नावलीका खरूप इस प्रकार है—

| सु     | স     | ड          | वि       | हो       | मु         | ग        | व    | सु   | । नु     | वि        | घ              | िधि | इ  | द        |
|--------|-------|------------|----------|----------|------------|----------|------|------|----------|-----------|----------------|-----|----|----------|
| ₹      | रु    | फ,         | ़िस      | सि       | रे         | वस       | हे   | सं   | ਲ        | न         | ਲ              | य   | न  | अं       |
| सुज    | सो    | ग          | सु       | <u>क</u> | म          | स        | ग    | त    | न        | र्इ       | ਲ              | धा  | वे | नो       |
| त्य    | ₹     | न          | ্<br>কু  | जो       | म          | रि       | ₹    | र    | अ        | की        | हो             | सं  | रा | य        |
| पु     | सु    | थ्         | सी       | ु जे     | इ          | ग        | क्षम |      | <u>क</u> | <b>रे</b> | हो             | स   | स  | नि       |
| त_<br> | ₹<br> | त          | ₹        | स        | इ          | ह        | ंब   | व    | प        | चि        | स              | य   | स  | तु       |
| म      | का    | T          | र        | ₹        | मा         | भि       | मी   | म्हा | Ţ        | जा        | 震              | ही  | T  | जू       |
| ता     | रा    | <u>₹</u>   | रो       | ह        | का         | फ        | खा   | জি   | दीव      | ₹         | <u>रा</u><br>ज | पू  | द् | ਲ        |
|        | को    | <u>मि</u>  | गो       | न        | <b>H</b> _ | ज        | य    | ने   | मनि      |           | ল              | प   | स  | ਲ        |
| हि     | रा    | Ħ_         | स        | रि       | ग_         | <b>द</b> | न    | ঘ    | म        | खि        | जि             | मनि | त  | তা       |
| सि     | मु    | <u>न</u>   | <u>न</u> | कौ       | मि         | ল        | ₹_   | ग    | धु       | ख         | सु             | का  | स  | र        |
| गु     | 事     | <b>H</b> _ | अ        | घ        | नि         | <b>म</b> | ਲ    | τ    | न        | ब         | ती             | न   | रि | भ        |
| ना     | पु    | व          | अ        | ढा       | र          | ਲ੍       | का   | ए    | ਰੁ       | र         | न              | नु  | व  | थ        |
| 'सि    | ह     | सु         | म्ड      | रा       | र          | स<br>    | हिं  | र    | ते       | ˈਜ_ˈ      | ष              | τ   | जा | _<br>_ T |
| ₹ ₹    | आ     | T          | ला       | वी       | T          | री       | জ    | हू   | हीं      | पा        | जू             | ई   | रा | ₹        |

इस रामशलाका प्रश्नावलीके द्वारा जिस किसीको जब कभी धपने अभीष्ट प्रश्नका उत्तर प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो सर्वप्रथम उस व्यक्तिको भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करना चाहिये। तदनन्तर श्रद्धा-विश्वासपूर्वक मनसे अभीष्ट प्रश्नका चिन्तन करते हुए प्रश्नावलीके मनचाहे कोष्ठकमें अँगुली या कोई शलाका रख देना चाहिये और उस कोष्ठकमें जो अक्षर हो उसे अलग किसी कोरे कागज या स्लेटपर लिख लेना चाहिये। प्रश्नावलीके कोष्टकपर भी ऐसा कोई निशान लगा देना चाहिये, जिससे न तो प्रश्नावली गंदी हो और न प्रश्नोत्तर प्राप्त होनेतक वह कोष्ठक भूळ जाय । अब जिस कोष्ठकका अक्षर छिख छिया गया है, उससे आगे बढ़ना चाहिये तथा उसके नवें कोष्ठकमे जो अक्षर पड़े उसे भी लिख लेना चाहिये । इस प्रकार प्रति नवें अक्षरके नवें अक्षरको क्रमसे लिखते जाना चाहिये और तबतक लिखते जाना चाहिये, जबतक उसी पहले कोष्टकके अक्षरतक अँगुली अथवा शलाका न पहुँच जाय। पहले कोष्ठकका अक्षर जिस कोष्ठकके अक्षरसे नवाँ पड़ेगा, वहाँतक पहुँचने-पहुँचते एक चौपाई पूरी हो जायगी, जो प्रश्नकर्ताके अभीष्ट प्रश्नका उत्तर होगी। यहाँ इस वातका ध्यान रखना चाहिये कि किसी-किसी कोष्ठकमें केवल 'आ' की मात्रा (।) और किसी-किसी कोष्ठकमे दो-दो अक्षर हैं। अतः गिनते समय न तो मात्रावाले कोष्ठकको छोड़ देना चाहिये और न दो अक्षरोंवाले कोष्ठकको दो बार गिनना चाहिये। जहाँ मात्राका कोष्ठक आवे वहाँ पूर्विलिखित अक्षरके आगे मात्रा लिख लेना चाहिये और जहाँ दो अक्षरोंवाला कोष्टक आवे वहाँ दोनों अक्षर एक साथ लिख लेना चाहिये।

अत्र उदाहरणके तौरपर इस रामशलाका प्रश्नावलीसे किसी प्रश्नके उत्तरमे एक चौपाई निकाल दी जाती है। पाठक ध्यानसे देखें। किसीने भगतान् श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान और अपने प्रश्नका चिन्तन करते हुए यदि प्रश्नावलीके \* इस चिह्नसे संयुक्त 'म' वाले कोष्ठकमें अंगुली या शलाका रक्खा और वह ऊपर वताये क्रमके अनुसार अक्षरोंको गिन-गिनकर लिखता गया तो उत्तरखरूप यह चौपाई वन जायगी——

हो इहै सो ई जो रामः र चिरा खा। को क रितरक बढ़ावहिं सापा॥

यह चौपाई बालकाण्डान्तर्गत शिव और पार्वतीके संवादमें हैं। प्रक्तकर्ताको इस उत्तरस्वरूप चौपाईसे यह आशय निकालना चाहिये कि कार्य होनेमें सन्देह है, अतः उसे भगवान्पर छोड़ देना श्रेयस्कर है।

इस चौपाईके अतिरिक्त श्रीरामशलाका-प्रश्नावलीसे और भी जितनी चौपाइयाँ बनती हैं, उन सबका स्थान और फलसहित उल्लेख नीचे किया जाता है।

१-सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पूजिह मन कामना तुम्हारी ॥ स्थान—यह चौपाई वालकाण्डमें श्रीसीताजीक गौरीपूजनके प्रसङ्गर्भे है । गौरीजीने श्रीसीताजीको आशीर्वाद दिया है ।

फल-प्रश्नकर्ताका प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। २-प्रविसि नगर कीने सब काना। हृदय राखि कोसलपुर राना॥ स्थान-यह चौपाई सुन्दरकाण्डमें ह्नुमान्जीके लंकामें प्रवेश करनेके समयकी है।

फल-भगवान्का स्मरण करके कार्यारम्भ करो, सफलता मिलेगी। ३-उघरें अंत न होइ निबाहु। काल्नेम जिमि रावन राहु॥ स्थान-यह चौपाई बालकाण्डके आरम्भमें सत्सङ्गवर्णनके प्रसङ्गमें है। फल-इस कार्यमें भलाई नहीं है। कार्यकी सफलतामें सन्देह है।

#### [ 88 ]

४-विधि वस सुजन कुरंगत परही। फिन मिन सम निज गुन अनुसरहीं॥ स्थान—यह चौपाई भी वालकाण्डके आरम्भमें ही सत्सङ्गवर्णनके प्रसङ्गकी है।

फल-खोटे मनुष्योका सङ्ग छोड़ दो । कार्य पूर्ण होनेमे सन्देह है । ५-पुन संगलमय संत समाजू। जिमि जग जंगम तीरथ राजू॥ स्थान-यह चोपाई बालकाण्डमें संत-समाजरूपी तीर्थके वर्णनमे है । फल-प्रस्न उत्तम है । कार्य सिद्ध होगा ।

ध्यान—यह चौपाई श्रीहनुमान्जीके लंकामें प्रवेश करनेके समयकी है। प्राल—प्रहन वहुत श्रेष्ठ है। कार्य सफल होगा।

७-वहन कुवेर सुरेस समीरा। रन सनपुख धरि काह न धीरा॥ स्थान-यह चौपाई लंकाकाण्डमे रावणकी मृत्युके पश्चात् मन्दोदरीके विलापके प्रसङ्गमे हैं।

फल-कार्य पूर्ण होनेमे सन्देह है।

८-सुफल मनोरथ होहुँ तुम्हारे। राप्तु लखन सुनि भए सुखारे॥ स्थान-यह चौपाई वालकाण्डमें पुष्पवाटिकासे पुष्प लानेपर विश्वामित्रजीका आशीर्वाद है।

फल-प्रश्न बहुत उत्तम है। कार्य सिद्ध होगा।

इस प्रकार रामशलाका प्रश्नावलीसे कुल नौ चौपाइयाँ वनती हैं, जिनमें सभी प्रकारके प्रश्नोंके उत्तराशय सन्निहित हैं। ॥ श्रीरामाय नमः ॥

# श्रीरामचरितमानस

वालकाण्ड



गीताप्रेस, गोरखपुर





तव मुनि अति सभीत हरि चरना । गहे पाहि प्रनतारति हरना ॥



श्रीरामकी झाँकी

#### श्रीगणेशाय नमः

श्रीजानकीवल्लभो विजयते

# श्रीरामचरितमानस



### प्रथम सोपान

+---

( वालकाण्ड )

#### श्लोक

वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि । मङ्गलानां च कत्तीरौ वन्दे वाणीविनायकौ ॥ १ ।३ भवानीशङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ । याभ्यां विनान पञ्चन्ति सिद्धाः खान्तः स्थमीधरम् ॥ २॥ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते ॥ ३॥ सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ वन्दं विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ ॥ ४ ॥ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम् । सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवह्नभाम् ॥ ५ ॥ यन्मायावश्चर्त्ति विश्वमित्रलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सन्ताद्मृपैव भाति सकलं रज्जौ यथाहेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्शावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् ॥ ६॥

नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि। स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा-भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति।। ७॥

सो०-जो सुमिरत सिधि होइ गन नायक करिवर बदन। करउ अनुग्रह सोइ चुद्धि रासि सुभ गुन सदन ॥ १ ॥ मूक होइ बाचाल पंगु चढ़इ गिरिवर गहन। जासु कृपाँ सो द्याल द्रवड सकल कलिमल दहन ॥ २ ॥ नील सरोरुह स्थाम तरुन अरुन बारिज नयन। करउ सो मम उर धाम सदा छीरसागर सयन ॥ ३॥ कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुना अयन। जाहि दीन पर नेह करंड कृपा मर्दन मयन ॥ ४॥ वंदउँ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रिब कर निकर ॥ ५॥ वंदउँ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा।। अमिअ मूरिमय चूरन चारू। समन सकल भव रुज परिवारू॥ सुकृति संभ्रु तन विमल विभूती। मंजुल मंगल मोद प्रस्ती॥ जन मन मंजु गुकुर मल हरनी। किएँ तिलक गुन गन बस करनी।। श्रीगुर पद नख मनि गन जोती। सुमिरत दिव्य दृष्टि हियँ होती।।। दलन मोह तम सो सप्रकास। वड़े भाग उर आवइ जास।। उघरहिं विमल विलोचन ही के। मिटहिं दोप दुख भव रजनी के।। स्झहिं राम चरित मनि मानिक। गुपुत प्रगट जहँ जो जेहि खानिक।। दो०-जथा सुअंजन अंजि हम साधक सिद्ध हुजान । कौतुक देखत सैल वन भूतल भूरि निधान ॥ १ ॥

गुरु पद रज मृहु मंजुल अंजन। नयन अमिअ हग दोग विभंजन।। तेहिं करि विसल विदेक विलोचन। वर्न उँ राम चरित भव मोचन।। वंदउँ प्रथम महीसुर चरना। मोह जनित संसय सव हरना।। सुजन समाज सक्तल गुन खानी। करडँ प्रनास संप्रेम सुवानी॥ साधु चरित सुभ चरित कपास्। निरस विसद गुनमय फल जास्।। जो सिंह दुख परछिद्र दुरावा। वंदनीय जेहिं जग जस पावा।। श्रद मंगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथराजू।। राम भक्ति जहँ सुरसरि धारा।सरसङ् ब्रह्म विचार प्रचारा।। बिधि निषेधमय कलि मल हरनी। दार्म कथा रविनंदनि वरनी।। हरि हर कथा विराजित वेनी। सुनत सकल सुद मंगल देनी।। बहु विस्वास अचल निज धरमा। तीरथराज समाज सुकरमा।। सबिह सुलभ सब दिन सब देसा। सेवत सादर समन कलेसा।। अकथ अलोकिक तीरथराऊ। देइ सद्य फल प्रगट प्रभाऊ॥ <sup>दो</sup>॰—सुनि समुझिं जन मुदित मन मजिंहें अति अनुराग।

लहिं चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग।। २।।
मजन फल पेखिअ ततकाला। काक होहिं पिक बकउ मराला।।
स्रानि आचरज करें जिन कोई। सतसंगति महिमा निहं गोई॥
बालमीक नारद घटजोनी। निजनिज मुखिन कही निज होनी।।
जलचर थलचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना।।
मित कीरित गित सूति भलाई। जब जेहिं जतन जहाँ जेहिं पाई।।

सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकहुँ वेद न आन उपाऊ।। विद्य सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिद्य सुलभ न सोई।। सतसंगत सुद मंगल मूला। सोइफल सिधि सब साधन फूला।। सठ सुधरहिं सतसंगति पाई। पारस परस कुधात सुहाई॥ विधि बस सुजन कुसंगत परहीं। फिन मिन सम निज्युन अनुसरहीं विधि हिर कि कोबिद वानी। कहत साधु सहिमा सकुचानी॥ सो सन कि जात न कैसें। साक बनिक मिन गुन गन जैसें।। दो० वंद उँ संत समान चित हित अनहित निहं कोइ।

अंजलि गत सुभ सुमन जिमि सम सुगं । कर दोइ ॥ ३ (क)॥

संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु। बाल बिनय सुनि करि कुपा राम चरन रति देहु॥ ३ (ख)॥

नहुरि वंदि खल गन सितभाएँ। जे बिनु काज दाहिनेहु बाएँ॥
पर हित हानि लाभ जिन्ह केरें। उजरें हरष बिषाद बसेरें॥
हिर हर जस राकेस राहु से। पर अकाज भट सहसवाहु से॥
जे पर दोष लखिं सहसाखी। पर हित घृत जिन्ह के मन माखी॥
तेज कुसानु रोप मिहिषेसा। अघ अवगुन धन धनी धनेसा॥
उदय केत सम हित सवही के। कुंभकरन सम सोवत नीके॥
पर अकाज लिंग तनु परिहरहीं। जिमि हिम उपल कृषी दलि गरहीं
चंदउँ खल जस सेप सरोवा। सहस चदन बरनइ पर दोषा॥
पुनि प्रनवउँ पृथुराज समाना। पर अघ सुनइ सहसदस काना॥
चहुरि सक सम विनवउँ तेही। संतत सुरानीक हित जेही॥
वचन वज्र जेहि सदा पिआरा। सहस नयन पर दोप निहारा॥

दो॰-उदासीन अरि मीत हित सुनत जरहिं खल रीति । जानि पानि जुग जोरि जन विनती करइ सप्रीति ॥ ४ ॥

मैं अपनी दिसि कीन्ह निहोरा। तिन्ह निज ओर न लाउन भोरा।। वायस पिल अहिं अति अनुरागा। होहिं निरामिप कनहुँ कि कागा।। वंदउँ संत असज्जन चरना। दुखप्रद उभय नीच कछ वरना।। विछरत एक प्रान हरि लेहीं। मिलत एक दुख दारून देहीं।। उपजिंह एक संग जग माहीं। जलज जोंक जिमि गुन बिलगाहीं।। सुधा पुरा सम साधु असा। जनक एक जग जलिंध अगाधू।। भल अनभल निज निज करत्ती। लहत सुजस अपलोक बिभूती।। सुधा सुधाकर सुरसिर साथू। गरल अनल कलिमल सिर ब्याधू गुन अवगुन जानत सब कोई। जो जेहि भाव नीक तेहि सोई।।

दो०-भरुं। भराहिष्ठ पे स्टाइ स्टाइ निचाइहि नीचु । सुधा सराहिष्ठ अयरताँ गरुस सराहिष्ठ मीचु ॥ ५ ॥

खल अघ अगुन साधु गुन गाहा। उभय अपार उद्धि अवगाहा।।
तेहि तें कछ गुन दोष वखाने। संग्रह त्याग न विन्तु पहिचाने।।
भलेउ पोच सब विधि उपजाए। ग्रांन गुन दोष वेद विलगाए।।
कहिं वेद इतिहास पुराना। विधि प्रपंचु गुन अवगुन साना
दुख सुख पाप पुन्य दिन राती। साधु असाधु सुजाति कुजाती।।
दानव देव ऊँच अरु नीचू। अमिअ सुजीवनु माहुरु मीचू।।
माया ब्रह्म जीव जगदीसा। लच्छि अलच्छि रंक अवनीसा।।
कासी मग सुरसिर क्रमनासा। मरु मारव महिदेव गवासा।।
सरग नरक अनुराग विरागा। निगमागम गुन दोष विभागा।।

टो०—जड़ चेतर गुन दोपसय विस्व कीन्ह करतार । संत हंस गुन गहहिं पय परिहरि वारि विकार ॥ ६ ॥

अस विवेक जब ट्रेड विधाता। तब तिज दोष गुनिहं सनु राता।। काल सुभाउ वर्स्स बरिआई। अलेख प्रकृति बस चुकह भलाई।। सो सुवारि हरिजन जिमि लेहीं। दिल दुख दोष विमल जस देहीं।। खलउ करिं अल पाइ सुसंगू। सिटइ न सिलन सुभाउ अअंगू।। लिख सुनेप जग बंचक जेऊ। बेप प्रताप प्रजिअहिं तेऊ।। उपरिहं अंत न होइ निवाहू। कालनेमि जिमि रावन राहू।। किए हुँ छुतेपु साधु सनमान्। जिमि जग जामवंत हनुमान्।। हानि कुसंग सुसंगति लाहू। लोकहुँ बेद बिदित सब काहू।। यान चढ़इ रज पवन प्रसंगा। कीचिह भिलइ नीच जल संगा।। साधु असाधु सदन सुक सारी। सुमिरिह राम देहिंगनि वारी।। धृम छुसंगित कारिक होई। लिखिअ पुरान मंजु मिस सोई।। सोइ जल अनल अनिल संघाता। होइ जलद जग जीवन दाता।।

दो० - ग्रह सेपज जल पवन पट पाइ क्रुजोग सुजोग।
होहिं कुवस्तु सुबस्तु जग लखिं सुलच्छन लोग।।७(क)।।
सम प्रकास तम पाख दुहुँ नाम मेद विधि कीन्ह।
सिस सोपक पोषक सम्रिक्ष जग जस अपजस दीन्ह।।७(ख)।।
जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि।
वंदउँ सव के पद कमल सदा जोरि जुग पानि।।७(ग)।।
देव दन्ज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व।
वंदउँ किंनर रजनिचर कृपा करहु अव सर्व।।७(घ)।।

आकर चारि लाख चौरासी।जातिजीव जलथल नभ बासी।। सीय राममय सब जग जानी। करडँ प्रनाम जोरि जुग पानी।। जानि कृपाकर किंकर मोहू। सब मिलिकरहु छाड़ि छल छोहू निज बुधि वल भरोस मोहि नाहीं। तातें विनय कर्ड सब पाहीं।। करन चहउँ रघुपति गुन गाहा। लघु मित मोरि चरित अनगाहा।। स्झ न एकउ अंग उपाऊ। मन मित रंक मनोरथ राऊ।। मति अति नीच ऊँचि रुचि आछी। चहिअ अमिअ जग जुरइ न छाछी छिमहिहें सज्जन मोरि ढिठाई। सुनिहिहें बालवचन मन लाई।। जों बालक कह तोतरि बाता। सुनहिं सुदित मन पितु अरु माता हँसिहहिं कूर कुटिल कुबिचारी।जे पर द्षन भूषनधारी।। निज कवित्त केहि लाग न नीका। सरस होउ अथवा अति फीका।। जे पर भनिति सुनत हरषाहीं।ते वर पुरुष बहुत जग नाहीं।। जग बहु नर सर सरि सम भाई। जे निज बाढ़ि बढ़िहं जल पाई।। सजन सकृत सिंधु सम कोई।देखि पूर बिधु बाढ़इ जोई।। दो०-भाग छोट अभिलाषु बड़ करउँ एक बिस्वास।

पैहिंह सुख सुनि सुजन सब खल करिहिंह उपहास ।। ८ ।। खल परिहास होइ हित मोरा। काक कहिंह कलकंठ कठोरा।। हंसिंह बक दादुर चातकही। हँसिंह मिलिन खल बिमल बतकही कबित रिसक न राम पद नेहू। तिन्ह कहँ सुखद हास रस एहू।। भाषा भनिति भोरि मित मोरी। हँसिबे जोग हँसें निहं खोरी।। प्रभु पद प्रीतिन सामुझि नीकी। तिन्हिंह कथा सुनि लागिहि फीकी हरि हर पद रित मित न कुतरकी। तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुवर की राम अगति भूषित जियँ जानी। सुनिहिंह सुजन सराहि सुवानी।। किव न होउँ निहं बचन प्रवीन्। सकल कला सब विद्या हीन्।। आखर अरथ अलंकृति नाना। छंद प्रबंध अनेक विधाना।। भाव भेद रस भेद अपारा। किवत दोष गुन विविध प्रकारा।। किवत विवेक एक निहं सोरें। सत्य कहुँ लिखि कागद कोरें।।

टो०—भनिति मोरिसव गुन रहित विस्व विदित गुन एक। सो विचारि सुनिहर्हि सुमति जिन्ह कें विमल विवेक॥ ९॥

एहि महँ रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुरान श्रुति सारा।।
मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी।।
भनिति विचित्र सुकवि कृत जोऊ। राम नाम विनु सोह न सोऊ।।
विधुवद्नी सब भाँति सँवारी। सोह न बसन बिना बर नारी।।
सव गुन रहित कुकवि कृत वानी। राम नाम जस अंकित जानी।।
सादर कहिं सुनिहं वुध ताही। मधुकर सिरस संत गुनग्राही।।
जद्पि कवित रस एकउ नाहीं। राम प्रताप प्रगट एहि माहीं।।
सोइ भरोस मोरें मन आता। केहिं न सुसंग वड़ प्पनु पावा।।
धूमउ तजइ सहज करुआई। अगरु प्रसंग सुगंध वसाई।।
भनिति भदेस वस्तु भिल वरनी। राम कथा जग मंगल करनी।।

छं०—मंगल करिन किल मल हरिन तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्र किवता सरित की ज्यों सिरत पावन पाथ की।। प्रभु सुजस संगति भनिति भिल होइहि सुजन मन भावनी। भव अंग भृति मसान की सुमिरत सुहाविन पावनी।। वो०-प्रिय लागिहिअति सबहि ममभिनिति रामजस संग। दारु बिचारु कि करइ कोउ वंदिअ मलय प्रसंग।।१०(क)।। स्याम सुरभि पय विसद अति गुनद करहिंसव पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहिं सुनहिं सुजान।।१०(ख)।।

मिन मानिक मुझता छिन जैसी। अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी नृप किरीट तरुनी तनु पाई। लहिं सकल सोभा अधिकाई।। तैसेहिं सुकिनकिनत नुध कहहीं। उपजिहें अनत अनत छिन लहिं। भगति हेतु निधि भवन बिहाई। सुमिरत सारद आवाति धाई।। राम चिरत सर निन्छ अन्हवाएँ। सो अम जाइ न कोटि उपाएँ।। किन कोबिद अस हृद्यँ निचारी। गाविहें हिर जस किल मल हारी।। कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना। सिर धुनि गिरा लगत पछिताना हृदय सिंधु मित सोप समाना। स्वाति सारदा कहिं सुजाना।। जों वरषइ वर वारि विचारू। होिहं किनत मुकुतामिन चारू।।

<sup>टो</sup>॰—जुगुति बेधि पुनि पोहिअहिं राम चरित बर ताग । पहिरहिं सज्जन बिमल उर सोभा अति अनुराग ॥ ११ ॥

जे जनमे किलकाल कराला। करतव वायस वेष मराला।। चलत कुपंथ वेद मग छाँड़े। कपट कलेवर किल मलभाँड़े।। बंचक भगत कहाइ राम के। किंकर कंचन कोह काम के।। तिन्ह महँ प्रथम रेख जग मोरी। धींग धरमध्वज धंयक धोरी।। जौं अपने अवगुन सब कहऊँ। बाढ़इ कथा पार निहं लहऊँ।। ताते मैं अति अलप बखाने। थोरे महुँ जानिहिहं सयाने।। समुक्षि विविध विधि बिनती मोरी। कोउन कथा सुनि देइहि खोरी।। एतेहु पर करिहिहं जे असंका। मोहि ते अधिक ते जड़ मितरंका।। किव न होउँ निहं चतुर कहावउँ। मित अनुरूपराम गुन गावउँ।। कहँ रघुपति के चिरत अपारा। कहँ मित मोरि निरत संसारा।। जेहिं मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं। कहहु तूल केहि लेखे माहीं।। समुझत अमित राम प्रभुताई। करत कथा मन अति कदराई।। दो०—सारद सेस महेस बिधि आगम निगम पुरान।

नेति नेति किह जासु गुन करहिं निरंतर गान ॥१२॥
सब जानत प्रसु प्रसुता सोई।तद्पि कहें विनु रहा न कोई॥
तहाँ वेद अस कारन राखा। भजन प्रभाउ भाँति बहु भाषा॥
एक अनीह अरूप अनामा। अज सिचदानंद पर धामा॥
व्यापक विखरूप भगवाना। तेहिंधरि देह चरित कृत नाना॥
सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपाल प्रनत अनुरागी॥
जेहि जन पर समता अति छोहू। जेहिं करुना करि कीन्ह न कोहू॥
गई बहोर गरीब नेवाजू। सरल सबल साहिव रघुराजू॥
बुध बरनिहं हिर जस अस जानी। करिहं पुनीत सुफल निज बानी॥
तेहिंबल में रघुपति गुन गाथा। कहिहउँ नाइ राम पद माथा॥
ग्रिनिन्ह प्रथम हिर कीरित गाई। तेहिं मग चलत सुगम मोहि भाई

टो॰-अति अपार जे सरित बर जौं नृप सेतु कराहिं। चिं पिपीलिकड परम लघु वितु श्रम पारिह जाहिं।।१३।।

एहि प्रकार वल मनिह देखाई। करिहउँ रघुपति कथा सहाई।। व्यास आदि कवि पुंगव नाना। जिन्ह सादर हि सजस वखाना।। चरन कमल वंदउँ तिन्ह केरे। पुरवहुँ सकल मनोरथ मेरे।।

किल के कविन्ह करउँ परनासा। जिन्ह वरने रघुपति गुन ग्रासा।। जे प्राकृत कवि परम सयाने।भाषाँ जिन्ह हरिचरित वस्वाने।। भए जे अहिं जे होइहिं आगें। प्रनवजँ सविह कपट सब त्यामें॥ होहु प्रसन्न दंहु बरदानू।साधु समाज भनिति सनमानू॥ जो प्रबंध बुध नहिं आदरहीं। सो शरा वादि वाल कवि करहीं।। कीरति भनिति भूति थलि सोई। सुरसरि सम सब कहँ हित होई॥ राम सुकीरति भनिति भदेसा। असमंजस अस मोहि अँदेसा।। तुम्हरी कृपाँ सुलभ सोउ मोरे। सिअनि सुहावनि टाट पटोरे।। वो०-सरल कवित कीरति विमल सोइ आदरहिं खुजान। सहज वयर विसराइ रिपु जो खुनि करहिं वस्तान ।। १४(क)।। सो न होइ विदु विमल मित मोहि मित वल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहउँ पुनि पुनि करउँ निहोर।। १४(ख)।। कवि कोविद रचुवर चरित मानस मंजु मराल। वाल बिनय सुनि सुरुचि लिख भो पर होतु कृपाल।।१४(ग)।। सो० -वंदउँ छुनि पद कंजु रामायन जेहिं निरमयउ। सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषन सहित ॥१४(घ)॥ वंदउँ चारिउ बेद भव बारिधि बोहित सरिस । जिन्हिह न सपनेहुँ खेद बरनत रघुवर विसद जसु॥१४(ङ)॥ वंदउँ विधि पद रेनु भव सागर जेहिं कीन्ह जहँ । संत सुधा सिस घेनु प्रगटे खल विष बारुनी ।।१४(७)।। <sup>टो ०</sup>—विबुध विष्र बुध ग्रह चरन बंदि कहउँ कर जोरि। होइ प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ सोरि ॥१४(छ)॥

पुनि वंदउँ सारद सुरसरिता। जुगल पुनीन मनोहर चरिता

मजन पान पाप हर एका। कहत सुनत एक हर अविबेका।।
गुर पितु मातु सहेस भवानी। प्रनवज दीनवंधु दिन दानी।।
सेवक खामिसखा सिय पी के। हित निरुपिध सविधितुलसी के।।
किल बिलोकि जग हित हर गिरिजा। सावर मंत्रजाल जिन्ह सिरिजा
अनिसल आखर अरथन जापू। प्रगट प्रभाउ महेस प्रतायू।।
सो उमेस मोहि पर अनुकूला। करिहिं कथा ग्रद मंगल मूला।।
सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ। वरनउ राम चरित चित चाऊ।।
भनिति सोरि सिव कुण बिभाती। सिस समाज मिलि मनहुँ सुराती
जे एहि कथिह सनेह समेता। कहिहहिं सुनिहिं समुझि सचेता
होइहिं राम चरन अनुरागी। किल मल रहित सुमंगल भागी।।

दो०-सपनेहुँ साचेहुँ मोहि पर जौं हर गौरि पसाउ । तौ फुर होउ जो कहेउँ सब भाषा भनिति प्रभाउ ॥१५॥

बंदउँ अवधपुरी अति पाविन । सर्जू सिर किल कलुष नसाविन ।। प्रनवउँ पुर नर नारि बहोरी । समता जिन्ह पर प्रश्चिहिन थोरी ।। सिय निंदक अघ ओघ नसाए । लोक विसोक बनाइ बसाए ।। बंदउँ कौसल्या दिसि प्राची । कीरित जासु सकल जग माची ।। प्रगटेउ जहँ रघुपति सिस चारू । विस्व सुखद खल कमल तुसारू ।। दसरथ राउ सिहत सब रानी । सुकृत सुमंगल पूरित मानी ।। करउँ प्रनाम करम मन वानी । करहु कृपा सुत सेवक जानी ।। जिन्हिह विरचि बड़ भयउ विधाता । महिमा अविध राम पितु माता

सो०-बंदउँ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद । विछुरत दीनद्याल प्रिय तनु तृन इव परिहरेड ॥१६॥

टो०-गिरा अरथ जल नीचि सम कहिअत भिच न भिच । वंदउँ सीता राम पद जिन्हिह परम प्रिय खिच ॥ १८॥

वद् साता राम पद जिन्हाह परम । प्रयासिका । एट ।। वंद उँ नाम राम रचुपर को। हेतु कृसानु भानु हिमकर को।। विधि हारे हर मय वेद प्रान सो। अगुन अनूपम गुन निधान सो।। महासंत्र जोइ जपत महेस्र। कासी गुकृति हेतु उपदेस्र।। महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ।। जान आदिकान नाम प्रतापू। भयउ सुद्ध करि उलटा जापू।। सहस नाम समस्म सुनि सिच नानी। जिप जेई पिय संग भवानी।। हरपे हेतु हेरि हर ही को। किय भूवन तिय सूपन ती को।। नाम प्रभाउ जान सिच नीको। कालकृट फलु दीन्ह अभी को।।

दो०-नरवा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास । राम नाम वर वरन जुग सावन भादव मास ॥ १९॥

आस्वर मधुर मनोहर दोऊ। बर्न बिलोचन जन जिय जोऊ।।
सुमिरत सुलम सुख्द सब काहू। लोक लाहु परलोक निवाहू॥
कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके। राम लखन सम प्रिय तुलसी के।।
वर्नत वर्न प्रीति विलगाती। ब्रह्म जीव सम सहज सँघाती॥
नर नारायन सिरस सुआता। जग पालक बिसेपि जन त्राता॥
भगति सुतिय कल करन विभूपन। जग हित हेतु विमल विधु पूषन
म्बाद तोष सम सुगति सुधा के। क्रमठ सेय सम धर वसुधा के॥
जन मन मंजु कंज मधुकर से। जीह जसोमति हिर हलधर से॥

टो०-एकु छत्रु एकु एकुटमिन सब वरननि पर जोउ । तुलसी रघुवर नाग के वरन विराजत दोउ ॥ २०॥ समुझत सिरस नाम अरु नामी। प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी।।
नाम रूप दुइ ईस उपाधी। अकथ अनादि सुसाम्रिझ साधी।।
को बड़ छोट कहत अपराधू। सिन गुन मेदु समुझिहिं साधू।।
देखिअहिं रूप नाम आधीना। रूप ग्यान निंह नाम बिहीना।।
रूप बिसेष नाम बिनु जानें। करतल गत न परिंह पहिचानें।।
समिरिअ नाम रूप बिनु देखें। आवत हदयँ सनेह बिसेषें।।
नाम रूप गति अकथ कहानी। समुझत सुखद न परित बखानी।।
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी।।

दो०-राम नाम मनि दीप धरु जीह देहरीं द्वार ।

तुलसी भीतर बाहेरहुँ जों चाहिस उजिआर ।। २१ ।।
नाम जीहँ जिप जागिहं जोगी। बिरित बिरंचि प्रपंच बियोगी।।
नक्षसुखिह अनुभविहं अनूपा। अकथ अनामय नाम न रूपा।।
जाना चहिंहं गृह गित जेऊ। नाम जीहँ जिप जानिहं तेऊ।।
साधक नाम जपिहं तय लाएँ। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएँ।।
जपिहं नामु जन आरत भारी। मिटिहं कुसंकट होहिं सुखारी।।
राम भगत जग चारि प्रकारा। सुकृती चारिउ अनघ उदारा।।
चहु चतुर कहुँ नाम अधारा। ग्यानी प्रसुहि बिसेषि पिआरा।।
चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ। किल विसेषि निहं आन उपाऊ।।

दो॰—सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन । नाम सुप्रेम पियूप हद तिन्हहुँ किए मन मीन ॥ २२॥ अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा॥

मोरें मत वड़ नामु दुहू तें। किए जेहिं जुग निज वस निज बूतें।।

प्रौढ़ि सुजन जिन जानहिं जन की। कहउँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की एकु दारुगत देखिअ एकू। पावक सम जुग त्रह्म निवेकू।। उभय अगम जुग सुगम नाम तें। कहेउँ नामु बड़ त्रह्म राम तें।। व्यापकु एकु त्रह्म अविनासी। सत चेतन घन आनँद रासी।। अस प्रमुहृद्यँ अछत अविकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी।। नाम निरूपन नाम जतन तें। सोज प्रगटत जिमि मोल रतन तें।। वो०-निर्मुन तें एहि भाँति बड़ नाम प्रभाउ अपार।

कहरुँ नाम्रु वड़ राम तें निज बिचार अतुसार ॥ २३ ॥

रास भगत हित नर तनु धारी। सहिसंकट किए साधु सुखारी।।
नाम्र सप्रेम जपत अनयासा। भगत होहिं मुद्द मंगल बासा।।
राम एक तापस तिय तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी।।
रिषि हित राम सुकेतुसुता की। सहित सेन सुत कीन्हि बिवाकी।।
सहित दोप दुख दास दुरासा। दलई नाम्र जिमिरिब निसि नासा
भंजेंड राम आपु भव चापू। भव भय भंजन नाम प्रतापू।।
दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन। जन मन अमित नाम किए पावन।।
निसचर निकर दले रघुनंदन। नाम्र सकल किल कलुव निकंदन।।
दो०-सबरी गीध सुसेवकान सुगति दीन्हि रघुनाथ।

नाम उधारे अमित खल बेद बिदित गुन गाथ ।। २४ ।। राम सुकंठ विभीषन दोऊ।राखें सरन जान सबु कोऊ ।। नाम गरीव अनेक नेवाजे। लोक बेद वर विरिद विराजे ।। गम भालु किप कटकु वटोरा। सेतु हेतु श्रम्न कीन्ह न थोरा।। नामु लेत भवसिंधु सुखाईं। करहु विचाहसुजन मन माहों।। राम सकुल रन रावनु मारा। सीय सहित निज पुर पगु धारा।।
राजा राम्च अवध रजधानी। गावत गुन सुर म्रुनि बर बानी।।
सेवक सुमिरत नामु सप्रीती। विनु श्रम प्रवल मोह दल जीती।।
फिरत सनेहँ मगन सुख अपने। नाम प्रसाद सोच निहं सपनें।।
दो०-त्रह्म राम तें नामु बड़ बरदायक बर दानि।
रामचरित सत कोटि महँ लिय महेस जियँ जानि।। २५॥

## मासपारायण, पहला विश्राम

नाम प्रसाद संभु अबिनासी। साजु अमंगल मंगल रासी।।
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। नाम प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी।।
नारद जानेज नाम प्रताप्। जग प्रिय हिर हिर प्रिय आपू॥
नाम्र जपत प्रभु कीन्ह प्रसाद्। भगत सिरोमनि मे प्रहलाद्॥
भूवँ सगलानि जपेउ हिर नाऊँ। पायज अचल अनूपम ठाऊँ॥
सुमिरि पवनसुत पावन नामू। अपने वस किर राखे रामू॥
अपतु अजामिल गजु गनिकाऊ। भए मुक्त हिर नाम प्रभाऊ॥
कहाँ कहाँ लिंग नाम बड़ाई। राम्रु न सकिहं नाम गुन गाई॥
दो० नाम्रु राम को कलपत्र किल कल्यान निवासु।

जो सुनिरत भयो भाँग तें तुलसी तुलसीदास ॥२६॥ वहुँ जुग तीनिकाल तिहुँ लोका। भए नाम जिप जीव विसोका॥ वेद पुरान संत मत एहू। सकल सुकृत फल राम सनेहू॥ ध्यानु प्रथम जुग मखिविधि दुजें। द्वापर परितोषत प्रभ्र पूजें॥ किले केवल मल मूल मलीना। पाप पयोनिधि जन मन मीना नाम कामतरु काल कराला। सुमिरत समन सकल जग

रा० म० २--

11

राम नाम कलि अभिमत दाता। हित परलोक लोक पितु माता।। नहिं किल करम न भगति बिबेक्स। राम नाम अवलंबन एक्स। कालनेमि कलि कपट निधान्। नाम सुमति समस्थ हनुमान्।। दो०-राम नाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल ॥ २७॥ भायँ क्रुभायँ अनख आलसहूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ।। सुमिरि सो नाम राम गुन गाथा। करउँ नाइ रचनाथिह माथा।। मोरि सुधारिहि सो सब भाँती। जासु कृपा नहिं कृपाँ अघाती।। राम सुखामि कुसेवकु सोसो। निज दिसि देखि दयानिधि पोसो।। लोकहुँ बेद सुसाहिब रीती। विनय सुनत पहिचानत प्रीती।। गनी गरीव ग्रामनर नागर।पंडित सूढ़ मलीन उजागर॥ सुकावि क्रुकावि निज मति अनुहारी । नृपहि सराहत सब नर नारी ।। साधु सुजान सुसील नृपाला। ईस अंस भव परम कृपाला।। सुनि सनमानहिं सबहि सुबानी । भनिति भगति नति गति पहिचानी ।। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ।जान सिरोमनि कोसल राऊ॥ रीझत राम सनेह निसोतें।को जग मंद मलिनमति मोतें।।

दो०-सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिहहिं राम कृपाछ। उपल किए जलजान जेहिं सचिव सुमति किप भाछ।२८(क)।

> हींहु कहावत सबु कहत राम सहत उपहास। साहिव सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास।।२८(ख)।।

यति बिं मोरि ढिठाई खोरी। सुनि अघनरकहुँ नाक सकोरी।। समुक्षि सहम मोहि अपडर अपनें। सो सुधि राम कीन्हि नहिं सपनें।। सुनि अवलोकि सुचित चरव चाही। भगति मोरि मित खामि सराही कहत नसाइ होइ हियँ नीकी। रीझत राम जानि जन जी की।। रहित न प्रश्व चित चूक किए की। करत सुरित सय बार हिए की।। जेहिं अघ बधेड ब्याध जिमि बाली। फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली।। सोइ करत्ति बिभीपन केरी। सपनेहुँ सो न राम हियँ हेरी।। ते भरतिह भेंटत सनमाने। राजसभाँ रघुवीर बखाने।।

दो०-प्रस्ततर तर किप डार पर ते किए आपु समान। उलसी कहूँ न राम से साहिब सीलनिधान॥ २९ (क)॥

राम निकाई रावरी है सब ही को नीक। जौं यह साँची है सदा तो नीको तुलसीक।। २९ (ख)।।

एहि विधि निज गुन दोष कहि सबहि बहुरि सिरु नाइ।

वरनउँ रघुवर विसद् जसु सुनि कलि कळुष नसाइ॥२९(ग)॥

जागविक जो कथा सुहाई। भरद्वाज सुनिवरिह सुनाई।। कहिहउँ सोइ संवाद बखानी। सुनहुँ सकल सजन सुखु मानी।। संसु कीन्ह यह चरित सुहावा। बहुरि कृपा करि उमिह सुनावा।। सोइ सिव काग भुसुं डिहि दीन्हा। राम भगत अधिकारी चीन्हा।। तेहि सन जागविक पुनि पावा। तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा।। ते श्रोता वकता समसीला। सवँदरसी जानिह हरिलीला।। जानिहं तीनि काल निज ग्याना। करतल गत आमलक समाना।। औरउ जे हरिभगत सुजाना। कहिं सुनिहं समुझिं विधि नाना।।

दो०—मं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सकरखेत। समुझी नहिं तसि बालपन तब अति रहेउँ अचेत ॥३०(क)॥ श्रोता बकता ग्यानिधि कथा राम के गूढ़। किमि समुझों में जीव जड़ किलमल ग्रसित बिमूढ़।।३०(ख)।।

तदिप कही गुर बारहिं बारा। सम्रिझि परी कछु मित अनुसारा।। भाषाबद्ध करिब मैं सोई।मोरें मन प्रबोध जेहिं होई॥ जस कछु बुधि विवेक बल सेरें। तस कहिहउँ हियँ हरि के प्रेरें॥ निज संदेह मोह अम हरनी। करउँ कथा भव सरिता तरनी।। बुध विश्राम सकल जन रंजिन । रामकथा कलि कलुष विभंजिन ॥ रामकथा किल पंनग भरती। पुनि विवेक पावक कहुँ अरती।। रामकथा किल कामद गाई। सुजन सजीविन मूरि सुहाई॥ सोइ वसुधातल सुधा तरंगिनि। भय भंजिन भ्रम भेक भुअंगिनि।। असुर सेन सम नरक निकंदिनि । साघु विबुध कुल हित विरिनंदिनि संत समाज पयोधि रमा सी∤। विस्व भार भर अचल छमा सी।। जम गन मुहँ मसि जग जमुना सी। जीवन मुक्कृति हेतु जचु कासी।। रामहि प्रियपावनि तुलसी सी। तुलसिदास हित हियँ हुलसी सी।। सिवप्रिय मेकल सैल सुता सी। सकल सिद्धि सुख संपति रासी।। सद्गुन सुरगन अंव अदिति सी । रघुवर भगति प्रेम परमिति सी ॥

दो - रामकथा मंदािकनी चित्रक्ट चित चार । तुलसी सुभग सनेह वन सिय रघुवीर विहार ॥ ३१॥

रामचरित चिंतामिन चारू। संत सुमित तिय सुभग सिंगारू।। जग मंगल गुन ग्राम राम के। दानि मुकुति धन धरम धाम के।। सदगुर ग्यान विराग जोग के। विवुध वेद भव भीम रोग के।। जननि जनक सिय राम प्रेम के। वीज सकल व्रत धरम नेम के।। समन पाप संताप सोक के। त्रिय पालक परलोक लोक के।।
सचिव सुभट भूपित विचार के। कुंभज लोभ उद्धि अपार के।।
काम कोह कलिमल करिगन के। केहिर सावक जन मन बन के।।
अतिथि पूज्य त्रियतम पुरारि के। कामद घन दारिद दवारि के।।
मंत्र महामिन विषय ब्याल के। सेटत कठिन कुअंक भाल के।।
हरन मोह तम दिनकर कर से। सेवक सालि पाल जलधर से।।
अभिमत दानि देवतरु वर से। सेवत सुलभ सुखद हिर हर से।।
सकि सुकृत फल भूरि भोग से। जगहित निरुपिध साधु लोग से।।
सेवक मन मानस मराल से। पावन गंग तरंग माल से।।

दो॰—क्रुपथ क़ुतरक कुचालि किल कपट दंभ पाषंड । दहन राम गुन ग्राम जिमि इंधन अनल प्रचंड ।।३२(क)।। रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काहु । सज्जन क़ुमुद चकोर चित हित बिसेपि बड़ लाहु ।।३२(ख)।।

कीन्हि प्रस्त जेहि भाँति भनानी। जेहि निधि संकर कहा नखानी।। सो सन हेतु कहन मैं गाई। कथाप्रवंध निचित्र ननाई।। जेहिं यह कथा सुनी निहं होई। जिन आचरज करें सुनि सोई।। कथा अलोकिक सुनिहं जे ग्यानी। निहं आचरज करिं अस जानी।। रामकथा के मिति जग नाहीं। असि प्रतीति तिन्ह के मन माहीं।। नाना भाँति राम अवतारा। रामायन सत कोटि अपारा।। कलप मेद हिर चिरत सुहाए। भाँति अनेक सुनीसन्ह गाए।। किरिअन संसय अस उर आनी। सुनिअ कथा सादर रित मा

۱۱

दो०—राम अनंत अनंत गुन अमित कथा बिस्तार । सुनि आचरजुन मानिहहिं जिन्ह केंबिमल बिचार ॥ ३३॥

एहि बिधि सब संसय किर दूरी। सिर धिर गुर पद पंकज धूरी।।
पुनि सबही बिनवउँ कर जोरी। करत कथा जेहिं लाग न खोरी।।
सादर सिवहि नाइ अब माथा। वरनउँ विसद राम गुन गाथा।।
संबत सोरह से एकतीसा। करउँ कथा हिर पद धिर सीसा।।
नौमी भौम बार मधु मासा। अवधपुरीं यह चिरत प्रकासा।।
जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहिं। तीरथ सकल तहाँ चिल आविंह
असुर नाग खग नर मुनि देवा। आइ करहिं रघुनायक सेवा।।
जन्म महोत्सव रचिंह सुजाना। करहिं राम कल कीरित गाना।।

दो ० – मञ्जिहं सञ्जन चृंद बहु पावन सरजू नीर । जपिंह राम धरि ध्यान उर सुंदर स्थाम सरीर ॥ ३४ ॥

दरस परस मजन अरु पाना। हरइ पाप कह बेद पुराना।।
नदी पुनीत अमित महिमा अति। किह न सकइ सारदा निमलमित
राम धामदा पुरी सुहायनि। लोक समस्त निदित अति पानि
चारि खानि जग जीन अपारा। अन्ध तजें तनु निहं संसारा।।
सन निधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी।।
निमल कथा कर कीन्ह अरंभा। सुनत नसाहिं काम मद दंभा।।
रामचरितमानस एहि नामा। सुनत अनन पाइअ निश्रामा।।
मन करि निषय अनल नन जरई। होइ सुखी जों एहिं सर परई।।
रामचरितमानस सुनि भानन। निरचेउ संसु सुहानन पानन।।
त्रिनिध दोष दुख दारिद दानन। कलि कुचालि कुलि कलुप नसानन

रिच महेस निज मानस राखा। पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा।। तातें रामचरितमानस वर। धरेउ नाम हियँ हेरि हरिष हर।। कहउँ कथा सोइ सुखद सुहाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई।।

दो • - जस मानस जेहि बिधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु । अब सोइ कहउँ प्रसंग सब सुमिरि उमा बृषकेतु ॥ ३५ ॥

संभ्र प्रसाद सुमित हियँ हुलसी। रामचरितमानस किन तुलसी।।
करइ मनोहर मित अनुहारी। सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी।।
सुमित भूमि थल हृद्य अगाध्। बेद पुरान उद्धि घन साध्।।
वरषिं राम सुजस बर बारी। मधुर मनोहर मंगलकारी।।
लीला सगुन जो कहिं बखानी। सोइ स्वच्छता करइ मल हानी।।
प्रेम भगति जो बरिन न जाई। सोइ मधुरता सुसीतलताई।।
सो जल सुक्रत सालि हित होई। राम भगत जन जीवन सोई।।
मेथा मिह गत सो जल पावन। सिकलि श्रवन मग चलेउ सुहावन
भरेउ सुमानस सुथल थिराना। सुखद सीत रुचि चारु चिराना।।

दो • - सुठि सुंदर संबाद बर बिरचे बुद्धि बिचारि।

तेइ एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि।। ३६॥ सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। ग्यान नयन निरखत यन माना।। रघुपति महिमा अगुन अबाधा। बरनब सोइ बर बारि अगाधा॥ राम सीय जस सिलल सुधासम। उपमा बीचि बिलास मनोरम॥ पुरहिन सघन चारु चौपाई। जुगुति मंजु मिन सीप सुहाई॥ छंद सोरठा सुंदर दोहा। सोइ वहुरंग कमल कुल सोहा॥ अरथ अनूप सुभाव सुभासा। सोइ पराग मकरंद सुबासा॥

दो०—राम अनंत अनंत गुन अमित कथा विस्तार । सुनि आचरजुन मानिहहिं जिन्ह कें विमल विचार ॥ ३३॥

एहि बिधि सब संसय करि दूरी। सिर धरि गुर पद पंकज धूरी।।
पुनि सबही बिनवउँ कर जोरी। करत कथा जेहिं लाग न खोरी।।
सादर सिवहि नाइ अब माथा। वरनउँ विसद राम गुन गाथा।।
संवत सोरह से एकतीसा। करउँ कथा हिर पद धिर सीसा।।
नौमी भौम बार मधु मासा। अवधपुरीं यह चिरत प्रकासा।।
जोहि दिन राम जनम श्रुति गाविं। तीरथ सकल तहाँ चिल आविं
असुर नाग ख्या नर मुनि देवा। आइ करिं रघुनायक सेवा।।
जनम महोत्सव रचिं सुजाना। करिं राम कल कीरित गाना।।

दो०-मज़िहं सज़न चृंद बहु पावन सर्जू नीर । जपिहं राम धरि ध्यान उर सुंदर स्थाम सरीर ॥ ३४॥

दरस परस मज़न अरु पाना। हरइ पाप कह बेद पुराना।।
नदी पुनीत अमित महिमा अति। कहि न सकइ सारदा निमलमित
राम धामदा पुरी सहावनि। लोक समस्त निदित अति पावनि
चारि खानि जग जीव अपारा। अवध तजें तनु निहं संसारा।।
सव विधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी।।
निमल कथा कर कीन्ह अरंभा। सुनत नसाहिं काम मद दंभा।।
रामचरितमानस एहि नामा। सुनत अवन पाइअ विश्रामा।।
मन करि विषय अनल वन जरई। होइ सुखी जों एहिं सर परई।।
रामचरितमानस सुनि भावन। विरचेउ संसु सुहावन पावन।।
त्रिविध दोप दुख दारिद दावन। कलि कुचालि कुलि कलुप नसावन

रिच महेस निज मानस राखा। पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा॥ तार्ते रामचरितमानस वर। धरेड नाम हियँ हेरि हरिष हरे॥ कहउँ कथा सोइ सुखद सुहाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई॥

दो•-जस मानस जेहि विधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु । अव सोइ कहउँ प्रसंग सब मुमिरि उमा वृपकेतु ॥ ३५॥

संश्व प्रसाद सुमित हियँ हुलसी। रामचिरतमानस कवि तुलसी।।
करेड मनोहर मित अनुहारी। गुजन मुचित सुनि लेहु मुधारी।।
सुमित भूमि थल हृद्य अगायू। वेद पुरान उद्धि घन सायू।।
वरषि राम सुजस वर बार्रा। मधुर मनोहर मंगलकारी।।
लीला सगुन जो कहिं वरवानी। सोड स्वच्छता करइ मल हानी।।
भेम भगित जो वरिन न जाई। सोड मधुरता मुसीतलताई।।
सो जल सुकृत सालि हित होई। राम भगत जन जीवन सोई।।
मेथा मिह गत सो जल पावन। सिकलि श्रवन मग चलेउ सुहावन
भरेज सुमानस सुथल थिराना। सुखद सीत रुचि चारु चिराना।।

दो॰-सुठि सुंदर संवाद वर विरचे बुद्धि विचारि।

तेइ एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि।। ३६॥ सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। ग्यान नयन निरखत मन माना।। रप्तपति महिमा अगुन अवाधा। वरनव सोइ वर वारि अगाधा।। रामसीय जस सलिल सुधासम। उपमा वीचि विलास मनोरम।। प्रहिन सघन चारु चौपाई। जुगुति मंजु मिन सीप सुहाई॥ छंद सोरठा सुंदर दोहा। सोइ वहुरंग कमल कुल सोहा।। अरथ अनूप सुभाव सुभासा। सोइ पराग मकरंद सुवासा।।

सुकृत पुंज मंजुल अलि माला। ग्यान बिराग विचार गराला॥ धुनि अवरेव कवित गुन जाती। मीन मनोहर ते बहुभाँती॥ अरथ धरम कामादिक चारी। कहव ग्यान बिग्यान बिचारी॥ नव रस जप तप जोग बिरागा। ते सब जलचर चारु तड़ागा॥ सुकृती साधु नाम गुन गाना। ते बिचित्र जलबिहग समाना॥ संतसभा चहुँ दिसि अवँराई। अद्धा रितु बसंत सम गाई॥ भगति निरूपन बिबिध बिधाना। छमा दया दम लता बिताना॥ सम जम नियम फूल फल ग्याना। हिर पद रित रस बेद बखाना॥ औरउ कथा अनेक प्रसंगा। तेइ सुक्र पिक बहुबरन विहंगा॥

दो०-पुलक बाटिका बाग बन सुख सुविहंग विहार । माली सुमन सनेह जल सींचत लोचन चारु ॥ ३७॥

जे गाविह यह चिरत सँभारे। तेई एहि ताल चतुर रखवारे।।
सदा सुनिहं सादर नर नारी। तेई सुरबर मानस अधिकारी।।
अति खल जे बिपई बग कागा। एहि सर निकट न जािं अभागा
संबुक मेक सेवार समाना। इहाँ न बिपय कथा रस नाना।।
तेहि कारन आवत हियँ हारे। कामी काक बलाक बिचारे।।
आवत एहिं सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई।।
कठिन कुसंग कुपंथ कराला। तिन्ह के बचन बाघ हरि ब्याला।।
गृह कारज नाना जंजाला। ते अति दुर्गम सैल बिसाला।।
वन वहु विपम मोह मद माना। नदीं कुतर्क भयंकर नाना।।

टो०—जे श्रद्धा संवल रहित नहिं संतन्ह कर साथ। तिन्ह कहुँ मानस अगम अति जिन्हहि न प्रिय रघुनाथ।३८।

जीं करि कप्ट जार् पुनि कोई। जातिहं नीद् जुड़ाई होई॥ जहता जाह वियम उर लागा। गएहूँ न मञ्जन पाव अभागा॥ करिन जाड् सर मजन पाना। फिरि आवह समेन अभिमाना।। जीं बहोरि कोउ पूछन आवा। सर निंदा करि ताहि बुझावा॥ सकल विघ न्यापहिं नहिं तेही। गम नुकृपाँ विलोकहिं जेही॥ सोइ सादर सर मजनु करई। महा घोर प्रयताप न जरई।। ते नर यह सर नजहिं न काऊ। जिन्ह कें राम चरन भल भाऊ॥ नो नहाइ चह एहिं सर भाई।सो सतसंग करउ मन लाई।। अस मानस मानस चख चाही।भइकवि बुद्धि विमल अवगाही॥ भयउ हृद्यँ आनंद उछाहु। उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहु।। चली सुभग कविता सरिता सो। राम विमल जस जल भरिता सो।। सर्जू नाम सुमंगल मृला। लोक वेद मत मंजुल कुला।। नदी पुनीत सुमानम नंदिनि। कलिमल वन तरु मूल निकंदिनि॥

दो॰-श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दुहुँ ऋल । संतसभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मृल ॥ ३९॥

रामभगति सुरसरितिह जाई। मिली सुकीरित सरज सहाई।। सादुज राम समर जसु पावन। मिलेज महानदु मोन सुहावन।। जुग विच भगति देवशुनि धारा। सोहिति सहित सुविरित विचारा।। त्रिनिध ताप त्रासक तिसुहानी। राम सरूप सिंधु ससुहानी।। मानस मूल मिली सुरसरिही। सुनत सुजन मन पावन करिही।। विच विच कथा विचित्र विभागा। जनु सरि तीर तीर वन वागा।। जमा महेस विवाह वराती। ते जलचर अगनित वहुभाँती।। रघुवर जनम अनंद बधाई। भवर तरंग मनोहरताई॥ दो०—बालचरित चहु बंधु के बनज बिपुल बहुरंग।

नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारिबिहंग ॥ ४०॥ सीय स्वयंबर कथा सुहाई। सरित सुहावनि सो छिब छाई॥ नदी नाव पटु प्रस्न अनेका। केवट कुसल उतर सिबेवेका॥ सुनि अनुकथन परस्पर होई। पथिक समाज सोह सिर सोई॥ घार भृगुनाथ रिसानी। घाट सुबद्ध राम बर बानी॥ सानुज राम बिबाह उछाहू। सो सुभ उमग सुखद सब काहू॥ कहत सुनत हरषि पुलकाहीं। ते सुकृती मन सुदित नहाहीं॥ राम तिलक हित मंगल साजा। परब जोग जनु जुरे समाजा।। काई कुमति केकई केरी। परी जासु फल बिपति घनेरी॥

दो॰—समन अमित उतपात सब भरतचरित जपजाग । कलि अघ खल अवगुन कथन ते जलमल बग काग ॥ ४१॥

कीरित सिरत छहूँ रित रूरी। समय सहाविन पाविन भूरी।। हिम हिमसेलसुता सिव ब्याहू। सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू।! बरनव राम बिवाह समाजू। सो मुद मंगलमय रितुराजू।। ग्रीषम दुसह राम बनगवनू। पंथकथा खर आतप पवनू॥ बरपा घोर निसाचर रारी। सुरकुल सालि सुमंगलकारी।। राम राज सुख विनय बड़ाई। विसद सुखद सोइ सरद सुहाई॥ सती सिरोमनि सिय गुन गाथा। सोइ गुन अमल अनूपम पाथा।। भरत सुभाउ सुसीतलताई। सदा एकरस बरनि न जाई॥ वो०-अवलंकिन बोलिन मिलीन प्रीति परसपर हास ।
भायप भिल चहु वंश्रु की जल माधुरी मुबास ॥ ४२ ॥
आरित विनय दीनता मोरी।लघुना लिलिन सुबारिन थारी॥
अद्भुत सिलल सुनत गुनकारी।आस पिआस मनोमल हारी॥
राम मुप्रमिहि पोपत पानी।हरत सकलकि कलुप गलानी॥
भव अस नोपक तोपक नोपा।समन दुरित दुख दारिद दोपा॥
काम कोह मद मोह नसावन। विमल विवेक विराग बहावन॥
सादर मजन पान विष् ते। मिटिह पाप परिनाप हिए तें॥
जिन्ह एहिं वारिन मानस थाए।ते कायर कलिकाल विगोए॥
चुपित निरित्त रिवे कर भव वारी। फिरिह हिं मुग जिमि जीव दुखारी
बो०-मित अनुहारि सुवारि गुन गन गनि मन अन्हवाइ।

सुमिरि भवानी संकरिह कह किय कथा मुहाइ।।४३(क)।।
अव रघुपति पद पंकरुह हियँ धिर पाइ प्रसाद ।
कहउँ जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग संवाद।।४३(ख)।।
भरद्वाज मुनि वसिंह प्रयागा। तिन्हिह राम पद अति अनुरागा
तापस सम दम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना।।
माघ मकरगत रिव जव होई। तीरथपतिहिं आप सव कोई।।
देव दमुज किनर नर श्रेनीं। सादर मज्जिहं सकल त्रिवेनीं।।
पूजिहं माधव पद जलजाता। परिस अखय बहु हरपिंह गाता।।
भरद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनिवर मन भावन।।
तहाँ होइ मुनि रिपय समाजा। जाहिं जे मज्जन तीरथराजा।।
मजिहं प्रात समेत उछाहा। कहिं परसपर हिर गुन गाहा।।

दो०-ब्रह्म निरूपन धरम बिधि बरनहिं तत्त्व विभाग । कहिं भगति भगवंत के संजुत ग्यान बिराग ॥ ४४ ॥

एहि प्रकार भिर माघ नहाहीं। पुनि सब निज निज आश्रम जाहीं प्रित संबत अति होइ अनंदा। मकर मिं गवनहिं मुनिवृंदा।। एक बार भिर मकर नहाए। सब मुनीस आश्रमन्ह सिधाए।। जागबलिक मुनि परम बिबेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी।। सादर चरन सरोज परवारे। अति पुनीत आसन बैठारे।। किर पूजा मुनि सुजसु बखानी। बोले अति पुनीत मृदु बानी।। नाथ एक संसउ बड़ मोरें। करगत बेदतत्त्व सबु तोरें।। कहत सो मोहि लागत भय लाजा। जौं न कहउँ बड़ होइ अकाजा।।

दो॰-संत कहहिं असि नीति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गाव। होइ न विमल विवेक उरं गुर सन किएँ दुरावु ॥ ४५॥

अस बिचारि प्रगटउँ निज मोहू। हरहु नाथ करि जन पर छोहू।। राम नाम कर अमित प्रभावा। संत पुरान उपनिषद गावा।। संतत जपत संभ्र अबिनासी। सिव भगवान ग्यान गुन रासी।। आकर चारि जीव जग अहहीं। कासीं मरत परम पद लहहीं।। सोपि राम महिमा मुनिराया। सिव उपदेसु करत करि दाया।। राम्र कवन प्रभु पूछउँ तोही। कहिअ बुझाइ कुपानिधि मोही।। एक राम अवधेस कुमारा। तिन्ह कर चरित विदित संसारा।। नारि विरहँ दुखु लहेड अपारा। भयउ रोष्ट रन रावनु मारा।।

दो०-प्रशु सोइ रामिक अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि। सत्यधाम सर्वग्य तुम्ह कहडू विवेक विचारि॥ ४६॥ जैसें मिटं मोर अम भारी। कहारु सो कथा नाथ विन्तारी।। जागवलिक बोले गुसुकार्। तुम्हिंह विदित रघपति प्रभुताई॥ रामभगत तुम्ह मन क्रम वानी। चतुनार् तुम्हारि में जानी॥ चाहहु गुने राम गुन गृहा। कीन्टिंह प्रस्त मनहुं अति मृहा॥ तात गुनहु साद्र मनु लाई। कहाउँ राम के कथा मुहाई॥ महागोह मिटिपेस विसाला। रामकथा कालिका कराला॥ रामकथा सास किरन समाना। संन चकार करहिं जेहि पाना॥ ऐसेंड् संसय कीन्ह भवानी। महादेव तव कहा बखानी॥

दो॰-कहउँ सो मति अनुहारि अन उमा संभु संनाद । भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटिहि निपाद ॥४७॥

एक वार त्रेता जुग माहीं। संग्रु गए छुंभज रिषि पाहीं।। संग सती जगजनि भवानी। पृजे रिषि अखिलेखर जानी।। रामकथा मुनिवर्ज वखानी। मुनी महेस परम सुखु मानी।। रिषि पूछी हरिभगति सुहाई। कही संग्रु अधिकारी पाई।। कहत सुनत रघुपति गुन गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा।। मुनिसन विदा मागि त्रिपुगरी। चले भवन सँग दच्छकुमारी।। तेहि अवसर भंजन महिभारा। हरि रघुवंस लीन्ह अवतारा।। पिता वचन तिज राजु उदासी। दंडक वन विचरत अविनासी।।

दो - इदयँ विचारत जात हर केहि विधिदरसनु होइ।

गुप्त रूप अवतरेख प्रभु गएँ जान सबु कोइ ॥४८(क)॥

भो०-संकर उर अति छोस्र सती न जानहिं मर्मु सोइ। दलसी दरसन लोस्न मन डक् लोचन लालची ॥४८(स्त)

रावन मरन मनुज कर जाचा। प्रभ्र विधि वचलु कीन्ह चह साचा॥ जौं नहिं जाउँ रहइ पछितावा। करत विचारु न वनत बनावा॥ एहि बिधि भए सोचबस ईसा। तेही समय जाइ दससीसा॥ लीन्ह नीच मारीचिहि संगा। भयउ तुरत सोइ कपट कुरंगा।। करि छलु मूढ़ हरी बैंदेही। प्रभु प्रभाउ तस बिदित न तेही।। मुग बिध बंधु सहित हरिआए। आश्रमु देखि नयन जल छाए।। बिरह बिकल नर इव रघुराई। खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई॥ कवहूँ जोग वियोग न जाकें। देखा प्रगट विरह दुखु ताकें।। दो०-अति विचित्र रघुपति चरित जानहिं प्रम सुजान ।

जे मतिमंद विमोह वस हृदयँ धरहिं कछ आन ॥ ४९॥ संश्च समय तेहि रामहि देखा। उपजा हियँ अति हरचु विसेषा॥ भिर लोचन छिन सिंधु निहारी। कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी।। जय सिच्चदानंद जरा पावन। अस किह चलेउ मनोज नसावन॥ चले जात सिव सती समेता। धुनि पुनि पुलकत कृपानिकता।। सतीं सो दसा संभु के देखी। उर उपना संदेहु बिसेधी।। संकरु जगतबंद्य जगदीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा।। तिन्ह नृपसुतिह कीन्ह परनामा। कहि सचिदानंद परधामा।। भए मगन छवि तासु बिलोकी।अजहुँ प्रीति उर रहित न रोकी॥ दो०-ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद ।

सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद ॥५०॥ विष्तु जो सुर हित नरतत्तु धारी। सोउ सर्वग्य जथा त्रिपुरारी॥ खोजइ सो कि अग्य इव नारी। ग्यानधाम श्रीपति असुरारी॥

मंन्तिन पुनि स्ता न तं ह्। नित्र मबेन्य ज्ञार मह को है।। इन मंसय सन अयड अपात। ते हिन इत्ये प्रदोध प्रयात।। ज्यपि प्रसट न को इंडिंग्सानी। हर अंतरज्ञानी सद ज्ञानी।। सुनिह मर्ना नव नारि सुभाउः। नंगय अस न धरिश्र उर का का।। ज्ञास क्या कुंग्ज ति गिर्। भगित ज्ञासु में मुनिहि सुना है।। सो इ सम इष्ट्रेय रच्छी ग। सेवन ज्ञाहि सद्य मुनि धीन।।

छे॰-मृति धीर जोगी सिठ संतत विमल मन जेति 'यावर्ती ।
किंह नेति निगम पुगन आगम जामु कीरित गावर्ती ॥
सोह्रामु ज्यापक ज्ञार भुवन निकाय पित माया भनी ।
अवतरेड अपने भगत हित निजनंत्र नित स्पृकुलगनी ॥

सो०—लाग न उर उपदेस जरूपि इन्हेंड सिवँ बार बहु । बोले विष्ठसि महेसु हरिमाचा बलु जानि जियँ ॥५१॥

जों तुम्हरें मन अति संदृह । तो किन जाइ परीछा लेह ।।
तव लिग वेठ अहउँ वटछाईं। जवलिग तुम्ह ऐहह मोहि पाईं।।
जैसें जाइ सोह अम भागे। करेह सो जतनु विवेक विचारी।।
वलीं सती सिव आयसु पाई। करिह विचारु करें। का भाई।।
इहाँ संभु अस मन अनुमाना। दच्छमुता कहुँ निहं कल्याना।।
मारेह कहें न संसय जाहीं। विधि विपरीत भलाई नाहीं।।
होइहि सोइ जो राम रिच राखा। को किर तर्क वड़ार्व साखा।।
अस किह लगे जपन हिरनामा। गई सती जहँ प्रभु सुखधामा।।

दो०-पुनि पुनि हृद्यँ विचारु करि धरि सीता कर रूप । आर्गे होह चलि पंथ तेहिं जेहिं आवत नरभूप ॥ लिख दीख उमाकृत बेषा। चिकत भए भ्रम हृद्यँ विसेषा॥ किहिन सकत कळु अति गंभीरा। प्रभु प्रभाउ जानत मितधीरा॥ सती कपडु जानेउ सुरस्वामी। सबदरसी सब अंतरजामी॥ सुमिरत जाहि मिटइ अग्याना। सोइ सरवग्य राष्टु भगवाना॥ सती कीन्ह चह तहँहुँ दुराऊ। देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ॥ निज माया बळु हृद्यँ बखानी। बोले बिहिस राष्ट्र मृदु वानी॥ जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू। पिता समेत लीन्ह निज नामू॥ कहेउ बहोरि कहाँ ब्रुपकेतू। विपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू॥

दो०-राम बचन मृदु गृद सुनि उपजा अति संकोचु । सती सभीत महेस पहिं चलीं हृदयँ वड़ सोचु ॥५३॥

में संकर कर कहा न माना। निज अग्यानु राम पर आना।। जाइ उत्तरु अब देहउँ काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा।। जाना राम सतीं दुखु पावा। निज प्रभाउ कळु प्रगटि जनावा।। सतीं दीख कौतुकु मग जाता। आगें रामु सहित श्री आता।। फिरि चितवा पार्छे प्रभु देखा। सहित बंधु सिय संदर बेपा।। जहँ चितवहिं तहँ प्रभु आसीना। सेवहिं सिद्ध मुनीस प्रवीना।। देखे सिव विधि विष्नु अनेका। अमित प्रभाउ एक तें एका।। बंदत चरन करत प्रभु सेवा। बिविध वेप देखे सब देवा।।

दो०—सती विधात्री इंदिरा देखीं अमित अनूप। जेहिं जेहिं देप अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥५४॥ देखें जहँ तहँ रघुपति जेते।सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते॥ बीव चराचर जो संसारा।देखें सकल अनेक प्रकारा॥ प्ति प्रभृति देव बहु वेदा। राग रूप द्सर निर्ह देखा।। बबलोंके रहपति बहुनेने। यीता महिन न बेप घनेने।। सोइरणुदरसोट लिल्मलुसीना। देखि ननी अनि भई मभीता।। इद्य कंपतन गुधि प्रस्तु नाहीं। नयन हादि गिर्श मग माहीं।। बहुति बिलोंकेड नयन उपार्ग। बहुत व दील नहें द्रुक्त कुमाने।। प्रति प्रति नाइ राम पद सीता। चली तहा हाई गहे गिरीसा।। दो०-गई समीप महेन तब हैनि पूछी हुमलात। सीन्डि परीछा कवन विधि प्रहाह मन्य सब बात।। ५५।।

## मालपारायण, दूनरा विश्राम

सर्ती समुझि रघुवीर प्रभाऊ। भय वस निव सन कीन्ट दुराऊ॥ क्छुन पर्नाछा लीन्ट गोसाई। कीन्ट प्रनामु तुम्हारिट नाई॥ वो तुम्ह कहा सो स्था न होई। गोरें मन प्रतीति अति सोई॥ तब संकर देखेंड धिर ध्याना। गर्नी जो कीन्ट चरित सह जाना॥ महिर रामगायिट मिरु नावा। प्रीर सितिट जेहिं चूँठ कहावा॥ हिर इच्छा भावी बलवाना। हृद्य विचारत संसु सुजाना॥ सर्ती कीन्ट सीता बल वेपा। सिव उर भयंड विपाद विसेपा॥ जों अब करडँ सती सन प्रीती। मिटइ भगति पशु होइ अनीती॥ दो०-परम पुनीत न जाइ तिज किएँ प्रेम बड़ पापु।

प्रगटि न कहत महेस कछ हदयँ अधिक संताषु ॥ ५६ ॥ तव संकर प्रभु पद सिरु नावा। सुमिरत रामु हदयँ अस आवा ॥ एहिं तन सतिहि मेट मोहि नाहीं। सिव संकल्पु कीन्ह मन माहीं॥ यस विचारि संकरु मतिधीरा। चले भवन सुमिरत रघुवीरा॥ चलत गगन भे गिरा सहाई। जय महेस भिल भगति हड़ाई॥ अस पन तुम्ह बिन्न करह को आना। राम भगत समरथ भगवाना॥ सिन नभगिरा सती उर सोचा। पूछा सिविह समेत सकोचा॥ कीन्ह कवन पन कहहु कृपाला। सत्यधाम प्रभु दीनद्याला॥ जदिष सतीं पूछा बहु भाती। तदिष न कहेउ त्रिपुर आराती॥ दो०—सतीं हद्यँ अनुमान किय सबु जानेउ सर्वण्य।

कीन्ह कपड़ मैं संग्रु सन नारि सहज जड़ अग्य।।५७(क)।। सो०-जळ पय सरिस विकाइ देखहु प्रीति कि रीति भलि।

बिलग होइ रसु जाइ कपट खटाई परत पुनि ॥५७(ख)॥
हदयँ सोचु समुझत निज करनी। चिंता अमित जाइ नहिं बरनी॥
कुपासिंधु सिव परम अगाधा। प्रगट न कहेउ मोर अपराधा॥
संकर रुख अवलोकि भवानी। प्रभु मोहि तजेउ हदयँ अकुलानी॥
निज अघ समुझिन कल्ल कहि जाई। तपइ अवाँ इव उर अधिकाई॥
सिताहि ससोच जानि चृषकेत्। कहीं कथा सुंदर सुख हेतू॥
बरनत पंथ विविध इतिहासा। बिस्वनाथ पहुँचे कैलासा॥
तहँ पुनि संभु सपुझि पन आपन। बैठे बट तर किर कमलासन॥
संकर सहज सहपु सम्हारा। लागि समाधि अखंड अपारा॥

दो०-सती वसहिं कैलास तब अधिक सोचु मन माहिं।

मरम् न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहिं।। ५८॥ नित नव सोचु सतो उर भारा। कव जैहउँ दुख सागर पारा॥ मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना। पुनि पति वचनु मृपा करि जाना॥ सो फछ मोदि निधाताँ दीन्हा। जो कछु उचित रहा सोइ कीन्दा॥ अव विधि अस ग्रिश नहिं तोही। संदार विम्य जित्रायित मोही।।
चित्र कार्य पहुँ हद्य शलासी। मन मन् गर्माह नुमिर स्थानी।।
कों प्रभु ईनिद्यालु फहाबा। आर्गन हरन चेद असु नावा।।
तों भें विनय परंड फर तोनी। इटड वेनि देह यह मोरी।।
कों मोरें सिय चरन संनेतु। मन क्रम बक्त सत्य बनु एहु।।
कों न्तों सबदरमी सुनिब प्रभु करड मों वेनि उपाइ।

होड मरनु जेिं विनित् अम दूसर विवित्त विहाइ ॥५९॥
एि विधि दृष्टित अजित हुमार्ग । अक्रथनीय द्रास्त दुख भार्ग ॥
वीतें नंदत सहस सतामा । नक्षी समाधि मंभु अतिनामी ॥
राम नाम तित्र गुमिन्न लाने । जानेड मर्ता जगतपित जागे ॥
जाइ संभु पद वंदनु कीन्छा । रानगुख गंकर आसनु दीन्छा ॥
लगे कहन हिन्दिश्वा स्साला । दन्छ प्रजेस भए नेिह काला ॥
देखा विधि विचारिसव लायक । दन्छि हि कीन्ह प्रजापित नायक ॥
वड़ अधिकार दच्छ जब पावा । अति अभिमानु हत्यें तब आवा ॥
निहं कोड अस जनमा जग मार्टी । प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं ॥

दो०-दच्छ लिए मुनि बोलि सब करन लगे बङ्जाग। नेवते सादर सकल सुर जे पावत यख भाग॥६०॥

किंनर नाग सिद्ध गंधर्या। वधुन्ह समेत चले गुर सर्या।। विष्तु त्रिरंचि महेसु तिहाई। चले सकल सुर जान वनाई।। सतीं विलोके व्योम विमाना। जात चले सुंदर विधि नाना।। सुर सुंदरी करिहं कल गाना। सुनत श्रवन छूटिहं सुनि ध्याना।। पूछेड तव सिवँ कहेड बखानी। पिता जग्य सुनि कछु हरपानी।। जौं महेसु मोहि आयसु देहीं। कछ दिन जाइ रहीं मिस एहीं।।
पति परित्याग हदयँ दुखु भारी। कहइ न निज अपराध विचारी।।
वोली सती मनोहर बानी। भय संकोच प्रेम रस सानी।।
वो०-पिता भवन उत्सव परम जीं प्रश्च आयसु होइ।
ती मैं जाउँ कृपायतन सादर देखन सोइ।। ६१॥

कहेहु नीक मोरेहुँ मन भावा । यह अनुचित नहिं नेवत पठावा।। दच्छ सकल निज सुता बोलाई। हमरें बयर तुम्हड विसराई।। ब्रह्मसभाँ हम सन दुखु माना। तेहि तें अजहुँ करहिं अपमाना।। जौं बिनु बोलें जाहु भवानी। रहइन सीलु सनेहु न कानी।। जदिष मित्र प्रभु पितु गुर गेहा। जाइअ बिनु बोलेहुँ न सँदेहा।। तदिष बिरोध मान जहँ कोई। तहाँ गएँ कल्यानु न होई।। भाँति अनेक संभु समुझावा। भावी बस न ग्यानु उर आवा।। कह प्रभु जाहु जो बिनहिं बोलाएँ। नहिं भिल बात हमारे भाएँ।।

दो०—किह देखा हर जतन वहु रहइ न दच्छकुमारि । दिए ग्रुख्य गन संग तव विदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥ ६२ ॥

पिता भवन जब गईं भवानी। दच्छ त्रास काहुँ न सनमानी।।
सादर भलेहिं मिली एक माता। भिगनीं मिलीं वहुत मुसुकाता।।
दच्छ न कछु पूछी इसलाता। सितिहि बिलोकि जरे सब गाता।।
मर्ती जाइ देखेड तव जागा। कतहुँ न दीख संभु कर भागा।।
तव चिन चढ़ेउ जो संकर कहंछ। प्रभु अपमानु समुझि उर दहेछ।।
पाछिल, दुखु न इदयँ अस ब्पापा। जस यह भयड महा परितापा।।
इद्यपि जग दारुन दुक्ब नाना। सब तें कठिन जाति अवमाना।।

सम्रक्षिसो सतिहिभयद अति कोधा। यह विधि जननी कीन्छ प्रयोधा योर-सिव अपगानु न आह् महि हद्यं न होट् प्रयोध।

सकल सभिंह हार्ट हरिक नव बोली यचन सकोध ॥६२॥
सन्दु सभानद सकल मुनिंदा।कही सुनी जिन्ह संकर निंदा॥
सो फल तुरत लहन सद काहूँ। भर्ली भीति पछिनाव पिनाहूँ॥
संत संभु श्रीपित अपवादा। सुनिश्र जहां नहें श्रीस मरजादा॥
काटिश्र तानु जीभ जो बनाई। श्रवन मृदि न न चिलश्र पगई॥
जगदातमा महेनु पुगर्ता। ज्ञान जनक सब के हिनकारी॥
पिता मंदमति निंदन नेही। दच्छ सुक्र संभव यह देही॥
तिजहुँ तुरत देह नेहि हेतू। उर धरि चंद्रमीलि चूपकेन्॥
अस कहि जोग श्रीनि तनु जारा। भयउ सकल मख हाहाकारा॥

हो०-सती मरनु सुनि संभ्र गन लगे करन मख खीस। जम्य विधंस विलोकि भृगु रच्छा कीन्हि मुनीस ॥६४॥

समाचार सब संकर पाए। बीरभट्ट कृरि कोप पठाए।। जग्य विधंस जाइ तिन्ह कीन्हा। सकल सुरन्ह विधियत फल दीन्हा भे जगविदित दच्छ गति सोई। जिस कल्ल संभु विमुख के होई॥ यह इतिहास सकल जग जानी। ताते में संछेप वखानी॥ सर्वा मरत हिर सन वरु मागा। जनग जनम सिव पद अनुरागा॥ वैदि कारन हिमगिरि गृह जाई। जनमीं परवती तनु पाई॥ ज्य ते उमा सेल गृह जाई। सकल सिद्धि संपति तहँ छाई॥ व्यं तह मनिन्द मुआथम कीन्हे। उचित वाम हिम भूभर दीन्हे॥ संभु सहज समस्थ भगवाना। एहि बिबाहँ सब विधि कल्याना।। दुराराध्य पे अहिं महेस्र। आसुतोष पुनि किएँ कलेस्।। जीं तपु करें कुमारि तुम्हारी। भाविउ मेटि सकिं त्रिपुरारी।। जद्यपि बर अनेक जग माहीं। एहि कहँ सिव तिज दूसर नाहीं।। वर दायक प्रनतारित भंजन। कृपासिंधु सेवक मन रंजन।। हिन्छत फल बिनु सिव अवराधें। लिहेअ न कोटि जोग जप सार्थे।। दो०—अस कहि नारद सुमिरि हिर गिरिजहि दीन्हि असीस।

होइहि यह कल्यान अब संसय तजह गिरीस।।७०॥ किह अस ब्रह्मभवन सुनि गयऊ।आगिल चरित सुनह जस भयऊ॥ पतिहि एकांत पाइ कह मैना। नाथ न मैं समुझे सुनि वैना॥ जीं घरु वरु कुछ होइ अनूपा। करिअ विवाह सुता अनुरूपा॥ त त कन्या वरु रहुउ कुआरी। कंत उमा मम प्रानिपआरी॥ जीं न मिलिहि वरु गिरिजहि जोगू। गिरि जड़ सहज कहिहि सबु लोग सोइ विचारि पति करेहु विवाहू। जेहिं न बहोरि होइ उर दाहू॥ अस कहि परी चरन धिर सीसा। बोले सहित सनेह गिरीसा॥ परु पावक प्रगटै सिस माहीं। नारद वचनु अन्यथा नाहीं॥

दो०-प्रिया सोचु परिहरहु सचु सुमिरहु श्रीभगवान । पारवतिहि निरमयउ जेहिं सोइ करिहि कल्यान ॥७१॥

अब जों तुम्हिह सुता पर नेहू। तो अस जाइ सिखायनु देहू।। करें सो तपु जेहिं मिलहिं महेस्। आन उपायँ न मिटिहि कलेस्।। नारद वचन सगर्भ सहेत्। सुंदर सब गुन निधि वृपकेत्।। अस पिचारि तुम्ह तजहु असंका। सबिह भाँति रांकरु अकलंका॥ सुनि पनि इत्सन हरिन सन सार्थ। गई तुरन उठि गिरिजा पाई।। उमिद्द विलोकि नयन भरे भारी। महिन सनेह गोद भटारी॥ बार्रा जार टेनि उर लाई। गद्रगद बंठ न कछ कि जाई॥ ज्ञात गानु सर्वस्य भवानी। मान् सुख्द बेली मृद्द बानी॥ दो०—सुनिह मानु में दीन्व अस सपन सुनावउँ तोहि।

मुंदर गीर सृज्यित्रवर अस उपदेसेंड मोहि॥ ७२॥ करि जाइ तपु संलक्षमार्ग। नारद कहा मो मन्य विचार्ग। मातु पिति प्रिष्ट प्रत भागा। तपु सृखप्रद दृख दोप नसाना॥ तप्वल रचह प्रपंचु विधाता। नपवल विष्तु सकल ज्या प्राता। तपवल सेपु अरइ महिभाग। तपवल सेपु अरइ महिभाग। तप अधार सब सृष्टि भवाना। करि जाइ नपु अस जियं जानी। सुनत वचन विसमित महतार्ग। सपन सुनायड गिरिहि हँकारी।। मातु पितिह बहुविधि समुझाई। चली उमा तप हिन हरपाई।। प्रिय परिवार पिता अरु माना। भएंविकल मुखआव न वाना।।

पारवती महिमा मुनत रहे प्रवाधिह पाइ।। ७३।। उर धिर उमा प्रानपित चरना। जाइ विपिन लागीं तपु करना।। अति सुकुमार न तनु तप जोगू। पित पद सुमिरि तजेउ सबु भोगू।। नित नव चरन उपज अनुरागा। विसरी देह तपिह मनु लागा।। संवत सहस मृल फल खाए। सागु खाइ सत वरप गवाँए।। कुछ दिन भोजनु वारि वतासा। किए कठिन कल्ल दिन उपवासा।। वे ल पाती मिह परइ सुखाई। तीनि सहस संवत सोइ खाई।।

<sup>दो</sup>०-वेदसिरा मुनि आइ तव सविह कहा समुझाइ।

पुनि परिहरे सुखाने उपना। उमिह नामु तब भय अपरना।। देखि उमिह तप खीन सरीरा। ब्रह्मगिरा भे गगन गभीरा॥ दो०—भय उमनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराजकुमारि। परिहरु दुसह कलेस सब अब मिलिहिह विप्रारि॥ ७४॥

अस तपु काहुँ न कीन्ह भवानी। भए अनेक धीर मुनि ग्यानी।।
अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी। सत्य सदा संतत सुचि जानी।।
आवे पिता बोलावन जबहीं। हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं।।
मिलिहें तुम्हिह जब सप्त रिषीसा। जानेहु तब प्रमान बागीसा।।
सुनत गिरा विधि गगन बखानी। पुलक गात गिरिजा हरपानी।।
उमा चरित सुंदर मैं गावा। सुनहु संभु कर चरित सुहावा।।
जब तें सतीं जाइ तनु त्यागा। तब तें सिव मन भयउ बिरागा।।
जपहिं सदा रपुनायक नामा। जहँ तहँ सुनिहं राम गुन ग्रामा।।

दो०—चिदानंद सुखधाम सिव बिगत मोह मद काम। बिचरहिं महि धरि हृदयँ हरिसकल लोक अभिरास॥ ७५॥

कतहुँ मुनिन्ह उपदेसहिं ग्याना। कतहुँ राम गुन करहिं बखाना।। जद्ि अकाम तद्ि भगवाना। भगत विरह दुख दुखित सुजाना।। एहि विधि गयउ कालु बहु वीती। नित ने होइ राम पद प्रीती।। नेमु प्रेमु संकर कर देखा। अबिचल हृद्यँ भगति कैरेखा।। प्रगटे रामु कृतग्य कृपाला। रूप सील निधि तेज विसाला।। वहु प्रकार संकरिह सराहा। तुम्ह बिनु अस ब्रतु को निरवाहा बहुविधि राम सिवहि समुझावा। पारवती कर जन्मु सुनावा।। अति पुनीत गिरिजा के करनी। विस्तर सहित कृपानिधि वरनी।। वेंद-अव चिती मान पुनह सिन हो मी पर निज्ञ नेह ।

बाह् वितार में लहारि यह मोर्ग मार्ग देह् ॥ ७६॥ कर निय बहित होंनेन अस कार्ग । नाय बचन पृति मेरिन बाहीं। सिर धरि आनम् करित मुरास्य। परम् धरम् यह नाथ हमारा॥ मात् पिना गुर प्रश् हैं। बानी। बिनिर्ह निचार करिश सुभ जानी तुम्ह सब भानि परम्म किनवार्ग। अस्या निर पर गाय नुम्हार्ग॥ प्रभु तोषेड मृति गंदार कर्ना। भोन्त निरेक धर्म जुन रचना॥ प्रभु तोषेड मृति गंदार कर्ना। भोन्त निरेक धर्म जुन रचना॥ कर्म प्रसु हर नुस्टार पन रहेऊ। अब डर राखेद जो हम कहेऊ॥ अंतरधान भए अस्य भाषी। गंतर सोह सुर्गन डर राखी॥ तबहिंसप्तरित सिव पहिं आए। बोले अस्य अनि वचन सुहाए॥

बो॰-पारवर्ता पिंह जार् तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु। गिरिहि प्रेरि पटएह भवन दृरि करेहु संदेहु॥७७॥

रिपिन्ह गोरि देखी नहें केसी। मुगतिमंत नपखा जसी।। बोले मृनि मुनु संलक्ष्मारी। करह कवन कारन तपु भारी।। केहि अवराधह का तुम्ह चहहू। हम सन सन्य मरमु किन कहहू।। कहत वचन मनु अति सक्चाई। हँसिहहु सुनि हमारि जड़ताई।। मनुहठ परा न मुनइ सिखावा। चहत वारि पर थीति उठावा॥ नारद कहा सत्य सोइ जाना। विनु पंखन्ह हम चहहिँ उड़ाना॥ देखहु मुनि अविवेकु हमारा। चाहिअ सदा सिवहि भरतारा॥

दो०-सुनत वचन विहसे रिपय गिरिसंभव तव देह । नारद कर उपदेसु सुनि कहहु वसेउ किसु गेह ॥७८॥ दच्छसुतन्ह उपदेसेन्हि जाई। तिन्ह फिरिभवनु न देखा आई॥ धुनि परिहरे सुखानेउ परना। उमहि नामु तब भयउ अपरना।। देखि उमहि तप खीन सरीरा। ब्रह्मगिरा भे गगन गभीरा॥ दो०-भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराजकुमारि। परिहरु दुसह कलेस सब अब मिलिहहिं त्रिपुरारि॥ ७४॥

अस तपु काहुँ न कीन्ह भवानी। भए अनेक धीर मुनि ग्यानी।। अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी। सत्य सदा संतत सुचि जानी।। आवे पिता बोलावन जवहीं। हठ परिहरि घर जाएहु तवहीं।। मिलहिं तुम्हिं जब सप्त रिषीसा। जानेहु तब प्रमान बागीसा।। सुनत गिरा विधि गगन बखानी। पुलक गात गिरिजा हरषानी।। उमा चरित सुंदर में गावा। सुनहु संभु कर चरित सुहावा।। जब तें सतीं जाइ तनु त्यागा। तब तें सिव मन भयउ बिरागा।। जपहिं सदा रघुनायक नामा। जहँ तहँ सुनहिं राम गुन ग्रामा।।

दो०—िचदानंद सुखधाम सिव बिगत मोह मद काम। बिचरहिं महि धरि हृदयँ हरि सकल लोक अभिरास।। ७५॥

कतहुँ मुनिन्ह उपदेसहिं ग्याना। कतहुँ राम गुन करहिं बखाना।। जदिष अकाम तदिष भगवाना। भगत विरह दुख दुखित सुजाना।। एहि विधि गयउ काल वहु वीती। नित ने होइ राम पद प्रीती।। नेमु प्रेमु संकर कर देखा। अबिचल हदयँ भगति कैरेखा।। प्रगटे रामु कृतग्य कृपाला। रूप सील निधि तेज बिसाला।। वहु प्रकार संकरिह सराहा। तुम्ह बिनु अस ब्रतु को निरवाहा बहुविधि राम सिवहि समुझावा। पारबती कर जन्मु सुनावा।। अति पुनीत गिरिजा के करनी। विस्तर सहित कृपानिधि बरनी।।

चित्रकेत कर घर उन घाला। कनककासिय कर पुनि अस हाला।।
नारद सिख जे सुनिहं नर नारी। अवसि होहिं तिज भवत भिखारी।।
सन कपटी तंन सज्जन चीन्हा। आपु सिरस सबही चह कीन्हा।।
तेहि कें बचन मानि बिखासा। तुम्ह चाहह पति सहज उदासा।।
निर्मुन निलज कुबेप कपाली। अक्कल अगेह दिगंबर ब्याली।।
कहह कवन सुखु अस बरु पाएँ। भल भूलिह उग के बौराएँ॥
पंच कहें सिवँ सती बिबाही। पुनि अबडेरि मराएन्हि ताही।।

दो०-अब सुख सोवत सोचु नहिं भीख मागि भव खाहि। सहज एकाकिन्ह के भवन कवहुँ कि नारि खटाहिं॥ ७९॥

खजहूँ मानहु कहा हमारा। हम तुम्ह कहुँ वर नीक विचारा।। खित सुंदर सुचि सुखद सुसीला। गावहिं बेद जासु जस लीला।। हूपन रहित सकल गुन रासी। श्रीपित पुर वैकुंठ निवासी।। अस वरु तुम्हिह मिलाउब आनी। सुनत विहिस कह बचन भवानी सत्य कहेहु गिरिभव तनु एहा। हठ न छूट छूटे वरु देहा।। इनका पुनि पपान तें होई। जारेहुँ सहजु न परिहर सोई।। नारद बचन न में परिहरऊँ। वसउ भवनु उजरउ निहं हरऊँ॥ गुर कें बचन प्रतीति न जेही। सपनेहुँ सुगम न सुख सिधि तेही।।

दो॰-महादेव अवगुन भवन विष्तु सकल गुन धाम । जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥८०॥

जों तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा। सुनतिउँ सिख तुम्हारि धरिसीसा अव मैं जन्मु संभु हित हारा। को गुन दूपन करें विचारा।। जीं तुम्हरे हठ हृदयँ विसेपी। रहि न जाइ विन्नु किएँ वरेपी।।

चित्रकेत कर घर उन घाला। कनककसिए कर पुनि अस हाला।।
नारद सिख जे सुनहिं नर नारी। अवसि होहिं तिज भवनु भिखारी।।
सन कपटी तंन सज्जन चीन्हा। आपु सिरस सबही चह कीन्हा।।
तेहि कें बचन मानि बिखासा। तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा।।
निर्मुन निलज कुबेप कपाली। अकुल अगेह दिगंबर ब्याली।।
कहहु कबन सुखु अस बरु पाएँ। भल भूलिहु ठग के बौराएँ॥
पंच कहें सिवँ सती बिबाही। पुनि अबडेरि मराएन्हि ताही।।

दो०-अब सुख सोवत सोचु नहिं भीख मागि भव खाहिं। सहज एकाकिन्ह के भवन कवहुँ कि नारि खटाहिं॥ ७९॥

अजहूँ मानहु कहा हमारा। हम तुम्ह कहुँ वर नीक विचारा।। अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला। गावहिं बेद जासु जस लीला।। हूपन रहित सकल गुन रासी। श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी।। अस वरु तुम्हिंह मिलाउव आनी। सुनत विहिस कह बचन भवानी सत्य कहेहु गिरिभव तनु एहा। हठ न छूट छूटै वरु देहा।। इतकाउ पुनि पपान तें होई। जारेहुँ सहजु न परिहर सोई।। नारद वचन न में परिहरऊँ। वसउ भवनु उजरउ नहिं हरऊँ॥ गुर कें बचन प्रनीति न जेही। सपनेहुँ सुगम न सुख सिधि तेही।।

दो०-महादेव अवगुन भवन विष्तु सकल गुन धाय। जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम।।८०॥

जीं तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा। सुनतिउँ सिख तुम्हारि धरिसीसा अव मैं जन्मु संभु हित हारा। को गुन दूपन करें विचारा।। जीं तुम्हरे हठ हृदयँ विसेपी। रहि न जाइ विन्नु किएँ वरेपी।। तीं कीतुिकअन्त् आलसु नाहीं। वर् कन्या अनेक जग माहीं।। जन्म कोटि लिंग रगर हमारी। वरल संभु न त रहल कुआरी।। नजड न नारद कर उपदेखाआपु कहिंह सत वार महेखा। में पा पण्ड कहइ जगदंवा। तुम्ह गृह गवनह भयउ विलंवा।। देखि प्रेमु वोले मुनि ग्यानी। जय जय जगदंविके भवानी।।

हो - तुम्ह माया भगवान सिव सकल जनत पितु मातु । नाइ चरन सिर मृति चलं पुनि पुनि हस्पत गातु ॥८१॥

बाइ मृनिन्द दिसवंतु पठाए। करि विनती निरजिह गृह ल्याए॥ वहि सप्तरिप सिव पहिं जाई। कथा उमा के सकल मुनाई॥ भए मगन सिव मुनत सनेहा। हरिए सप्तरिप गवने गेहा॥ मनु थिर करिनव तंसु मुजाना। लगे करन रचुनायक ध्याना॥ नारकु अमुर भयउ नेहि काला। युज प्रताप वल नेज विसाला॥ तेहि मब लोक लोकपनि जीते। भए देव मुख मंगिन रीने॥ अडार अमर मो जीति न जाई। हारे मुस दारि विविध लगई॥ नव विश्व मन जाह पुकारे। देखे विधि मन देव दुन्तारे॥

भे॰ सब सन कहा पुरताह विधि द्वात निधन नव होता। संभ्र स्वार संस्ता तुन स्वीर जीना स्व सोह ॥ ८२ ॥ तब हम जाइ सिन्नहि सिर नाई। करवाउन निवाहु बरिआई॥ यहि बिधि भलेहिं देनहित होई। मत अति नीक कहइ सनुकोई॥ अस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति हेरू। प्रगटेउ विषमनान झपकेतू॥

दो ०—सुरन्ह कही निज बिपति सब सुनि सन कीन्ह बिचार। संभ्र बिरोध न कुसल मोहि बिहसि कहेउ अस मार।।८३॥

तदिष करव में काज तुम्हारा। श्रुति कह परम धरम उपकारा।।
पर हित लागि तजइ जो देही। संतत संत प्रसंसिंह तेही।।
अस कि चलेउ सबिह सिरु नाई। सुमन धनुप कर सिहत सहाई।।
चलत मार अस हदयँ विचारा। सिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा।।
तब आपन प्रभाउ बिस्तारा। निज बस कीन्ह सकल संसारा।।
कोपेउ जबिंह बारिचरकेतू। छन महुँ मिटे सकल श्रुति सेतू।।
प्रह्मचर्ज व्रत संजम नाना। धीरज धरम ग्यान विग्याना।।
सदाचार जप जोग बिरागा। सभय विवेक कटकु सबु भागा।।

छं०-भागेउ विवेक्त सहाय सहित सो सुभट संजुग महि सुरे। सद्यंथ पर्वत कंदरन्हि यहुँ जाइ तेहि अवसर दुरे।। होनिहार का करतार को रखवार जग खरभरु परा। दुइ माथ केहि रितनाथ जेहि कहुँ कोपि कर धनु सरु धरा॥

दो०-जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुप अस नाम ।

ते निज निज मरजाद तिज भए सकल बस काम ।। ८४ ।। सब के हृदयँ मदन अभिलापा। लता निहारि नवहिं तरु साखा ॥ नदीं उमिंग अंबुधि कहुँ धाई। संगम करहिं तलाव तलाई॥ जहँ असि दसा जड़न्ह के बरनी। को किह सकइ सचेतन करनी॥ पसु पच्छी नभ जल थलचारी। भए कासवस समय विसारी।।
नदन अंध व्याञ्चल सब लोका। निसि दिन्न निहं अवलोकहं कोका
देव दुनुज नर किंनर व्याला। प्रेत पिसाच भृत वेताला।।
इन्ह केंद्रसान कहेडँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी।।
सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। तेपि कामवस भए वियोगी।।
छं०-भए कामवस जोगीस तापस पावँगन्ह की को कहें।

भए कामवस जागास तापस पावरान्ह का का कह। देखिं चराचर नारिसय जे ब्रह्ममय देखत रहे।। अवला विलोकिहं पुरुपमय जगु पुरुष सब अवलामयं। दुइ दंड भरि ब्रग्गांड भीतर कामकृत कोतुक अयं।।

नो ०-धरी न फाहूँ धीर सब के मन मनसिज हरे।

जे रखे रष्ट्रवीर ते उबरे तेहि काल गहुँ ॥८५॥
उभय घरी अस कोतुक भयऊ। जो लगि काम गंस पहिं गयऊ॥
निविद्य विलोकि समंकेड सारू। भयड ज्ञथाथिति मनु मंनार ॥
भए तुरत सब जीव मुखारे। जिपि नद् उत्तरि गए मतवारे॥
रष्ट्रि देखि मदन भय माना। दुगधर दुर्गम भगताना॥
किरत लाज कल करिनहिं जाई। गरनु ठानि मन स्वेमि उपाई॥
अपटेनि तुरत रुद्धि रितुताजा। कुनुमिन नव तक गरि विराजा॥
स्व उपवन वापिद्या नदाना। परम नुभग मद दिमा विभागा॥
दे में अनु उन्तर्भ अनुसमा। देखि एए६ मन मन्नित जाना॥

तब हम जाइ सिविह सिर नाई। करवाउव विवाह बरिआई॥ एहि विधि भलेहिं देवहित होई। मत अति नीक कहइ सबु कोई॥ अस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति हेत्र। प्रगटेउ विषमवान झपकेत्॥

दो०—सुरन्ह कही निज बिपति सब सुनि सन कीन्ह बिचार। संग्र विरोध न कुसल माहि बिहसि कहेउ अस मार।।८३॥

तदिष करव में काज तुम्हारा। श्रुति कह परम धरम उपकारा।।
पर हित लागि तजइ जो देही। संतत संत प्रसंसिहं तेही।।
अस किह चलेउ सबिह सिरु नाई। सुमन धनुप कर सिहत सहाई।।
चलत मार अस हदयँ विचारा। सिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा।।
तब आपन प्रभाउ विस्तारा। निज बस कीन्ह सकल संसारा।।
कोपेउ जबिहं बारिचरकेतू। छन महुँ मिटे सकल श्रुति सेतू।।
ब्रह्मचर्ज बत संजय नाना। धीरज धरम ग्यान विग्याना।।
सदाचार जप जोग विरागा। सभय विवेक कटकु सबु भागा।।

छं०-भागेउ विवेक्त सहाय सहित सो सुभट संजुग महि सुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरिन्ह महुँ जाइ तेहि अवसर दुरे।। होनिहार का करतार को रखवार जग खरभरु परा। दुइ माथ केहि रितनाथ जेहि कहुँ कोपि कर धनु सरु धरा॥

दो०-जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम ।

ते निज निज मरजाद तिज भए सकल बस काम ।। ८४ ।। सब के हदयँ मदन अभिलाया। लता निहारि नवहिं तरु साखा।। नदीं उमिंग अंबुधि कहुँ धाई। संगम करहिं तलाव तलाई।। जहँ असि दसा जड़न्ह के बरनी। को किह सकइ सचेतन करनी।।

पसु पच्छी नभ जल थलचारी। भए कामबस समय बिसारी।।

भदन अंध ब्याकुल सब लोका। निसि दिन्न निहं अवलोकहं कोका
देव दनुज नर किंनर ब्याला। प्रेत पिसाच भूत बेताला।।

इन्ह केंद्रसान कहेउँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी।।

सिद्ध बिरक्त महाम्रानि जोगी। तेपि कामबस भए बियोगी।।

छं०—भए कामबस जोगीस तापस पावँरिन्ह की को कहै।

देखिं चराचर नारिसय जे ब्रह्मसय देखत रहे।।

अवला बिलोकहिं पुरुषम्य जगु पुरुष सब अबलामयं। दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर कामकृत कौतुक अयं।। सो०-धरी न काहूँ धीर सब के मन मनसिज हरे।

जे राखे रघुबीर ते उनरे तेहि काल महुँ ॥८५॥ उभय घरी अस कौतुक भयऊ। जौलिंग काम्र संग्र पहिं गयऊ॥ सित्रहि विलोकि ससंकेउ मारू। भयउ जथाथिति सन्न संसारू॥ भए तरत सन जीन सुखारे। जियि मद उतिर गएँ मतनारे॥ एद्रहि देखि मदन भय माना। दुराधरण दुर्गम भगनाना॥ फिरत लाज कल्ल करिनहिं जाई। प्ररन्त ठानि मन रचेसि उपाई॥ प्रगटेसि तरत रुचिर रितुराजा। कुसुमित नन तरु राजि बिराजा॥ बन उपबन बापिका तड़ागा। परम सुभग सन दिसा विभागा॥ जहँ तहँ जनु उभगत अनुरागा। देखि मुएहँ मन मनसिज जागा॥

<sup>छं०</sup>—जागइ मनोभव मुएहुँ मन बन सुभगता न परे कही। सीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही।। विकसे सरिन्ह वहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुद्ध सरस रव करि गान नाचिह् अपछरा।। दो - सकल कला करि कोटि निधि हारेउ सेन समेत । चली न अचल समाधि सिन कोपेउ हृदयनिकेत ॥८६॥

देखि रसाल बिटप वर साखा। तेहि पर चढ़ेउ मदन्न मन माखा।।
स्रमन चाप निज सर संधाने। अति रिस तािक श्रवन लिंग ताने
छाड़े बिषम बिसिष उर लागे। छूटि समािध संग्र तब जागे।।
भयउ ईस मन छोग्र विसेषी। नयन उघारि सकल दिसि देखी।।
सौरभ पछ्छव मदनु बिलोका। भयउ कोषु कंपेउ बैलोका।।
तब सिवँ तीसर नयन उघारा। चितवत काग्र भयउ जिर छारा।।
हाहाकार भयउ जग भारी। हरपे सुर भए असुर सुखारी।।
सम्रिझ कामसुखु सोचिहं भोगी। भए अकंटक साधक जोगी।।

छं०—जोगी अकंटक भए पति गति सुनत रित सुरुछित भई। रोदित बदित बहु भाँति करुना करित संकर पिहं गई॥ अति प्रेम किर बिनती बिबिध बिधि जोरि कर सन्सुखरही। प्रभु आसुतोप कृपाल सिव अबला निरित्व बोले सही॥

दो०-अब तें रित तव नाथ कर होइहि नामु अनंगु। बिनु वपु व्यापिहि सबिह पुनि सुनु निजमिलन प्रसंगु।।८७।।

जब जदुवंस कृष्न अवतारा। होइहि हरन महा महिभारा।।
कृष्न तनय होइहि पति तोरा। बचनु अन्यथा होइ न मोरा।।
रति गवनी सुनि संकर वानी। कथा अपर अब कहउँ बखानी।।
देवन्ह समाचार सब पाए। ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए।।
सब सुर विष्नु विरंचि समेता। गए जहाँ सिव कृपानिकेता।।
गृथक पृथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा। भए प्रसन्न चंद्र अवतंसा।।

बोले कृपासिंघु वृषकेत्। कहहु अमर आए केहि हेत्।। कह विधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी। तदि भगति बस बिनवउँ खामी दो - सकल सुरन्ह के हदयँ अस संकर परम उछाहु।

निज नयनिह देखा चहहिं नाथ तुम्हार बिबाहु ।।८८॥
यह उत्सव देखिअ भिर लोचन । सोइ कछ कर हु मदन मद मोचन
काम्र जारि रित कहुँ बरु दीन्हा। कृपासिंधु यह अति भल कीन्हा ।।
सासित किर पुनि करिंह पसाऊ । नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ ।।
पारवतीं तपु कीन्ह अपारा । करहु तासु अब अंगीकारा ।।
सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी । ऐसेइ होउ कहा सुखु मानी ।।
तब देवन्ह दुंदुभीं बजाई । बरिष सुमन जय जय सुर साई ।।
मवसरु जानि सप्तरिषि आए । तुरतिहं बिधि गिरि भवन पठाए ।।
प्रथम गए जहँ रहीं भवानी । बोले मधुर बचन छल सानी ।।
दो०—कहा हमार न सुनेहु तब नारद कें उपदेस ।
अब भा झुठ तुम्हार पन जारेड काम्र महेस ।।८९॥

## मासपारायण, तीसरा विश्राम

सुनि बोलीं मुसुकाइ भवानी। उचित कहेहु मुनिबर बिग्यानी।।
तुम्हरें जान काम्र अव जारा। अब लिग संभ्र रहे सबिकारा।।
हमरें जान सदा सिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी।।
जों मैं सिव सेये अस जानी। प्रीति समेत कर्म मन बानी।।
तौ हमार पन सुनहु मुनीसा। करिहिह सत्य कृपानिधि ईसा।।
तम्ह जो कहा हर जारेउ मारा। सोइ अति बड़ अविवेक तुम्हारा।।
तात अनल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ।।

गएँ समीप सो अवसि नसाई। असि मन्मथ महेस की नाई॥

दो० – हियँ हरषे मुनि बचन सुनि देखि प्रीति बिखास । चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास ॥९०॥

सबु प्रसंगु गिरिपतिहि सुनावा। मदन दहन सुनि अति दुखु पात्रा।। बहुरि कहेउ रित कर बरदाना। सुनि हिमवंत बहुत सुखु माना।। हृदयँ बिचारि संभु प्रभुताई। सादर मुनिबर लिए बोलाई।। सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई। बेगि बेदबिधि लगन धराई।। पत्री सप्तरिष्नह सोइ दीन्ही। गिह पद विनय हिमाचल कीन्ही।। जाइ बिधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती। बाचत प्रीति न हृदयँ समाती।। लगन बाचि अज सबहि सुनाई। हरषे मुनि सब सुर समुदाई।। सुमन बृष्टि नभ बाजन बाजे। मंगल कलस दसहुँ दिसि साजे।।

दो०-लगे सँवारन सकल सुर बाहन बिबिध बिमान। होहिं सगुन मंगल सुभद करिं अपछरा गान।।९१॥

सिवहि संभु गन करहिं सिंगारा। जटा मुकुट अहि मौरु सँवारा।। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन विभूति पट केहिर छाला।। सिंस ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनि उपबीत भुजंगा।। गरल कंठ उर नर सिर माला। असिव वेप सिव धाम कृपाला।। कर त्रिखल अरु डमरु बिराजा। चले वसहँ चढ़ि बाजहिं बाजा।। देखि सिवहि सुरत्रिय मुसुकाहीं। वर लायक दुलहिनि जग नाहीं।। विष्तु विरंचि आदि सुरत्राता। चढ़ि चढ़ि बाहन चले बराता।। सुर समाज सब भाँति अनूपा। नहिं वरात दूलह अनुरूपा।। दो०-बिष्नु कहा अस बिहसि तब बोलि सकल दिसिराज ।

बिलग बिलग होइ चलहु सब निज निज सहित समाज।।९२।।
बर अनुहारि बरात न भाई। हँसी करें हहु पर पुर जाई।।
बिष्नु बचन सुनि सुर ग्रुसुकाने। निज निज सेन सहित बिलगाने।।
मनहीं मन महेसु ग्रुसुकाहीं। हिर के बिंग्य बचन निहं जाहीं।।
अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे। मृंगिहि प्रेरि सकल गन टेरे।।
सिव अनुसासन सुनि सब आए। प्रभु पद जलजसीस तिन्ह नाए।।
नाना बाहन नाना बेषा। बिहसे सिव समाज निज देखा।।
कोउ ग्रुखहीन बिपुल ग्रुख काहू। बिनु पद कर कोउ बहु पद बाहू।।
बिपुल नयन कोउ नयन बिहीना। रिष्ट पुष्ट कोउ अति तनखीना।।
छं०—तन खीन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन गति धरें।

भूषन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरें।। खर खान सुअर सुकाल ग्रुख गन बेष अगनित को गनै। बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहिं बनै।।

सो०-नाचिहं गाविहं गीत परम तरंगी भूत सब।

देखत अति बिपरीत बोलहिं बचन बिचित्र बिधि ।।९३।। जस द्लह तिस बनी बराता। कौतुक विबिध होहिं मग जाता।। इहाँ हिमाचल रचेउ बिताना। अति विचित्र निहं जाइ बखाना।। सैल सकल जहँ लिग जग माहीं। लघु बिसाल निहं वरिन सिराहीं।। वन सागर सब नदीं तलावा। हिमगिरिसव कहुँ नेवत पठावा।। कामरूप सुंदर तन धारी। सिहत समाज सिहत बर नारी।। गए सकल तिहिनाचल गेहा। गाविहं मंगल सिहत सनेहा।। पथमिं गिरि वहु गृह सँवराए। जथाजोगु तहँ तहँ सब छाए।।

पुर सोभा अवलोकि सोहाई। लागइ लघु बिरंचि निपुनाई।।
छं०-लघु लाग बिधि की निपुनता अवलोकि पुर सोभा सही।
बन बाग क्र्प तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही।।
मंगल बिपुल तोरन पताका केतु गृह गृह सोहहीं।
बनिता पुरुष सुंदर चतुर छिब देखि मुनि मन मोहहीं।।
दो०-जगदंबा जहँ अवतरी सो पुरु बरनि कि जाइ।

रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाइ।।९४॥ नगर निकट बरात सुनि आई। पुर खरभरु सोभा अधिकाई॥ किर बनाव सिज बाहन नाना। चले लेन सादर अगवाना॥ हियँ हरपे सुर सेन निहारी। हिरिहि देखि अति भए सुखारी॥ सिव समाज जब देखन लागे। बिडिर चले बाहन सब भागे॥ धिर धीरजु तहँ रहे सयाने। बालक सब ले जीव पराने॥ गएँ भवन पूछिहं पितु माता। कहिं बचन भय कंपित गाता॥ कहिं अ काह किह जाइ न बाता। जम कर धार किथों बरिआता॥ करु बौराह बसहँ असवारा। ज्याल कपाल बिसूपन छारा॥ छं०—तन छार ज्याल कपाल भूपन नगन जिल भयंकरा। सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि विकट मुख रजनीचरा॥

त्रा भूत प्रतापिकाणाम विकट कुल रजना परा । जो जिअत रहिहि वरात देखत पुन्य वड़ तेहि कर सही । देखिहि सो उमा विवाहु घर घर बात असि लरिकन्ह कही ।।

दो०-समुझि महेस समाज सब जननि जनक मुसुकाहिं। बाल बुझाए विविध विधि निडर होहु डरु नाहिं।।९५॥ ले अगवान बरातहि आए।दिए सबहि जनवास सुहाए॥

मैनाँ सुभ आरती सँवारी।संग सुमंगल गावहिं नारी॥

कंचन थार सोह बर पानी।पिरछन चली हरिह हरषानी।। बिकट बेप रुद्रहि जब देखा।अबलन्ह उर भय भयउ बिसेषा।। भागि भवन पैठीं अति त्रासा।गए महेस जहाँ जनवासा।। मैना हदयँ भयउ दुखु भारी।लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी।। अधिक सनेहँ गोद बैठांरी।स्याम सरोज नयन भरे बारी।। जेहिं बिधितुम्हहिरूपु अस दीन्हा। तेहिं जड़ बरु बाउर कस कीन्हा

छं०—कस कीन्ह बरु बौराह बिधि जेहिं तुम्हिह सुंदरता दई। जो फल्ल चहिअ सुरतरुहिं सो बरबस बबूरहिं लागई।। तुम्ह सहित गिरितें गिरौं पावक जरौं जलनिधि महुँ परौं। घरु जाउ अपजसु होउ जग जीवत बिबाहु न हों करों।।

दो०—भई बिकल अनला सकल दुखित देखि गिरिनारि। करि बिलापु रोदित बदित सुता सनेहु सँभारि।।९६॥

नारद कर में काह बिगारा। भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा।। अस उपदेस उमिह जिन्ह दीन्हा। बौरे बरिह लागि तपु कीन्हा।। साचेहुँ उन्ह कें मोह न माया। उदासीन धनु धामु न जाया।। पर घर घालक लाज न भीरा। बाँझ कि जान प्रसव के पीरा।। जननिहि विकल बिलोकि भवानी। बोली जुत बिवेक मृदु बानी।। अस विचारि सोचिह मिति माता। सो न टरइ जो रचइ विधाता।। करम लिखा जौं बाउर नाहू। तौ कत दोसु लगाइअ काहू।। तुम्ह सन मिटिहं कि विधि के अंका। मातु ब्यर्थ जिन लेहु कलंका।।

<sup>हं०—जिन</sup> लेहु मातु कलंकु करुना परिहरहु अवसर नहीं। **दु**खु सुखु जो लिखा लिलार हमरें जाव जहुँ पाउव तहीं।। सुनि उमा वचन बिनीत कोयल सकल अबला सोचहीं। बहु भाँति बिधिहि लगाइ दृषन नयन बारि विमोचहीं।।

दो०-तेहि अवसर नाग्द सहित अरु रिपि सप्त समेत । समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने तुरत निकेत ॥९७॥

तब नारद सबही समुझावा। पूरुव कथाप्रसंगु सुनावा।।
मयना सत्य सुनहु मम बानी। जगदंबा तव सुता भवानी।।
अजा अनादि सक्ति अबिनासिनि। सदा संभु अरधंग निवासिनि।।
जग संभव पालन लय कारिनि। निजइच्छा लीला बपु धारिनि।।
जनमीं प्रथम दच्छ गृह जाई। नामु सती सुंदर तनु पाई।।
तहँहुँ सती संकरिह बिबाहीं। कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं।।
एक बार आवत सिव संगा। देखेउ रघुकुल कमल पतंगा।।
भयउ मोहु सिव कहा न कीन्हा। अम बस वेषु सीय कर लीन्हा।।

छं०-सिय वेषु सतीं जो कीन्ह तेहिं अपराध संकर परिहरीं। हर बिरहें जाइ बहोरि पितु कें जग्य जोगानल जरीं।। अब जनिम तुम्हरे भवन निज पति लागिदारुन तपु किया। अस जानि संसय तजहु गिरिजा सर्वदा संकर प्रिया।।

टो०-सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद ।

छन महुँ व्यापेउ सकल पुर घर घर यह संवाद ॥९८॥ तव मयना हिमवंत अनंदे। पुनि पुनि पारवती पद बंदे॥ नारि पुरुप सिसु जुवा सयाने। नगर लोग सब अति हरपाने॥ लगे होन पुर मंगलगाना। सजे सवहिं हाटक घट नाना॥ भाँति अनेक भई जेवनारा। स्प्रसास्त्र जस कछ व्यवहारा॥ सो जेवनार कि जाइ बखानी। बसहिं भवन जेहिं मातु भवानी।। सादर बोले सकल बराती। बिष्चु बिरंचि देव सब जाती।। बिबिधि पाँति बैठी जेवनारा। लागे परुसन निपुन सुआरा।। नारिबृंद सुर जेवँत जानी। लगीं देन गारीं मृदु बानी।।

छं०-गारीं मधुर स्वर देहिं सुंद्रि बिंग्य बचन सुनावहीं। भोजनु करहिं सुर अति बिलंचु विनोदु सिन सचु पावहीं।। जेवँत जो बढ़चो अनंदु सो मुख कोटिहूँ न परे कह्यो। अचवाँइ दीन्हे पान गवने बास जहँ जाको रह्यो।।

वो०-बहुरि मुनिन्ह हिमवंत कहुँ लगन सुनाई आइ। समय बिलोकि विबाह कर पठए देव बोलाइ॥९९॥

बोलि सकल सुर सादर लीन्हे। सबिह जथोचित आसन दीन्हें बेदी बेद बिधान सँवारी। सुभग सुमंगल गाविह नर्जे सिंघासनु अति दिव्य सुहावा। जाइ न बरिन विरंक्ति कर्जा बैठे सिव बिप्रन्ह सिरु नाई। हृद्य सुमिरि निक्र कर्ज्य हुन्हें बहुरि सुनीसन्ह उमा बोलाई। करि सिंगान एक के कर्जे देखत रूपु सकल सुर मोहे। बर्ने छिवि छए कर्जा कर्जे हुन्। जगदंविका जानि भव भामा। सुरन्ह मन्द्र कर्ज्य क्रिक्त हुन्। सुंदरता मरजाद भवानी। जाइ न क्रिक्ट कर्ज कर्जा हुन्।

छं०-कोटिहुँ बद्न नहिं बनै बग्नर इन इन्नि स्रोत्त न्हें सकुचिहं कहत श्रुति सेप स्पद्न क्रिक्ट चुन्हें करें छिविखानि सातु भवानि गर्के स्वय संहर कि । अवलोकि सकिंन सकुच रोत स्व क्रिक्ट क्रिक्ट दो०—मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संभु भवानि ।
कोउ सुनि संसय करें जिन सुर अनादि जियँ जानि ॥१००॥
जिस निवाह के निधि श्रुति गाई। महामुनिन्ह सो सव करवाई॥
गिह गिरीस कुस कन्या पानी। भविह समरपीं जानि भवानी॥
पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा। हियँ हरपे तब सकल सुरेसा॥
वेदमंत्र मृतिवर उचरहीं। जय जय जय संकर सुर करहीं॥
वाजिह वाजन विविध विधाना। सुमनवृष्टि नभ भे विधि नाना॥
हर गिरिजा कर भयउ विवाहू। सकल भवन भिर रहा उछाहू॥
दासीं दास तुरग रथ नागा। येनु वसन मिन वस्तु विभागा॥
अन्न कनकभाजन भिर जाना। दाइज दीन्ह न जाइ वखाना॥
छ०—दाइज दियो वहु भाँति पुनि कर जोरि हिमभूधर कहो।
का देउँ परनकाम संकर चरन पंकन गिह रहो॥

का देउँ प्रनकाम संकर चरन पंकज गहि रह्यो ॥ सिवँ कृपासागर ससुर कर संतोषु सब भाँतिहिं कियो। पुनि गहे पद पाथोज सयनाँ प्रेम परिपूरन हियो॥

वो०-नाथ उमा मम प्रान सम गृहिक करी करेहु।

छमेह सकल अपराध अव होइ प्रसन्न वरु देहु ॥१०१॥ वहु विधि संभ्र सासु समुझाई। ग्वनी भवन चरन सिरु नाई॥ जननीं उमा बोलि तव लीन्ही। लें उछंग सुंद्र सिख दीन्ही॥ करेहु सदा संकर पद पूजा। नारिधरमु पति दंउ न दूजा॥ वचन कहत भरे लोचन वारी। वहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी॥ कत विधि सुजीं नारिजग माहीं। पराधीन सपनेहुँ सुखु नाहीं॥ में अति प्रेम विकल महतारी। धीरजु कीन्ह कुसमय विचारी॥ पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना। परमप्रेम्च कछु जाइ न बरना।। सब नारिन्ह मिलि भेटि भवानी। जाइ जननि उर पुनि लपटानी।।

छं०-जननिहि बहुरि मिलि चली उचित असीस सब काहूँ दईं।
फिरि फिरि बिलोकित मातु तन तब सखीं ले सिव पहिंगई।।
जाचक सकल संतोषि संकरु उमा सहित भवन चले।
सब अमर हरषे सुमन बरषि निसान नभ बाजे भले।।

दो०-चले संग हिमबंतु तब पहुँचावन अति हेतु । बिबिध भाँति परितोषु करि बिदा कीन्ह वृपकेतु ॥१०२॥

तुरत भवन आए शिरिराई। सकल सैल सर लिए बोलाई।। आदर दान विनय बहुमाना। सब कर बिदा कीन्ह हिमवाना।। जबहिं संभु कैलासिं आए। सुर सब निज निज लोक सिधाए।। जगत मातु पितु संभु भवानी। तेहिं सिगारु न कहउँ बखानी।। करिं बिबिध विधि भोग बिलासा। गनन्ह समेत बसिं कैलासा।। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ। एहि विधि विपुल काल चिल गयऊ तब जनमेउ पटबदन कुमारा। तारकु असुरु समर जेहिं मारा।। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। पन्युख जन्मु सकल जग जाना।।

छं०-जगुजान पन्मुख जन्मु कर्मु प्रतापु पुरुपारथु महा । तेहि हेतु मैं चृपकेतु सुत कर चरित संछेपहिं कहा ॥ यह उमा संभु विवाहु जे नर नारि कहहिं जे गावहीं। कल्यान काज विवाह मंगल सर्वदा सुखु पावहीं॥

दो०-चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहिं पारु । बरने तुलसीदार किमि अति मतिमंद गवाँरु ॥१०३॥ संग्रु चरित सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज सुनि अति सुखु पावा॥ बहु लालसा कथा पर बाढ़ी। नयनिह नी ह रोमावलि ठाढ़ी।। प्रेम निवस मुखआव न वानी। दसा देखि हरपे मुनि ग्यानी॥ अहो धन्य तव जन्मु मुनीसा। तुम्हिह प्रान सम प्रिय गौरीसा॥ सिव पद कमल जिन्हहि रति नाहीं। रामहि ते सपनेहुँ न सोहाहीं॥ बिनु छल बिखनाथ पद नेहू। राम भगत कर लच्छन एहू।। सिव सम को रघुपति त्रतधारी। विनु अघ तजी सती असि नारी पनु करि रघुपति भगति देखाई। को सिव सम रामहि प्रिय भाई॥ दो०-प्रथमहिं मैं कहि सिव चरित बुझा मरम्र तुम्हार। सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त विकार ॥१०४॥ मैं जाना तुस्हार गुन सीला। कहउँ सुनहु अब रघुपति लीला॥ सुनु मुनि आजु समागम तोरें। कहिन जाई जस सुखु मन मोरें।। रामचरित अति अमित मुनीसा। कहि न सकहिं सत् कोटि अहीसा।। तदिप जथाश्रुत कहउँ बखानी। सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी।। सारद दारुनारि सम खामी। राम्र सत्रधर जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी । कवि उर अजिर नचावहिं बानी ॥ प्रनवउँ सोइ कृपाल रघुनाथा। बरनउँ बिसद तासु गुन गाथा।। परम रम्य गिरिबरु कैलास्। सदा जहाँ सिव उमा निवास्।। दो०-सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किंन्नर मुनिचृंद।

हरि हर विग्रुख धर्म रित नाहीं। ते नर तहँ सपनेहुँ निहं जा हीं।। तेहि गिरि पर वट विटप विसाला। नित नूतन मुंदर सब काला।।

वसिंह तहाँ सुकृती सकल सेविंह सिव सुखकंद ॥१०५॥

त्रिबिध समीर सुसीतिल छाया। सिव बिश्राम बिटप श्रुति गाया।।
एक बार तेहि तर प्रभ्र गयऊ। तरु बिलोकि उर अति सुखु भयऊ
निज कर डासि नागरिपु छाला। बैठे सहजिहं संभ्र कृपाला।।
कुंद इंदु दर गौर सरीरा। भुज प्रलंब परिधन मुनिचीरा।।
तरुन अरुन अंबुज सम चरना। नख दुति भगत हृदय तम हरना
भुजग भूति भूषन त्रिपुरारी। आनन्त सरद चंद छबि हारी।।

वो०-जटा मुकुट सुरसरित सिर लोचन निलन बिसाल ।
नीलकंठ लावन्यनिधि सोह बालबिधु भाल ॥१०६॥
बैठे सोह कामरिपु कैसें।धरें सरीरु सांतरसु जैसें॥
पारवती भल अवसरु जानी।गईं संभु पिहं मातु भवानी॥
जानिप्रिया आदरु अति कीन्हा। बाम भाग आसनु हर दीन्हा॥
बैठीं सिव समीप हरषाई।पूरुब जन्म कथा चित आई॥
पित हियँ हेतु अधिक अनुमानी। बिहिस उमा बोलीं प्रिय बानी॥
कथा जो सकल लोक हितकारी।सोइ पूछन चह सैलकुमारी॥
विस्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा बिदित तुम्हारी॥
चर अरु अचर नाग नर देवा। सकल करहिं पद पंकज सेवा॥

दो०-प्रभु समस्थ सर्वग्य सिव सकल कला गुनधाम।
जोग ग्यान वैराग्य निधि प्रनत कलपतरु नाम ॥१०७॥
जों मो पर प्रसन्न सुखरासी। जानिअ सत्य मोहि निज दासी॥
तौ प्रभु हरहु मोर अग्याना। कहि रघुनाथ कथा विधि नाना॥
जासु भवनु सुरतरु तर होई। सहि कि दरिद्र जनित दुखु सोई॥
सिस भूपन अस हदयँ विचारी। हरहु नाथ मम मित अम भारी॥

प्रस् जे सुनि परमारथबादी। कहिं राम कहुँ वर्स अनादी॥ सेस सारदा वेद पुराना। सकल करिं रघुपति गुन गाना॥ तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनँग आराती॥ राम्र सो अवध नृपति सुत सोई। की अज अगुन अलख गित कोई॥ दो०—जों नृप तनय त ब्रह्म किमिनारि विरहं मित भोरि।

देखि चरित महिमा सुनत अमित बुद्धि अति मोरि।।१०८।।
जौं अनीह ब्यापफ विश्व कोऊ। कहतु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ॥
अग्य जानि रिस उर जिन धरहू। जेहि बिधि मोह मिटै सोइ करहू॥
मैं बन दीखि राम प्रश्रुताई। अति अय बिकल न तुम्हिह सुनाई॥
- तद्पि मिलन मन बोधुन आवा। सो फलु भली भाँति हम पावा॥
अजहूँ कलु संसउ मन मोरें। करतु कृपा विनवउँ कर जोरें॥
प्रश्रु तब मोहि बहु भाँति प्रबोधा। नाथ सो समुझि करहु जिन कोधा
तब कर अस विमोह अब नाहीं। राम कथा पर रुचि मन माहीं॥
कहहु पुनीत राम गुन गाथा। श्रुजगराज भूषन छरनाथा।।

दो०-बंद उँ पद धरि धरिन सिरु बिनय कर उँ कर जोरि।

वरनहु रघुवर विसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि॥१०९॥

जदिप जोषिता निहं अधिकारी।दासी मन क्रम बचन तुम्हारी॥

गूहु तच्च न साधु दुरावहिं। आरत अधिकारी जहँ पावहिं॥
अति आरति पूछउँ सुरराया। रघुपति कथा कहहु करि दाया॥

प्रथम सो कारन कहहु विचारी। निर्शुन ब्रह्म सगुन वपु धारी॥

पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा। वाल चरित पुनि कहहु उदारा॥

कदह जथा जानकी विवाहीं। राज तजा सो दूपन काहीं।।

**ष**न बसि कीन्हे चरित अपारा। कहहु नाथ जिमि रावन मारा।। राज बैठि कीन्हीं बहु लीला। सकल कहहु संकर सुखसीला।।

दो०—बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम । अजा सहित रघुबंसमिन किमि गवने निज धाम ।।११०।।

पुनिप्रभुकहहु सो तत्त्व बखानी। जेहिं बिग्यान मगन मुनि ग्यानी।।
भगति ग्यान बिग्यान बिरागा। पुनि सब बरनहु सहित बिभागा।।
औरउ राम रहस्य अनेका। कहहु नाथ अति बिमल बिबेका।।
जो प्रभु मैं पूछा नहिं होई। सोउ दयाल राखहु जिन गोई।।
उम्ह त्रिभुवन गुर बेद बखाना। आन जीव पाँवर का जाना।।
प्रका उमा के सहज सहाई। छल विहीन सुनि सिव मन भाई।।
हर हियँ रामचरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए।।
भीरघुनाथ रूप उर आवा। परमानंद अमित सुख पावा।।
दो०—मगन ध्यानरस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह।

रघुपति चरित महेस तब हरित वरने लीन्ह ।।१११॥

प्रहेड सत्य जाहि बिनु जानें। जिमि ग्रुजंग बिनु रजु पहिचानें।।

जेहि जानें जग जाइ हेराई। जागें जथा सपन अस जाई।।

गंदडँ वालरूप सोइ रामू। सब सिधि गुलभ जपत जिसु नामू।।

गंगल भवन अमंगल हारी। द्रवड सो दसरथ अजिर विहारी।।

परित्र प्रनाम रामिह त्रिपुरारी। हरिप सुधा सम गिरा उचारी।।

पन्य धन्य गिरिराजकुमारी। तुम्ह समान निहं कोड उपकारी।।

पैंछेहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनि गंगा।।

तुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी। कीन्हिहु प्रस्न जगत हित लागी।।

दो०-राम कृपा तें पारवति सपनेहुँ तव मन माहिं। सोक मोह संदेह अम मम विचार कछु नाहिं॥११२॥

तदिष असंका कीन्हिंहु सोई। कहत सुनत सब कर हित होई।। जिन्ह हरिकथा सुनी निहं काना। श्रवन रंध्र अहिभवन समाना।। नयनिह संत दरस निहं देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा।। ते सिर कड़ तुंबरि समतूला। जेन नमत हिर गुर पद मूला।। जिन्ह हिर भगति हृदयँ निहं आनी। जीवत सब समान तेइ प्रानी।। जो निहं करइ राम गुन गाना। जीह सो दादुर जीह समाना।। कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती। सुनि हिरचिरत न जो हरपाती।। गिरिजा सुनहु राम के लीला। सुर हित दनुजिबमोहन सीला।।

दो०-रामकथा सुरघेनु सम सेवत सब सुख दानि।

सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जानि ॥११३॥
रामकथा सुंदर कर तारी।संसय विहग उड़ावनिहारी॥
रामकथा कि विटप कुठारी।सादर सुनु गिरिराजकुमारी॥
राम नाम गुन चरित सुहाए।जनम करमअगनित श्रुति गए॥
जथा अनंत राम भगवाना।तथा कथा कीरित गुन नाना॥
तदिप जथा श्रुत जिस मिति मोरी। किहहु उँदेखि प्रीति अति तोरी॥
उमा प्रस्न तव सहज सुहाई।सुखद संतसंमत मोहि भाई॥
एक बात निहं मोहि सोहानी। जदिप मोहबस कहेहु भवानी॥
तुम्ह जो कहा राम कोउ आना। जेहि श्रुति गाव धरिह सुनि ध्याना
दो०—कहिं सुनिहं अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच।

पापंडी हरि पद विमुख जानहिं झूठ न साच ॥११४॥

अग्य अकोबिद अंध अभागी। काई बिषय मुकुर मन लागी।।
लंपट कपटी कुटिल बिसेपी। सपनेहुँ संतसभा नहिं देखी।।
कहिं ते बेद असंमत बानी। जिन्ह कें स्रझ लाभुनहिं हानी।।
मुकुर मिलन अरु नयन बिहीना। राम रूप देखिं किमि दीना।।
जिन्ह कें अगुन न सगुन बिबेका। जल्पिहं किल्पत बचन अनेका।।
हिरमाया बस जगत अमाहीं। तिन्हिह कहत कछ अघटित नाहीं।।
बातुल भूत बिबस मतवारे। ते निहं बोलिहं बचन बिचारे।।
जिन्ह कृत महामोह मद पाना। तिन्ह कर कहा किरअ निहं काना
सो०—अस निज हृद्यँ बिचारि तजु संसय भजु राम पद।
सुनु गिरिराज कुमारि अस तम रिब कर बचन मम।।११५।।

सगुनिह अगुनिह निहं कछ भेदा। गाविहं ग्रिन पुरान बुध बेदा।।
अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई।।
जो गुन रिहत सगुन सोइ कैसें। जल हिम उपल बिलग निहं जैसें।।
जास नाम अम तिमिर पतंगा। तेहि किमिकिह बिमोह प्रसंगा।।
राम सिचदानंद दिनेसा। निहं तहँ मोह निसा लवलेसा।।
सहज प्रकासरूप भगवाना। निहं तहँ पुनि बिग्यान बिहाना।।
हरप बिपाद ग्यान अग्याना। जीव धर्म अहमिति अभिमाना।।
राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना। परमानंद परेस पुराना।।

दो०-पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ। रघुकुलमनि ममस्वामिसोइ किह सिवँ नायउ माथ।।११६॥ निज अम निहं समुझिह अग्यानी। प्रभु पर मोह धरिहं जड़ प्रानी॥ जथा गगन घन पटल निहारी। झाँपेउ भानु कहिहं कुविचारी॥ चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ। प्रगट जुगल सिस तेहि के भाएँ॥ उमा राम विषइक अस मोहा। नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा॥ विषय करन सुर जीव समेता। सकल एक तें एक सचेता॥ सब कर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई॥ जगत प्रकास्य प्रकासक रामू। मायाधीस ग्यान गुन धामू॥ जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया॥ दो०—रजत सीप महुँ भास जिमि जथा भानु कर बारि।

जदिप मृषा तिहुँ काल सोइ अम न सकइ कोउ टारि ।। ११७॥

एहि बिधि जग हरि आश्रित रहई। जदिप असत्य देत दुख अहई।। जों सपनें सिर काटें कोई। बिनु जामें न दूरि दुख होई।। जासु कृपाँ अस अम मिटि जाई। गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई।। आदि अंत कोउ जासु न पावा। मित अनुमानि निगम अस गावा बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना। कर बिनु करम करइ बिधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी।। तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रहइ घान बिनु बास असेषा।। असि सब भाँति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाइ नहिं बरनी।। दो०—जेहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि धरहिं मुनि ध्यान।

सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसलपित भगवान ।।११८॥ कासीं मरत जंतु अवलोकी।जासु नाम बल करउँ विसोकी।। सोइ प्रश्च मोर चराचर खामी।रघुबर सब उर अंतरजामी॥ विबसहुँ जासु नाम नर कहहीं।जनम अनेक रचित अघ दहहीं॥ सादर सुमिरन जे नर करहीं।भव बारिधि गोपद इव तरहीं॥ राम सो परमातमा भवानी। तहँ भ्रम अति अबिहित तव बानी।।
अस संसय आनत उर माहीं। ग्यान बिराग सकल गुन जाहीं।।
सुनि सिव के भ्रम भंजन बचना। मिटि गै सब कुतरक के रचना।।
भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीती। दारुन असंभावना बीती।।
दो•—पुनि पुनि प्रसु पद कमल गहि जोरि पंकरुह पानि।

बोलीं गिरिजा बचन बर मनहुँ प्रेम रस सानि ॥११९॥ सिस कर समसुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप भारी॥ तुम्ह कृपाल सबु संसउ हरेऊ। राम खरूप जानि मोहि परेऊ॥ नाथ कृपाँ अब गयउ बिषादा। सुखी भयउँ प्रभ्र चरन प्रसादा॥ अब मोहि आपिन किंकरि जानी। जदिप सहज जड़ नारि अयानी॥ प्रथम जो मैं पूछा सोइ कहहू। जों मो पर प्रसन्न प्रभ्र अहहू॥ राम ब्रह्म चिनमय अबिनासी। सर्व रहित सब उर पुर बासी॥ नाथ धरेउ नर तन्न केहि हेतू। मोहि समुझाइ कहहु खपकेतू॥ उमा बचन सुनि परम बिनीता। रामकथा पर प्रीति पुनीता॥ दो० –हियँ हरषे कामारि तब संकर सहज सुजान। वहु बिध उमहि प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान॥१२०(क)॥

नवाह्मपारायण, पहला विश्राम मासपारायण, चौथा विश्राम

सो०-सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस विमल । कहा भुसुंडि वखानि सुना बिहग नायक गरुड़।।१२०(ख)।। सो संवाद उदार जेहि विधि भा आर्गे कहव । सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ ।।१२०(ग)।। हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित। मैं निज मति अनुसार कहउँ उमा सादर सुनहु ।। १२०(घ)।।

सुतु गिरिजा हरिचरित सुहाए। विपुल विसद निगमागम गाए।। हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदिमत्थं किह जाइ न सोई॥ राम अतक्य बुद्धि मन बानी। मत हमार अस सुनिह सयानी॥ तदिप संत सुनि बेद पुराना। जस कल्ल कहिहं स्वमित अनुमाना॥ तस में सुसुखि सुनावउँ तोही। सम्रिझि परइ जस कारन मोही॥ जब जब होइ धरम के हानी। बाढ़िहं असुर अधम अभिमानी॥ करिहं अनीति जाइ निहं बरनी। सीदिहं बिप्र धेनु सुर धरनी॥ तब तब प्रसु धरि बिबिध सरोरा। हरिहं कृपानिधि सज्जन पीरा॥

दो०-असुर मारि थापहिं सुरन्ह राखहिं निज श्रुति सेतु।

जग बिस्तारहिं बिसद जस राम जन्म कर हेतु।।१२१॥ सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं। कुपासिधु जन हित तनु धरहीं॥ राम जनम के हेतु अनेका। परम बिचित्र एक तें एका॥ जनम एक दुइ कहउँ बखानी। सावधान सुनु सुमति भवानी॥ द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ। जय अरु बिजय जान सब कोऊ॥ बिप्र श्राप तें दूनउ भाई। तामस असुर देह तिन्ह पाई॥ कनककसिपु अरु हाटकलोचन। जगत बिदित सुरपित मद मोचन बिजई समर बीर बिख्याता। धिर वराह बपु एक निपाता॥ होइ नरहिर दूसर पुनि मारा। जन प्रहलाद सुजस बिस्तारा॥

दो०—भए निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान। कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान॥१२२॥ मुक्कत न भए हते भगवाना। तीनि जनम द्विज बचन प्रवाना।।
एक बार तिन्ह के हित लागी। धरेउ सरीर भगत अनुरागी।।
कस्यप अदिति तहाँ पितु माता। दसरथ कौसल्या बिख्याता।।
एक कलप एहि बिधि अवतारा। चरित पवित्र किए संसारा।।
एक कलप सुर देखि दुखारे। समर जलंधर सन सब हारे।।
संभ्र कीन्ह संग्राम अपारा। दनुज महाबल मरइ न मारा।।
परम सती असुराधिप नारी। तेहिं बल ताहि न जितहिं पुरारी।।

पो० छल करिटारेउ तासु ब्रत प्रभु सुर कारज कीन्ह। जब तेहिं जानेउ मरम तब श्राप कोप करिदीन्ह।।१२३।।

तासु श्राप हिर दीन्ह प्रमाना। कौतुक्रनिधि कृपाल भगवाना।।
तहाँ जलंधर रावन भयऊ। रन हित राम परम पद दयऊ।।
एक जनम कर कारन एहा। जेहि लिग राम धरी नरदेहा।।
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी। सुनु मुनि बरनी किबन्ह घनेरी।।
नारद श्राप दीन्ह एक बारा। कलप एक तेहि लिग अवतारा।।
गिरिजा चिकत भई सुनि बानी। नारद विष्नुभगत पुनि ज्यानी।।
कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा। का अपराध रमापित कीन्हा।।
पह प्रसंग मोहि कहह पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी।।

टो॰-बोले विहसि महेस तव ग्यानी सूढ़ न कोइ। जेहि जसरघुपतिकरहिंजब सो तस तेहि छन होइ॥१२४(क)

सो०-कहउँ राम गुन गाथ भरद्वाज सादर सुनहु।

भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तिज मान मद् ।।१२४(ख)।। हिमागिरि गुहा एक अति पावनि । वह समीप सुरसरी सुहावनि ।। आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखि देवरिषि मन अति भावा।। निरित्व सैल सिर विपिन बिभागा। भयउ रमापित पद अनुरागा।। सुमिरत हरिहि श्राप गित बाधी। सहज बिमल मन लागि समाधी।। सुनि गित देखि सुरेस डेराना। कामिह बोलि कीन्ह सनमाना।। सिहत सहाय जाहु मम हेतू। चलेउ हरिष हियँ जलचरकेतू।। सुनासीर मन महुँ असि त्रासा। चहत देवरिषि मम पुर वासा।। जे कामी लोलुप जग माहीं। कुटिल काक इव सविह डेराहीं।। दो०—सुख हाड़ लें भाग सठ खान निरित्व मृगराज।

छीनि लेइ जिन जान जड़ तिमि सुरपितिहि न लाज।।१२५॥
तेहि आश्रमिहं मदन जन गयऊ। निज मायाँ नसंत निरमयऊ।।
कुसुमित बिनिध बिटप वहुरंगा। क्जिहं कोकिल गुंजिहं भृंगा।।
चली सहाविन त्रिबिध नयारी। काम कुसानु नहाविनहारी।।
रंभादिक सुरनारि नबीना। सकल असमसर कला प्रबीना।।
करिहं गान बहु तान तरंगा। बहुबिधि क्रीड़िहं पानि पतंगा।।
देखि सहाय मदन हरपाना। कीन्हेसि पुनि प्रपंच बिधि नाना।।
काम कला कल्ल मुनिहि न न्यापी। निज भयाँ डरेड मनोभन पापी।।
सीम कि चाँपि सकइ कोड तास। बड़ रखनार रमापित जास।।

दो - सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मैन।

गहेसि जाइ मिन चरन तब किह सुठि आरत बैन ।।१२६॥ भयउ न नारद मन कळु रोषा। किह प्रिय बचन कामपरितोषा॥ नाइ चरन सिरु आयसु पाई। गयउ मदन तब सहित सहाई॥ मुनि सुसीलता आपनि करनी। सुरपित सभाँ जाइ सब बरनी॥ सुनि सब कें मन अचरजु आवा। मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा।। तब नारद गवने सिव पाहीं। जिता काम अहमिति मन माहीं।। मार चरित संकरिह सुनाए। अति प्रिय जानि महेस सिखाए।। बार बार बिनवउँ मुनि तोही। जिमि यह कथा सुनायहु सोही।। तिमि जिन हरिहि सुनावहु कबहूँ। चलेहुँ प्रसंग दुराएहु तबहूँ।।

दो॰-संभु दीन्ह उपदेस हित निह नारदिह सोहान । भरद्वाज कौतुक सुनहु हिर इच्छा बलवान ॥१२७॥

राम कीन्ह चाहिं सोइ होई। करें अन्यथा अस निहं कोई।।
संभ्र बचन मुनि मन निहं भाए। तब बिरंचि के लोक सिधाए।।
एक बार करतल बर बीना। गावत हारे गुन गान प्रबीना।।
छीरसिंधु गवने मुनिनाथा। जहँ वस श्रीनिवास श्रुतिमाथा।।
हरिष मिले उठि रमानिकेता। बैठे आसन रिपिहि समेता।।
बोले बिहिस चराचर राथा। बहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया।।
काम चरित नारद सब भाषे। जद्यपि प्रथम वरिज सिवँ राखे।।
अति प्रचंड रघुपित के माथा। जेहि न मोह अस को जग जाया।।

हो०—ह्रख वदन करि वचन मृदु बोले श्रीभगवान । तुम्हरे सुमिरन तें मिटहिं मोह मार मद मान ॥१२८॥

धुन मोह होइ मन ताकें। ग्यान विराग हृद्य नहिं जाकें।।
नम्बन्स नत्त स्त मितिधीरा। तुम्हि कि करइ मनोभन पीरा।।
नारद कहेड सहित अभिमाना। कृषा तुम्हारि सकल भगवाना।।
करुनानिधि मन दीख विचारी। उर अंदु रेड गरव तरु भारी।।
वेगि सो में डारिहडँ उखारी। पन हमार सेवक हितकारी।।

मुनि कर हित मम कौतुक होई। अवसि उपाय करिब मैं सोई॥ तब नारद हिर पद सिर नाई। चले हृद्यँ अहमिति अधिकाई॥ श्रीपति निज माया तब ग्रेरी। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी॥

दो०-बिरचेउ मग महुँ नगर तेहिं सत जोजन विस्तार । श्रीनिवासपुर तें अधिक रचना विविध प्रकार ॥१२९॥

बसहिं नगर सुंदर नर नारी। जनु बहु मनसिज रित तनुधारी।।
तेहिं पुर बसइ सीलिनिधि राजा। अगिनत हय गय सेन समाजा।।
सत सुरेस सम बिभव बिलासा। रूप तेज बल नीति निवासा।।
बिस्वमोहनी तासु कुमारी। श्री बिमोह जिसु रूपु निहारी।।
सोइ हरिमाया सब गुन खानी। सोभा तासु कि जाइ बखानी।।
करइ स्वयंबर सो नृपबाला। आए तहँ अगिनत महिपाला।।
स्रीन कौतुकी नगर तेहि गयऊ। पुरवासिन्ह सब पूछत भयऊ।।
स्रीन सब चरित भूप गृहँ आए। करि पूजा नृप स्रीन बैठाए।।

दो०-आनि देखाई नारदिह भूपति राजकुमारि। कहह नाथ गुन दोष सब एहि के हट्याँ विचारि ॥१३०॥

कहहु नाथ गुन दोष सब एहि के हृदयँ विचारि ॥१३०॥ देखि रूप ग्रानि बिरित विसारी। बड़ी बार लिंग रहे निहारी॥ लच्छन तासु बिलोकि ग्रुलाने। हृदेयँ हरष निहं प्रगट बखाने॥ जो एहि बरइ अमर सोइ होई। समरभूमि तेहि जीत न कोई॥ सेविहं सकल चराचर ताही। बरइ सीलिनिधि कन्या जाही॥ लच्छन सब विचारि उर राखे। कछुक बनाइ भूप सन भाषे॥ सुता सुलच्छन कि नृप पाहीं। नारद चले सोच मन माहीं॥ करों जाइ सोइ जतन विचारी। जेहि प्रकार मोहि बरें कुमारी॥

जप तप कछु न होड् तेहि काला । हे बिधि मिलड् कवन बिधि बाला।।

दो॰-एहि अवसर चाहिअ परम सोभा रूप बिसाल। जो बिलोकि रीझै कुअँरि तब मेलै जयमाल।।१३१॥

हिर सन मागों सुंदरताई। होइहि जात गहरु अति भाई।।
मोरें हित हिर सम निहं कोऊ। एहि अवसर सहाय सोइ होऊ।।
बहु विधि बिनय कीन्हि तेहि काला। प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला।।
प्रभु बिलोकि सनि नयन जुड़ाने। होइहि काजु हिएँ हरषाने।।
अति आरित किह कथा सुनाई। करहु कृपा किर होहु सहाई।।
आपन रूप देहु प्रभु मोही। आन भाँति निहं पायों ओही।।
जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा। करहु सो बेगि दास मैं तोरा।।
निज माया बल देखि बिसाला। हियँ हाँसि वोले दीनदयाला।।

दो०-जेहि विधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार । सोइ हम करव न आन कछु वचन न मृषा हमार ॥१३२॥

कुपथ माग रुज ब्याकुल रोगी। बैंद न देइ सुनहु मुनि जोगी।।
एहि बिधि हित तुम्हार मैं ठयऊ। कहि अस अंतरहित प्रभुभयऊ।।
माया विवस भए मुनि मूड़ा। समुझी नहिं हरि गिरा निग्ड़ा।।
गवने तुरत तहाँ रिषिराई। जहाँ स्वयंवर भूमि वनाई।।
निज निज आसन बैठे राजा। बहु बनाव करि सहित समाजा।।
मुनि मन हरप रूप अति मोरें। मोहि तिज आनहि वरिहिन भोरें।।
मुनि हित कारन कृपानिधाना। दीन्ह कुरूप न जाइ वखाना।।
सो चरित्र लखि काहुँ न पावा। नारद जानि सवहिं सिर नावा।।

दो०—रहे तहाँ दुइ रुद्र गन ते जानहिं सद मेउ। बिप्रवेष देखत फिरहिं परम कौतुकी तेउ।।१३३॥

जेहिं समाज बैठे मुनि जाई। हृदयँ रूप अहमिति अधिकाई॥ तहँ बैठे महेस गन दोऊ। विप्रवेप गति लखइ न कोऊ॥ करिं कृटि नारदिह सुनाई। नीिक दीिन्ह हिर सुंदरताई॥ रीिझिहि राजकुअँरि छिनि देखी। इन्हिह बरिहि हिरि जािन विसेषी॥ मिनिह मोह मन हाथ पराएँ। हँसिह संभु गन अति सचु पाएँ॥ जदिप सुनहिं मुनि अटपिट बानी। समुझि न परइ बुद्धि भ्रम सानी॥ काहुँ न लखा सो चरित बिसेषा। सो सरूप नृपकन्याँ देखा॥ मर्कट बदन भयंकर देही। देखत हृद्यँ क्रोध भा तेही॥

दो०—सखीं संग लैं कुअँरि तब चिल जनु राजमराल।

देखत फिरइ महीप सब कर सरोज जयमाल ।।१३४॥ जेहि दिसि बैठे नारद फूली। सो दिसि तेहिं न बिलोकी भूली।। पुनि पुनि ग्रुनि उक्तसिं अकुलाहीं। देखि दसा हर गन ग्रुसुकाहीं।। धिर नृपतनु तहँ गयउ कृपाला। कुअँरि हरिष मेलेउ जयमाला।। दुलहिनि ले गे लिच्छिनिवासा। नृपसमाज सब भयउ निरासा।। ग्रुनि अति बिकल मोहँ मित नाठी। मिनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी।। तब हर गन बोले ग्रुसुकाई। निज ग्रुख ग्रुकुर बिलोकहु जाई।। अस किह दोउ भागे भयँ भारी। बदन दीख ग्रुनि बारि निहारी।। बेषु बिलोकि क्रोध अति बादा। तिन्हिह सरापदीन्ह अति गादा।।

दो ० — होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ । हँसेहु हमहि सो लेहु फल बहुरि हँसेहु मुनि कोउ ॥१३५॥ पुनि जल दीख रूप निज पावा। तदिप हद्यँ संतोष न आवा।।
फरकत अधर कोप मन माहीं। सपिद चले कमलापित पाहीं।।
देहउँ श्राप कि मिरहउँ जाई। जगत मोरि उपहास कराई।।
बीचिह पंथ मिले दनुजारी। संग रमा सोइ राजकुमारी।।
बोले मधुर बचन सुरसाई। मुनि कहँ चले बिकल की नाई।।
सुनत बचन उपजा अति क्रोधा। माया बस न रहा मन बोधा।।
पर संपदा सकह निहं देखी। तुम्हरें इरिषा कपट बिसेषी।।
मथत सिंधु रुद्रहि बौरायहु। सुरन्ह प्रेरि विष पान करायहु।।

दो॰-असुर सुरा बिष संकरहि आपु रमा मनि चारु ।

खारथ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट ब्यवहारु ॥१३६॥

परम खतंत्र न सिर पर कोई। भावइ यनहि करहु तुम्ह सोई॥
भलेहि मंद मंदेहि भल करहू। विसमय हरष न हियँ कल्ल धरहू॥
डहिक डहिक परिचेहु सब काहू। अति असंक मन सदा उल्लाहु॥
करम सुभासुभ तुम्हिह न बाधा। अब लिग तुम्हिह न काहूँ साधा॥
भले भवन अब बायन दीन्हा। पावहुगे फल आपन कीन्हा॥
बंचेहु मोहि नविन धरि देहा। सोइ तनु धरहु आप मम एहा॥
किप आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी। करिहिह कीस सहाय तुम्हारी॥
मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी। नारि विरहँ तुम्ह होव दुखारी॥

दो॰ -श्राप सीस धरि हरपि हियँ प्रभु वहु विनती कोन्हि ।

निज माया के प्रवलता करिष कुपानिधि लीन्हि।।१२७॥ जब हरि माया द्रि निवारी। नहिं तहँ रमा न राजकुमारी।। तव मुनि अति सभीत हरि चरना। गहे पाहि प्रनतारित हरना।। मृषा होउ मम श्राप कुपाला। मम इच्छा कह दीनद्याला।।
मैं दुर्बचन कहे बहुतेरे। कह मुनि पाप मिटिहिं किमि मेरे॥
जपहु जाइ संकर सत नामा। होइहि हृद्यँ तुरत विश्रामा॥
कोउ नहिं सिव समान प्रिय मोरें। असि परतीति तजहु जिन भोरें॥
जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी॥
अस उर धिर महि बिचरहु जाई। अब न तुम्हिह माया निअराई॥

दो०—बहुबिधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु तब भए अंतरधान । सत्यलोक नारद चले करत राम गुन गान ॥१३८॥

हर गन मुनिहि जात पथ देखी। बिगतमोह मन हरष विसेषी॥ अति सभीत नारद पहिं आए। गहि पद आरत बचन सुनाए॥ हर गन हम न बिप्र मुनिराया। बड़ अपराध कीन्ह फल पाया॥ श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीनदयाला॥ निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ। बैभव बिपुल तेज बल होऊ॥ भ्रजबल बिख जितब तुम्ह जहिआ। धरिहिह बिष्नु मनुज तनु तहिआ। समर मरन हिर हाथ तुम्हारा। होइहहु मुक्कत न पुनि संसारा॥ चले जुगल मुनि पद सिर नाई। भए निसाचर कालहि पाई॥ दो०—एक कलप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार।

सुर रंजन सज्जन सुखद हिर भंजन भुबि भार ॥१३९॥ एहि बिधि जनसकरम हिर केरे।सुंदर सुखद बिचित्र घनेरे॥ कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहीं।चारु चरित नाना बिधि करहीं॥ तब तब कथा मुनीसन्ह गाई।परम पुनीत प्रबंध बनाई॥ विविध प्रसंग अनूप बखाने।करहिंन सुनिआचरज सयाने॥ हिर अनंत हिरकथा अनंता। कहिं सुनिहं बहुबिधि सब संता।। रामचंद्र के चिरत सुहाए। कलप कोटि लिंग जाहिं न गाए।। यह प्रसंग में कहा भवानी। हिरमायाँ मोहिंह सुनि ग्यानी।। प्रभु कौतुकी प्रनत हितकारी। सेवत सुलभ सकल दुख हारी।।

सो०—सुर नर मुनि कोउ नाहिं जेहि न मोह माया प्रबल । अस बिचारि मन माहिं भजिअ महामाया पतिहि ॥१४०॥

अपर हेतु सुनु सैलकुमारी। कहउँ विचित्र कथा विस्तारी।। जेहि कारन अज अगुन अरूपा। ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा।। जो प्रभु विपिन फिरत तुम्ह देखा। बंधु समेत धरें मुनिवेषा।। जासु चरित अवलोकि भवानी। सती सरीर रहिहु बौरानी।। अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी। तासु चरित सुनु श्रम रुज हारी।। लीला कीन्हि जो तेहिं अवतारा। सो सब कहिहउँ मित अनुसारा।। भरद्वाज सुनि संकर बानी। सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी।। लगे बहुरि बरने वृषकेतू। सो अवतार भयउ जेहि हेतू।।

टो॰—सो मैं तुम्ह सन कहउँ सबु सुनु मुनीस मन लाइ। राम कथा कलि मल हरनि मंगल करनि सुहाइ॥१४१॥

स्वायंभू मनु अरु सतरूपा। जिन्ह तें भै नरसृष्टि अनूपा।। दंपित धरम आचरन नीका। अजहुँ गाव श्रुति जिन्ह के लीका।। नृप उत्तानपाद सुत तास्च। श्रुव हरिभगत भयउ सुत जास्च।। लघु सुत नाम प्रियत्रत ताही। वेद पुरान प्रसंसिहं जाही।। देवहृति पुनि तासु कुमारी। जो सुनि कर्दम के प्रिय नारी।। आदिदेव प्रसु दीनदयाला। जठर धरेड जेहिं किपल कुपाला।।

सांख्य सास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना। तत्त्व विचार निपुन भगवाना।। तेहिं मनु राजकीन्ह बहु काला। प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला।।

सो०—होइ न बिषय बिराग भवन वसत भा चौथपन। हदयँ बहुत दुख लाग जनम गयउ हरि भगति बिनु ॥१४२॥

बरबस राज सुतिह तब दीन्हा। नारि समेत गवन वन कीन्हा।। तीरथ वर नैमिष बिख्याता। अति पुनीत साधक सिधि दाता।। बसिंह तहाँ सुनि सिद्ध समाजा। तहँ हियँ हरिष चलेड मनु राजा।। पंथ जात सोहिंह मितिधीरा। ग्यान भगित जनु धरें सरीरा॥। पहुँचे जाइ धेनुमित तीरा। हरिष नहाने निरमल नीरा॥। आए मिलन सिद्ध सुनि ग्यानी। धरम धुरंधर नृपरिषि जानी॥। जहँ तहँ तीरथ रहे सुहाए। सुनिन्ह सकल सादर करवाए॥। कुस सरीर सुनिपट परिधाना। सत समाज नित सुनहिं पुराना॥

दो०-द्वादस अच्छर संत्र पुनि जपहिं सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग।।१४३॥

करिं अहार साक फल कंदा। सुमिरिं व्रह्म सिचदानंदा॥
पुनि हिर हेतु करन तप लागे। वारि अधार मूल फल त्यागे॥
उर अभिलाप निरंतर होई। देखिअ नयन परम प्रभु सोई॥
अगुन अखंड अनंत अनादी। जेहि चितिहं परमारथवादी॥
नेति नेति जेहि वेद निरूपा। निजानंद निरुपाधि अनूपा॥
संभु विरंचि विष्तु भगवाना। उपजिहं जासु अंस तें नाना॥
ऐसेउ प्रभु सेवक वस अहई। भगत हेतु लीलातनु गहई॥
जों यह वचन सत्य श्रुति भाषा। तौ हमार पूजिहि अभिलाणा॥

दो॰-एहि बिधि बीते बरष पट सहस बारि आहार।

संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अधार ॥१४४॥
वरप सहस दस त्यागेउ सोऊ । ठाढ़े रहे एक पद दोऊ ॥
विधि हरि हर तप देखि अपारा । मनु समीप आए बहु बारा ॥
मागहु बर बहु भाँति लोभाए । परमधीर निहं चलहिं चलाए ॥
अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा । तदिष मनाग मनिहं निहं पीरा ॥
प्रमु सबेग्य दास निज जानी । गित अनन्य तापस नृप रानी ॥
मागु मागु बरु भे नभ बानी । परम गभीर कृपामृत सानी ॥
मृतक जिआविन गिरा सुहाई । अवन रंघ्र होइ उर जब आई ॥
हृष्पुष्ट तन भए सुहाए । मानहुँ अबिहं भवन ते आए ॥

दो•-श्रवन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुछित गात ।

बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृद्यँ समात ॥१४५॥

सुनु सेवक सुरतरु सुरधेन् । विधि हरि हर बंदित पद रेन् ॥
सेवत सुलभ सकल सुख दायक । प्रनतपाल सचराचर नायक॥
जों अनाथ हित हम पर नेहूं । तौ प्रसन्न होइ यह वर देहूं ॥
जो सरूप वस सिव मन माहीं । जेहि कारन मुनि जतन कराहीं ॥
जो भुसंडि मन मानस हंसा । सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा॥
दंखिहं हम सो रूप भिर लोचन । कृपा करहु प्रनतारित मोचन ॥
दंपित बचन परम प्रिय लागे । मृदुल विनीत प्रेम रस पागे ॥
भगत बळल प्रभु कृपानिधाना । विस्ववास प्रगटे भगवाना ॥
वो नील सरोहह नील मिन नील नीरधर स्थाम ।

लाजहिं तन सोभा निरखिकोटि कोटि सत काम ॥१४६॥

सरद सयंक बदन छिव सींवा। चारु कपोल चिवुक दर ग्रीवा॥ अधर अरुन रद सुंदर नासा। विधु कर निकर विनिंदक हासा॥ नव अंबुज अंबक छिव नीकी। चितविन लिलत भावँती जी की॥ भुकुटि मनोज चाप छिव हारी। तिलक ललाट पटल दुतिकारी॥ कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा। कुटिल केस जनु मधुप समाजा॥ उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला। पदिक हार भूषन मनिजाला॥ केहिर कंधर चारु जनेऊ। बाहु विभूषन सुंदर तेऊ॥ किर कर सरिस सुभग भुजदंडा। किट निषंग कर सर कोदंडा॥

दो - तिड़त बिनिंदक पीत पट उदर रेख बर तीनि । नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भवँर छबि छीनि ॥१४७॥

पद राजीव बरिन निहं जाहीं। ग्रीन मन मधुप बसिं जेन्ह माहीं।। बाम भाग सोभित अनुकूला। आदिसक्ति छिबिनिधि जगमूला। जासु अंस उपजिहं गुनखानी। अगिनत लिच्छ उमा ब्रह्मानी। भृक्षिटि बिलास जासु जग होई। राम बाम दिसि सीता सोई। छिबिसमुद्र हिर रूप बिलोकी। एकटक रहे नयन पट रोकी। चितविं सादर्र रूप अनूपा। हिप्ति न मानिहं मनु सतरूपा। हरप बिबस तन दसा भुलानी। परे दंड इव गहि पद पानी। सिर परसे प्रभु निज कर कंजा। तुरत उठाए करुनापुंजा।

दो०—बोले कुपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि । मागहु बर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि ॥१४८॥ सुनि प्रभु बचन जोरि जुगपानी।धरि धीरजु बोली मृदु वानी॥

नाथ देखि पद कमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे।

े १० स्थित क्रिया माह्य हाथ कहा अध्यात । विशेष दुन्होहेस्समा सुद प्रमुखन कहत हुनाउ (१९४९)

वंति के ने हुने कान बसे ने ह्वास्तु करनाति वि ने है!!
आप संग्रं ने के कहें कहें। हम तह तह यह हो में आहे!!
आप संग्रं ने के का को कि नाम कर के नि तोरें।!
आप संग्रं ने के का को कि नाम कर के नि तोरें।!
आप संग्रं के के का को कि नाम कर के नि तोरें।!
आप संग्रं के के हिटाई! कारि स्पात हित तुम्हिंह सोहाई!!
आप संग्रं के के का का मानी। हह सकत कर जंतरवासी!!
आप संग्रं के का का मानी। हह सकत कर जंतरवासी!!
आप संग्रं का मंग्रं होई! कहा को हम हमान एनि सोई!!
ले निक्र संग्रं का तुम कहाई!! को सख पानिई को गित लहहीं!!
वे निक्र संग्रं का तुम कहाई!! को सख पानिई को गित लहहीं!!

वें भेद्र उन्नेड गति मोह भगति सोहनित चरन सनेहु। मेड्दिके मोह रहनि प्रश्रहनहि कृपा करि देहु ॥१५०॥

मिन मृद्द गृह किन्द कर रचना। क्रपासिय बोले सह वचना।। वेक्यु कि तुक्कि कर रचना। क्रपासिय बोले सह वचना।। वेक्यु कि तुक्कि कर मन माही। में मो दीन्ह सब संसय नाही।। मातु निवेक अवीकिक नोरें। करहुँ न मिटिहि बनुग्रह मोरें।। वीक्य कर्न मह कहेड वहानी। अवर एक विनर्ता प्रसु मोरी।

सुत बिषइक तव पद रित होऊ। मोहि बड़ मूढ़ कहै किन कोऊ॥ मिन बिनु फिन जिमि जल विनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्हिह अधीना॥ अस बरु सागि चरन गहि रहेऊ। एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ॥ अब तुम्ह सम अनुसासन मानी। बसहु जाइ सुरपित रजधानी॥

सो०—तहँ करि भोग विसाल तात गएँ कछु काल पुनि । होइहहु अवध भुआल तव मैं होब तुम्हार सुत ॥१५१॥

इच्छामय नरबेष सँवारें। होइहउँ प्रगट निकेत तुम्हारें।। अंसन्ह सहित देह धिर ताता। करिहउँ चिरत भगत सुखदाता।। जे सुनि सादर नर बड़भागी। भव तरिहिंह ममता मद त्यागी।। आदिसक्ति जेहिं जग उपजाया। सोउ अवतरिहि मोरियह माया।। पुरउब में अभिलाष तुम्हारा। सत्य सत्य पन सत्य हमारा।। पुनि पुनि अस किह कृपानिधाना। अंतरधान भए भगवाना।। दंपति उर धिर भगत कृपाला। तेहिं आश्रम निवसे कळु काला।। समय पाइ तन्न तिज अनयासा। जाइ कीन्ह अमरावित बासा।।

दो०-यह इतिहास पुनीत अति उमिह कही वृषकेतु । भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जनम कर हेतु ॥१५२॥

मासपारायण, पाँचवाँ विश्राम

सुनु छुनि कथा पुनीत पुरानी। जो गिरिजा प्रति संभ्रु वखानी॥ विस्व विदित एक केंकय देस्र। सत्यकेतु तहँ बसइ नरेस्र॥ धरम धुरंधर नीति निधाना। तेज प्रताप सील बलवाना॥ तेहि कें भए जुगल सुत बीरा। सब गुन धाम महा रनधीरा॥ राज धनी जो जेठ सुत आही। नाम प्रतापभानु अस ताही।।
अपर सुति हि अरिमर्दन नामा। भ्रज बल अतुल अवल संग्रामा।।
भाइहि भाइहि परम समीती। सकल दोष छल बरिजत प्रीती।।
जेठे सुति हि राज नृप दीन्हा। हि हित आपु गवन बन कीन्हा।।
टो०-जब प्रतापरिब भयउ नृप फिरी दोहाई देस।

प्रजा पाल अति बेद्बिधि कतहुँ नहीं अघ लेस ॥१५३॥
नृप हितकारक सचिव सयाना। नाम धरमरुचि सुक्र समाना।।
सचिव सयान बंधु बलबीरा। आपु प्रतापपुंज रनधीरा॥
सेन संग चतुरंग अपारा। अमित सुभट सबसमर जुझारा॥
सेन बिलोकि राउ हरपाना। अरु बाजे गहगहे निसाना॥
विजय हेतु कटकई बनाई। सुद्दिन साधि नृप चलेउ वजाई॥
जहुँ तहुँ परीं अनेक लराई। जीते सकल भूप वरिआई॥
सप्त दीप भुजवल बस कीन्हे। ले ले दंड छाड़ि नृप दीन्हे॥
सकल अवनि मंडल तेहि काला। एक प्रतापभानु महिपाला॥
दो०—स्वबस बिस्व करि बाहुवल निज पुर कीन्ह प्रवेसु।

अरथ धरम कामादि सुख सेवइ समयँ नरेसु ॥१५४॥
भूप प्रतापभानु वल पाई। कामधेनु भें भूमि सुहाई॥
सव दुख वरितत प्रजा सुखारी। धरमसील सुंदर नर नारी॥
सिचिव धरमरुचि हिर पद प्रीती। नृप हित हेतु सिखव नित नीती॥
गुर सुर संत पितर महिदेवा। करइ सदा नृप सब के सेवा॥
भूप धरम जे वेद वखाने। सकल करइ सादर सुख माने॥
दिन प्रति देइ विविध विधि दाना। सुनइ सास्त्र वर वेद पुराना॥

नाना बापीं कूप तड़ागा। सुमन बाटिका सुंदर बागा।। बिप्रभवन सुरभवन सुहाए। सब तीरथन्ह विचित्र बनाए॥ दो०--जहँ लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सव जाग।

बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग ॥१५५॥ हृद्यँ न कळु फल अनुसंधाना। भूप विवेकी परम सुजाना॥ करइ जे धरम करम मन बानी। वासुदेव अपित नृप ग्यानी॥ चिह बर बाजि बार एक राजा। मृगया कर सब साजिसमाजा॥ विध्याचल गभीर बन गयऊ। मृग पुनीत बहु मारत भयऊ॥ फिरत बिपिन नृप दीख बराहू। जनु बन दुरेड सिसिह ग्रिस राहू॥ बड़ बिघु निहं समात ग्रुख माहीं। मनहुँ क्रोध बस उगिलत नाहीं॥ क्षोल कराल दसन छिब गाई। तनु बिसाल पीवर अधिकाई॥ घुरुघुरात हय आरौ पाएँ। चिकत बिलोकत कान उठाएँ॥ दो०—नील महीधर सिखर सम देखि बिसाल बराहु।

चपरि चलेउ हय सुदुकि नृप हाँकि न होइ निबाहु।।१५६॥ आवत देखि अधिक रव बाजी। चलेउ बराह मरुत गति भाजी॥ तुरत कीन्ह नृप सर संधाना। मिह मिलि गयउ बिलोकत बाना॥ तिक तिक तीर महीस चलावा। किर छल सुअर सरीर बचावा॥ प्रगटत दुरत जाइ मृग भागा। रिस बस भूप चलेउ सँग लागा॥ गयउ दृरि घन गहन बराहू। जहँ नाहिन गज बाजि निवाहू॥ अति अकेल बन विपुल कलेस्। तदिप न मृग मग तजइ नरेस्।। कोल बिलोकि भूप बड़ धीरा। भागि पेठ गिरिगुहाँ गभीरा॥ अगम देखि नृप अति पछिताई। फिरेउ महाबन परेउ भुलाई॥

दो०-खेद खिन्न छुद्धित तृषित राजा वाजि समेत ।

खोजत ब्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत ॥१५७॥
फिरत बिपिन आश्रम एक देखा। तहँ बस नृपति कपट मिनवेषा॥
जासु देस नृप लीन्ह छड़ाई। समर सेन तिज गयउ पराई॥
समय प्रतापभानु कर जानी। आपन अति असमय अनुमानी॥
गयउन गृह मन बहुत गलानी। मिला न राजिह नृप अभिमानी॥
रिस उर मारि रंक जिमि राजा। बिपिन बसइ तापस कें साजा॥
तासु समीप गवन नृप कीन्हा। यह प्रतापरिव तेहिं तब चीन्हा॥
राउ तृपित निहं सो पहिचाना। देखि सुवेष महामुनि जाना॥
उतिर तुरग तें कीन्ह प्रनामा। परम चतुर न कहेउ निज नामा॥
दो०-भूपित तृषित बिलोकि तेहिं सरबरु दीन्ह देखाइ।

मज़न पान समेत हय कीन्ह नृपति हरपाइ ॥१५८॥
गै अम सकल सुखी नृप भयऊ। निज आश्रम तापस ले गयऊ॥
आसन दीन्ह अस्त रिव जानी। पुनि तापस बोलेउ मृदु वानी॥
को तुम्ह कस बन फिरहु अकेलें। सुंदर जुवा जीव परहेलें॥
चक्रवित के लच्छन तोरें। देखत दया लागि अति मोरें॥
नाम प्रतापभानु अवनीसा। तासु सचिव में सुनहु मुनीसा॥
फिरत अहेरें परेज भुलाई। वहें भाग देखेज पद आई॥
हम कहँ दुर्लभ दरस तुम्हारा। जानत हों कछु भल होनिहारा॥
कह मुनि तात भयउ अँ। धआरा। जोजन सत्तरि नगरु तुम्हारा॥
दो०—निसा घोर गंभीर वन पंथ न सुनहु सुजान।

वसहु आजु अस जानि तुम्ह जाएहु होत विहाम।। १५९(क)।।

तुलसी जिस भवतव्यता तैसी मिलइ सहाइ। आपुन आवइ ताहि पहिं ताहि तहाँ लै जाइ।।१५९(ख)।।

भलेहिं नाथ आयसु धिर सीसा। बाँधि तुरग तरु बैठ महीसा।।
नृप बहु भाँति प्रसंसेउ ताही। चरन बाँद निज भाग्य सराही।।
पुनि बोलेउ मृदु गिरा सुहाई। जानि पिता प्रभु करुउँ ढिठाई।।
मोहि सुनीस सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहहु बखानी।।
तेहिन जान नृप नृपिह सो जाना। भूप सुहृद सो कपट सयाना।।
बैरी पुनि छत्री पुनि राजा। छल बल कीन्ह चहइ निज काजा।।
ससुझि राज सुख दुखित अराती। अवाँ अनल इव सुलगइ छाती।।
सरल बचन नृप के सुनि काना। बयर सँभारि हृदयँ हरपाना।।

दो०—कपट बोरि बानी मृदुल बोलेउ जुगुति समेत । नाम हमार भिखारि अब निर्धन रहित निकेत ॥१६०॥

कह नृप जे विग्यान निधाना। तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना।।
सदा रहिं अपनपो दुराएँ। सब बिधि कुसल कुबेप बनाएँ।।
तेहि तें कहिंह संत श्रुति टेरें। परम अकिंचन प्रिय हिर केरें।।
तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा। होत बिरंचि सिविह संदेहा।।
जोसि सोसि तव चरन नमामी। मो पर कृपा करिअ अब खामी।।
सहज प्रीति भूपति के देखी। आपु विषय विखास बिसेषी।।
सब प्रकार राजिह अपनाई। बोलेउ अधिक सनेह जनाई।।
सुनु सितभाउ कहुउँ महिपाला। इहाँ बसत बीते बहु काला।।
दो०—अब लिंग मोहिन मिलेउ कोउ मैंन जनावउँ काहु।

लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु ॥१६१(क)॥

सो०-तुलसी देखि सुबेषु भूलिहं मूढ़ न चतुर नर । सुंदर केकिहि पेखु बचन सुधा समअसन अहि ।।१६१(ख)।।

तातें गुपुत रहउँ जग माहीं। हिर तिज किमिप प्रयोजन नाहीं।!
प्रभु जानत सब विनिह जनाएँ। कहहु कविन सिधि लोक रिझाएँ।।
तुम्ह सुचि सुमित परम प्रिय मोरें। प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरें।।
अव जौं तात दुरावउँ तोही। दारुन दोष घटइ अति मोही।।
जिमि जिमि तापस कथइ उदासा। तिमि तिमि नृपिह उपज बिखासा।।
देखा खबस कर्म मन बानी। तब बोला तापस बगध्यानी।।
नाम हमार एकतनु भाई। सुनि नृप बोलेउ पुनि सिरु नाई।।
कहहु नाम कर अरथ बखानी। मोहि सेवक अति आपन जानी।।

दो॰-आदिसृष्टि उपजी जबहिं तब उतपति भै मोरि।

नाम एकतनु हेतु तेहि देह न धरी नहोरि ॥१६२॥ जिन आचरज करह मन माहीं। सुत तप तें दुर्लभ कछ नाहीं॥ तपवल तें जग सुजइ निधाता। तपवल निष्नु भए परित्राता॥ तपवल संभु करिं संघारा। तप तें अगम न कछ संसारा॥ भयउ नृपिह सुनि अति अनुरागा। कथा पुरातन कहें सा लागा॥ करम धरम इतिहास अनेका। करइ निरूपन निरित निदेका॥ उद्भव पालन प्रलय कहानी। कहेसि अमित आचरजवस्नानी॥ सुनि महीप तापस वस भयऊ। आपन नाम कहन तव लयऊ॥ कह तापस नृप जानउँ तोही। कीन्हेह कपट लाग भल मोही॥

सो०-सुनु महीस असि नीति नहँ तहँ नामन कहिं नृप । मोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता विचारि तव।।१६३।।

नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा। सत्यकेतु तव पिता नरेसा॥
गुर प्रसाद सब जानिअ राजा। किह्अन आपन जानि अकाजा॥
देखि तात तव सहज सुधाई। प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई॥
उपि परी समता मन मोरें। कहउँ कथा निज पूछे तोरें॥
अब प्रसन्न में संसय नाहीं। मागु जो भूप भाव मन माहीं॥
सुनि सुबचन भूपित हरषाना। गहि पद बिनय कीन्हि विधिनाना
कृपासिंधु सुनि द्रसन तोरें। चारि पदारथ करतल मोरें॥
प्रसहि तथापि प्रसन्न बिलोकी। मागि अगम बर होउँ असोकी॥

दो॰—जरा मरन दुख रहित तनु समर जिते जिन कोउ । एकछत्र रिपुहीन महि राज कलप सत होउ ॥१६४॥

कह तापस नृप ऐसेइ होऊ। कारन एक कठिन सुनु सोऊ॥ कालउ तुअ पद नाइहि सीसा। एक बित्रकुल छादि महीसा॥ तपबल बित्र सदा बरिआरा। तिन्ह के कोपन कोउ रखवारा॥ जौं बित्रन्ह बस करहु नरेसा। तौ तुअ बस बिधि बिष्नु महेसा॥ चल न ब्रह्मकुल सन बरिआई। सत्य कहउँ दोउ भुजा उठाई॥ बित्र श्राप बिन्नु सुनु महिपाला। तोर नास नहिं कवने हुँ काला॥ हरपेउ राउ बचन सुनि तास्॥ नाथ न होइ मोर अब नास्॥ तब प्रसाद प्रभु कृपानिधाना। मो कहुँ सब काल कल्याना॥

दो ०-एवमस्तु कहि कपटम्रुनि बोला क्वटिल बहोरि । मिलव हमार भुलाव निज कहहु त हमहि न खोरि ॥१६५॥

तातें मैं तोहि वरजउँ राजा। कहें कथा तव परम अकाजा।। छठें श्रवन यह परत कहानी। नास तुम्हार सत्य मम नानी।।

यह प्रगटें अथवा द्विजश्रापा। नास तोर सुनु भानुप्रतापा।। आन उपायँ निधन तव नाहीं। जों हिर हर कोपिहं मन माहीं।। सत्य नाथ पद गिह नृप भाषा। द्विज गुर कोप कहहु को राखा।। राख्ड गुर जों कोप बिधाता। गुर बिरोध निहं कोउ जग त्राता।। जों न चलब हम कहे तुम्हारें। होउ नास नेहिं सोच हमारें।। एकिहं हर हरपत मन मोरा। प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा।।

दो • होहिं बिप्र बस कवन बिधि कहहु कृपा करि सोउ ।

तुम्ह तिज दीनद्याल निज हितू न देखउँ कोउ ॥१६६॥

सुजु नृप विविध जतन जग माहीं। कष्टसाध्य पुनि होहिं कि नाहीं॥

अहद एक अति सुगम उपाई। तहाँ परंतु एक कठिनाई॥

मम आभीन जुगुति नृप सोई। मोर जाव तव नगर न होई॥

आजु सगें अरु जब तें भयऊँ। काहू के गृह ग्राम न गयऊँ॥
जौं न जाउँ तव होइ अकाजू। बना आइ असमंजस आजू॥

सुनि महीस बोलेड मृदु वानी। नाथ निगम असि नीति वरवानी॥

वहे सनेह लघुन्ह पर करहीं। गिरि निज सिरिन सदा तृन धरहीं

जलिं अगाध मौलि वह फेनू। संतत धरिन धरत सिर रेनू॥

दो•-भप्त कहि गहे नरेस पद स्वामी होहु कृपाल। मोहि लागि दुख सहिअ प्रभु सजन दीनदयाल।।१६७॥

जानि नृपहि आपन आधीना। वोला तापस कपट प्रवीना।। सत्म कहउँ भूपति सनु तोही। जग नाहिन दुर्लभ कलु मोही।। अविध काज में करिहउँ तोरा। मन तन वचन भगत तें मोरा।। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ। फलइ तवहिं जब करिश्र दुराऊ।। जीं नरेस में करों रसोई। तुम्ह परसह मोहि जान न कोई॥ अन सो जोइ जोइ भोजन करई। सोइ सोइ तव आयस अनुसरई॥ धुनि तिन्ह के गृह जेवँइ जोऊ। तव वस होइ भूप सुनु सोऊ॥ जाइ उपाय रचहु नृप एहू।संवत भरि संकलप करेह। दो०-नित नूतन द्विज सहस सत बरेह सहित परिवार। मैं तुम्हरे संकलप लिंग दिनहिं करवि जेवनार ॥१६८॥ एहि बिधि भूप कष्ट अति थोरें। होइहिंह सकल विप्र बस तोरें।। करिहहिं बिन्न होम सख सेवा। तेहिं न्रसंग सहजेहिं वस देवा॥ और एक तोहि कहउँ लखाऊ। मैं एहिं वेष न आउब काऊ॥ तुम्हरे उपरोहित कहुँ राया। हरि आनव में करि निज माया। तपबल तेहि करि आपु समाना। रखिहउँ इहाँ वरष परवाना।। मैं धरि तासु बेषु सुनु राजा। सब विधि तोर सँवारव काजा।! में निसि बहुत सयन अब कीजे। मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे।। मैं तपबल तोहि तुरग समेता। पहुँचैहउँ सोवतहि निकेता। दो०-में आउब सोइ बेषु धरि पहिचानेहु तत्र मोहि । जब एकांत बोलाइ सब कथा सुनावौं तोहि ॥१६९॥

जब एकात बालाइ सब कथा सुनावा ताह । १८५०। स्यम कीन्ह नृप आयसु मानी। आसम जाइ बैठ छलग्यानी।। श्रमित भूप निद्रा अति आई। सो किमि सोव सोच अधिकाई।। कालकेतु निसिचर तहँ आवा। जेहिं सकर होइ नृपिह सुलावा।। परम मित्र तापस नृप केरा। जानइ सो अति कपट घनेरा।। तेहि के सत सुत अरु दस भाई। खल अति अजय देव दुखदाई।। प्रथमहिं भूप समर सब मारे। वित्र संत सुर देखि दुखारे।।

तेहिं खल पाछिल वयरु सँभारा। तापस नृप मिलि मंत्र विचारा।। जेहिं रिपु छय सोइ रचेन्हि उपाऊ। भावी वस न जान कछु राऊ॥ दो०—रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिअ न ताहु।

अजहुँ देत दुखरिव सिसिह सिर अवसेषित राहु ॥१७०॥
तापस नृप निजसखिह निहारी।हरिष मिलेउ उठि भयउ सुखारी॥
मित्रिह किह सब कथा सुनाई।जातुधान बोला सुख पाई॥
अव साधेउँ रिपु सुनहु नरेसा। जों तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा॥
परिहिर सोच रहहु तुम्ह सोई। बिनु औपध विआधि विधि खोई॥
कुल समेत रिपु मूल बहाई। चौथें दिवस मिलव मैं आई॥
तापस नृपिह बहुत परितोषी। यला महान्त्रपटी अतिरोषी॥
भानुप्रतापिह बाजि समेता। पहुँचाएिस छन माझ निकेता॥
नृपिह नारि पिहं सयन कराई। हयगुहँ बाँधेसि बाजि बनाई॥

दो०-राजा के उपरोहितहि हिर लै गयउ वहोरि। लै राखेसि गिरि खोह महुँ मायाँ करि मित भोरि।।१७१।।

आपु विरचि उपरोहित रूपा। परेउ जाइ तेहि सेज अनूपा।। जागेउ नृप अनभएँ विहाना। देखिभवन अति अचरजु माना।। मुनि महिमा मन महुँ अनुमानी। उठेउ गवँहिं जेहिं जान न रानी।। कानन गयउ वाजि चिंद तेहीं। पुर नर नारि न जानेउ केहीं।। गएँ जाम जुग भूपति आवा। घर घर उत्सव वाज बधावा।। उपरोहितहि देख जब राजा। चिंदत विलोक सुमिरि सोइ काजा जुग समनृपिह राए दिन तीनी। कपटी मुनि पद रह मिंद लीनी।। समय जानि उपरोहित आवा। नृपिह मने सब कहि, सुनार दो०-नृप हरषेउ पहिचानि गुरु भ्रम वस रहा न चेत । बरे तुरत सत सहस वर विप्र क़दुंव समेत ॥ १७२॥

उपरोहित जेवनार बनाई। छरस चारि विधि जिस श्रुति गाई।।
मायामय तेहिं कीन्हि रसोई। विजन वहु गिन सकद्र न कोई।।
बिबिध मृगन्ह कर आमिप राँधा। तेहि महुँ विप्र भाँसु खल साँधा।।
भोजन कहुँ सब विप्र बोलाए। पद पखारि सादर नैठाए।।
परुसन जबहिं लाग महिपाला। भे अकासवानी तेहि काला।।
बिप्रचृंद उठि उठि गृह जाहू। है बड़ि हानि अन्न जिन खादू।।
भयउ रसोई भूसुर साँस्। सब द्विज उठे मानि विस्वास्।।
भूप बिकल मित मोहँ भुलानी। आवी बस न आव मुख बानी।।

दो - बोले बिप्र सकोप तब नहिं कुछ कीन्ह विचार ।

जाइ निसाचर होहु नृप सूढ़ सहित परिवार ।। १७३॥ छत्रबंधु तैं बिप्र बोलाई। घालै लिए सहित समुदाई॥ ईस्वर राखा धरम हमारा। जैहिस तैं समेत परिवारा॥ संबत मध्य नास तब होऊ। जलदाता न रहिहि कुल कोऊ॥ नृप सुनि श्राप बिकल अति त्रासा। मैं बहोरि बर गिरा अकासा॥ बिप्रहु श्राप बिचारि न दीन्हा। नहिं अपराध भूप कछ कीन्हा॥ चिकत बिप्र सब सुनि नभ बानी। श्रुप गयउ जहँ भोजन खानी॥ तहँ न असन नहिं बिप्र सुआरा। फिरेड राउ मन सोच अपारा॥ सब प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई। त्रसित परेड अवनीं अकुलाई॥ दो०—भूपति भावी मिटइ नहिं जदिप न दूपन तोर।

किएँ अन्यथा होइ नहिं बिप्रश्राप अति घोर ॥१७४॥

अस किह सब मिहदेव सिथाए। समाचार पुरलोगन्ह पाए।।
सोचिह द्वन देविह देहीं। बिरचत हंस काग किय जेहीं।।
उपरोहितिह भवन पहुँचाई। असुर तापसिह खबिर जनाई।।
तेहिं खल जहँ तहँ पत्र पठाए। सिज सिज सेन भूप सब धाए।।
घेरेन्हि नगर निसान बजाई। विबिध भाँति नित होइलराई।।
जूसे सकल सुभट किर करनी। बंधु समेत परेउ नृप धरनी।।
सत्यकेतु कुल कोउ निहं बाँचा। बिप्रश्राप किमि होइ असाँचा।।
रिपु जिति सब नृप नगर बसाई। निज पुर गवने जय जसु पाई।।
दो०—भरद्वाज सुनु जाहि जब होइ विधाता वाम।

धूरि मेरुसम जनक जम ताहि व्यालसम दाम ॥१७५॥
काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा। भयउ निसाचर सहित समाजा॥
दस सिर ताहि बीस भुजदंडा। रावन नाम वीर वरिवंडा॥
भूप अनुज अरिमर्दन नामा। भयउ सो कुंभकरन वलधामा॥
सिचिव जो रहा धरमरुचि जास्॥ भयउ विमात्र वंधु लघु तास्॥
नाम विभीपन जेहि जग जाना। विष्नुभगत विण्यान निधाना॥
रहे जे सुत सेवक नृप केरे। भए निसाचर घार घनेरे॥
कामरूप खल जिनस अनेका। कुटिल भयंकर विगत विवेका॥
कुपा रहित हिंसक सव पापी। वरिन न जाहिं विस्व परितापी॥

टो॰-उपजे जदिप पुलस्त्यकुल पावन अमल अनूप। तदिप महीसुर श्राप वस भए सकल अघरूप।।१७६॥

कीन्ह विविध तप तीनिहुँ भाई। परम उग्र नहिं वरनि सो जाई।। गयउ निकट तप देखि विधाता। मागहु वर प्रसन्न में ताता।। करि बिनती पद गहि दससीसा। बोलेउ वचन सुनहु जगदीसा॥ हम काहू के मरिहं न मारें। वानर मनुज जाति दुइ वारें॥ एवमस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा। में त्रह्माँ मिलि तेहि वर दीन्हा॥ पुनि प्रभु कुंभकरन पिहं गयऊ। तेहि विलोकि मन विसमय भयऊ जों एहिं खल नित करव अहारू। होइहि सब उजारि संसारू॥ सारद प्रेरि तासु मित फेरी। मागेसि नीद मास पट केरी॥

दो०-गए बिभीपन पास पुनि कहेउ पुत्र वर मागु ।

तेहिं मागेउ भगवंत पद कमल अमल अनुरागु।।१७७॥
तिन्हिंह देइ बर ब्रह्म सिधाए।हरिषत ते अपने गृह आए॥
मय तनुजा मंदोदिर नामा।परम सुंदरी नारि ललामा।
सोइ सयँ दीन्हि रावनिह आनी।होइहि जातुधानपित जानी॥
हरिषत अयउ नारि भिल पाई।पुनि दोउ वंधु बिआहेसि जाई॥
गिरि त्रिक्ट एक सिंधु मझारी। विधि निर्मित दुर्गम अति भारी॥
सोइ मय दानवँ बहुरि सँवारा। कनक रिचत मिनभवन अपारा॥
भोगावति जिस अहिकुल बासा। अमरावित जिस सक्रनिवासा॥
तिन्ह तें अधिक रम्य अति वंका। जग बिख्यात नाम तेहि लंका॥

दो०—खाई सिंधु गभीर अति चारिहुँ दिसि फिरि आव।
कनक कोट मिन खिचत दृढ़ बरिन न जाइ बनाव।१७८(क)।
हिरोपेरित जेहिं कलप जोइ जातुधानपित होइ।
सर प्रतापी अतुलबल दल समेत बस सोइ।।१७८(ख)।।
रहे तहाँ निसिचर भट भारे।ते सब सुरन्ह समर संघारे।।
अब तहँ रहिं सक के प्रेरे।रच्छक कोटि जच्छपित केरे।।

इन्द्रक करहूँ खबित सिन्हें सेन साके एक देशि काई देखि विकास का कि का कि एए पराहें।। कि विकास का का का कि एए पराहें।। कि निकास का कार का कि एक पराहें।। कि सक नगर इसावन देखा। गपठ सो व कुल भगर हिनेशा। हुंद्र सहन अगर अनुनानी। को निह तहाँ राजव रजधानी।। कि नम्र जोग बाँडि गृह दीनहें। सुलो सकत रजधान को ते ले आया।। एक नार जनेर पर धाना। पुष्पक जान ने ते ले आया।। देल-कोतकहाँ कैलास पुनि लोनहोति जाह उताह।

मनहुँ तौलि निजवाहुबल चला बहुत सुख,पाइ ॥१७९॥
मुख संगति सुत सेन सहाई। जय प्रताप बल मुद्दि बढ़ाई॥
नित नूतन सव बाढ़त जाई। जिमिप्रतिलाभलोभ अधिकाई॥
अतिबल कुंभकरन अस आता। जोहिकहुँ निहंप्रतिभटलगजाता
करड़ पान सोवइ पट मासा। जागत होइ तिहुँ पुर आसा॥
जों दिन प्रति अहार कर सोई। विस्व वेगि सब नौपट होई॥
समर धोर निहं जाइ बखाना। तेहि सम अमित वीर बल्याना॥
वारिद्रनाद जेठ सुत तास्न। भटमहुँ प्रथम लीक अग जास्॥
जोहि न होइ रन सनमुख कोई। सुरपुर निताई परायन होई॥
दो०-कुमुख अकंपन कुलिसरद धूमकेत अतिकाथ।

एक एक जग जीति सक ऐसे 'मुभट निकाम ॥१८०॥ कामरूप जानहिं सब माया।सपने हुँ जिन्ह में घरम न दाया॥ दसमुख बैठ सभाँ एक बारा। देखि अभिन आपन परिवास॥ सुत समृह जन परिजन नाती। गर्न को पार नियाधर जाती॥ सेन बिलोकि सहज अभिमानी। बोला बधन कोष मद मा'

सुनहु सकल रजनीचर जूथा। हमरे वैरी विबुध बरूथा।। ते सनमुख नहिं करहिं लराई। देखि सबल रिपु जाहिं पराई॥ तेन्ह कर मरन एक विधि होई। कहउँ बुझाइ सुनहु अब सोई॥ द्विजभोजन मख होम सराधा। सब के जाइ करहु तुम्ह बाधा॥ दो०-छुधा छीन बलहीन सुर सहजेहिं मिलिहहिं आइ।

तब मारिहउँ कि छाद्दिहउँ भली भाँति अपनाइ ॥१८१॥ मेघनाद कहुँ पुनि हँकरावा । दीन्ही सिख बळु बयरु बढ़ावा ॥ जे सुर समर धीर बलवाना। जिन्ह कें लरिबे कर अभिमाना॥ तिन्हिं जीति रन आनेसु बाँधी। उठि सुत पितु अनुसासन काँधी॥ एहि बिधि सबही अग्या दीन्ही। आपुतु चलेउ गदा कर लीन्ही।। चलत दसानन डोलति अवनी। गर्जत गर्भ स्रवहिं सुर खनी।। रावन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्ह तके मेरु गिरि स्रोहा॥ दिगपालन्ह के लोक सुहाए। सने सकल दसानन पुनि पुनि सिंघनाद करि भारी। देइ देवतन्ह गारि पचारी॥ रन मद मत्त फिरइ जग धावा। प्रतिभट खोजत कतहुँ न पावा।। रबि ससि पवन बरुन धनधारी । अगिनि काल जम सब अधिकारी।। किंनर सिद्ध मनुज सुर नागा। हठि सबही के पंथहिं लागा।। ब्रह्मसृष्टि जहँ लगि तनुधारी।दसमुख बसवर्ती नर नारी॥ आयसु करहिं सकल भयभीता। नवहिं आइ नित चरन बिनीता।।

दो०—भुजबल बिखबस्य करि राखेसि कोउन सुतंत्र। मंडलीक मनि रावन् राज करइ निज मंत्र ॥१८२(क)॥

देव जच्छ गंधर्व नर किंनर नाग कुमारि । जीति वरीं निज बाहुबल वहु सुंदर वर नारि ॥१८२(ख)॥ इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ।सो सन जनु पहिलेहिं करि रहेऊ।। प्रथमहिं जिन्ह कहुँ आयसुदीन्हा। तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा देखत भीमरूप सब पापी। निसिचर निकर देव परितापी।। करहिं उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धरहिं करि माया।। जेहि विधि होइ धर्म निर्मूला। सो सब करहिं बेद प्रतिक्ला।। नेहिं नेहिं देस घेनु द्विज पावहिं। नगर गाउँ पुर आगि लगावहिं।। सुभ आचरन कतहुँ नहिं होई। देव विप्र गुरु मान न कोई।। नहिंहिर भगति जग्य तप ग्याना। सपनेहुँ सुनिअ न चेद पुराना।। **इं॰**—जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवन सुनइ दससीसा। आपुतु उठि धावइ रहै न पावइ धरि सब घालइ खीसा ॥ अस अष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिअ नहिं काना। तेहि बहुविधि त्रासइ देस निकासइ जो कह वेद प्राना॥ सो॰-चरनि न जाइ अनीति घोर निसावर जो करिहं। हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कवनि मिति ।।१८३।।

## मासपारायण, छठा विश्राम

बाढ़े खल वहु चोर जुआरा। जे लंपट परधन परदारा।।
भानहिं मातु पिता नहिं द्वा। साधुन्ह सन करवाविं सेवा।।
जिन्ह के यह आचरन भवानी। ते जानेहु निसिन्तर सव प्रानी।।
अतिसय देखि धर्म के ग्लानी। परम सभीत धरा अकुलानी।।
गिरिसरिसिंधु भार नहिं मोही। जस मोहि गरुअ एक परद्रोही।।

सकल धर्म देखइ विपरीता। किह न सकइ रायन भय भीता॥ धेनु रूप धरि हृदयँ विचारी। गई तहाँ जहँ सुर मुनि झारी॥ निज संताप सुनाएसि रोई। काहू तें कछ काज न होई॥

छं०—सुर मुनि गंधर्बा मिलि करि सर्बा गे विरंचि के लोका। सँग गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय सोका॥ ब्रह्माँ सब जाना मन अनुमाना मोर कछू न बसाई। जा करि तैं दासी सो अविनासी हमरेड तोर सहाई॥

सो ०-धरिन धरिह मन धीर कह विरंचि हरिपट सुमिरु। जानत जन की पीर प्रभु भंजिहि दारुन विपति ॥१८४॥

वैठे सुर सब करिं बिचारा। कहँ पाइअ प्रभु करिअ पुकारा।।
पुर बैकुंठ जान कह कोई। कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई।।
जाके हृद्यँ भगति जिस प्रीती। प्रभु तहँ प्रगट सदा तेहिं रीती।।
तेहिं समाज गिरिजा मैं रहेऊँ। अवसर पाइ बचन एक कहेऊँ।।
हिर ब्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहिं में जाना।।
देस काल दिसि बिदिसिहु माहीं। कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं।।
अग जगमय सब रहित बिरागी। प्रेम तें प्रभु प्रगटइ जिमिआगी।।
मोर बचन सब के मन माना। साधु साधु करि ब्रह्म बखाना।।

सो०-सुनि विरंचि मन हरष तन पुलकि नयन वह नीर। अस्तुति करत जोरि कर सावधान मतिधीर।।१८५॥

छं०—जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवंता । गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कंता ॥ पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानइ कोई। जो सहज कृपाला दीनदयाला करउ अनुग्रह सोई ॥ जय जय अबिनासी सब घट बासी ब्यापक परमानंदा । अबिगत गोतीतं चरित पुनीतं मायारहित मुकुंदा ॥ जेहि लागि त्रिरागी अति अनुरागी त्रिगतमोह मुनिचंदा । निसि बासर ध्यावहिं गुन गन गावहिं जयति सचिदानंदा।! जेहिं सृष्टि उपाई त्रिविध वनाई संग सहाय न दूजा। सो करउ अघारी चिंत हमारी जानिअ भगति न पूजा ।। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति वरूथा। मन वच क्रम वानी छाड़ि सयानी सरन सकल सुरज्था।। सारद श्रुति सेपा रिषय असेपा जा कहुँ कोउ नहिं जाना । जेहि दीन पिआरे बेद पुकारे द्रवड सो श्रीभगवाना ॥ भव बारिधि मंदर सब बिधि सुंदर गुनमंदिर सुखपुंजा । मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा।।

दो०-जानि सभय सुर भूमि सुनि वचन सनेत सनेह।

गगनगिरा गंभीर भइ हरिन सोक संदेह ॥१८६॥ जिन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा। तुम्हिह लागि धरिहुँ नर वेसा॥ अंसन्ह सिहत मनुज अवतारा। लेहुँ दिनकर वंस उदारा॥ कस्यप अदिति महातप कीन्हा। तिन्ह कहुँ में पूरव वर दीन्हा॥ ते दसस्थ कोसल्या रूपा। कोसलपुरीं प्रगट नरभ्पा॥ तिन्ह कें गृह अवतिरहुँ जाई। रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई॥ नारद वचन सत्य सव करिहुँ। परम सिक्त समेत अवतिरहुँ॥ हिरिहुँ सकल भृमि गरुआई। निर्भय होहु देव समुदाई

गगन ब्रह्मवानी सुनि काना। तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना॥ तब ब्रह्माँ धरनिहि समुझावा। अभय भई भरोस जियँ आवा॥

दो • – निज लोकहि बिरंचि गे देवन्ह इहइ सिखाइ।

बानर तनु धिर धिर मिह हिर पद सेवह जाइ ॥१८७॥
गए देव सब निज निज धामा। भूमि सहित मन कहुँ विश्रामा॥
जो कछु आयसु ब्रह्माँ दीन्हा। हरपे देव विलंब न कीन्हा॥
बनचर देह धरी छिति माहीं। अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं॥
गिरि तरु नख आयुध सब बीरा। हिर मारग चितवहिं मितिधीरा॥
गिरि कानन जहँ तहँ भिर पूरी। रहे निज निज अनीक रचि रूरी॥
यह सब रुचिर चरित मैं भाषा। अब सो सुनहु जो बीचिहं राखा॥
अवधपुरीं रघुकुलमिन राऊ। बेद बिदित तेहि दसरभ नाऊँ॥
भरम धुरंधर गुननिधि ज्यानी। हृद्यँ भगति सित सारँगपानी॥
दो०—क्रोमल्यादि नाहि प्रिय सब आचरन पनीत।

दो॰-कौसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत।

पति अनुक्ल प्रेम दृ हिर पद कमल बिनीत ॥१८८॥
एक बार भूपित सन साहीं। मैं गलानि मोरें सुत नाहीं॥
गुर गृह गयउ तुरत महिपाला। चरन लागि करि बिनय बिसाला॥
निज दुख सुख सब गुरहि सुनायउ। कहि बसिष्ठ बहु बिधि समुझायउ
भरहु धीर होइहिं सुत चारी। त्रिभुवन बिदित भगत भय हारी॥
सुंगी रिषिहि बसिष्ठ बोलावा। पुत्रकाम सुभ जग्य करावा॥
भगति सहित मुनि आहुति दीन्हें। प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हें॥
जो बसिष्ठ कल्ल दृद्यँ बिचारा। सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा॥
यह इनि वाँटि देहु नृप जाई। जथा जोग जेहि भाग बनाई॥

दो• —तव अदस्य भए पायक सकल सभिह समुझाइ।
परमानंद मगन नृप हरष न हदयँ समाइ।।१८९॥
तबहिं रायँ प्रिय नारि बोलाई।कौसल्यादि तहाँ चिल आई॥
अर्थ भाग कौसल्यिह दीन्हा। उभय भाग आये कर कीन्हा॥
कैंकेई कहँ नृप सो दयऊ। रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ॥
कौसल्या केंकेई हाथ धिर। दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न किर॥
एहि निधि गर्भ सहित सब नारी। भई हदयँ हरिषत सुख भारी॥
जा दिन तें हिर गर्भिहं आए। सकल लोक सुख संपति छाए॥
मंदिर महँ सब राजिहं रानीं। सोभा सील तेज की खानीं॥
सुख जुत कल्लक काल चिल गयऊ। जेहिं प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ

दो•-जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भए अनुकूल।

चर अरु अचर हर्षज्ञत राम जनम सुखमूल ॥१९०॥
नौमी तिथि मधु मास पुनीता। सुकल पच्छ अभिजित हरिप्रीता॥
मध्यदिवस अति सीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा।।
सीतल मंद सुरिभ वह बाऊ। हरिपत सुर संतन मन चाऊ॥
वन इसित गिरिगन मनिआरा। स्वविहं सकल सिताऽमृतधारा॥
सो अवसर विरंचि जव जाना। चले सकल सुर साजि विमाना।।
गगन बिमल संकुल सुर जूथा। गाविहं गुन गंधर्व बस्था।।
वरपिहं सुमन सुअंजुलि साजी। गहगिह गगन दुंदुभी बाजी।।
अस्तुति करिहं नाग मुनि देवा। वहुविधि लाविहं निज निज सेवा
दो०—सुर समृह बिनती किर पहुँचे निज निज धाम।

जगनिवास प्रसु प्रगटे अखिल लोक विश्राम ॥१९१॥

छं०-भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौंसल्या हितकारी। हरिषत महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी ॥ लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी। भूवन वनमाला नयन विसाल। सोभासिंधु खरारी॥ कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करों अनंता । माया गुन ग्यानातीत अमाना वेद पुरान भनंता॥ करुना सुख सागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ॥ त्रक्षांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहै। मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहै।। उपजा जब ग्याना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह चहै कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै ॥ माता पुनि बोली सो मित डोली तजहु तात यह रूपा। कीजै सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा॥ सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहिं ते न परहिं भवकृपा।। दो०-बिप्र घेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार।

निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार ॥१९२॥ सुनि सिसु रुद्दन परम प्रिय बानी। संश्रम चिल आई सब रानी॥ हरिषत जहँ तहँ धाई दासी। आनँद मगन सकल पुरवासी॥ दसरथ पुत्रजन्म सुनि काना। मानहुँ ब्रह्मानंद समाना॥ परम प्रेम मन पुलक सरीरा। चाहत उठन करत मित धीरा॥ जाकर नाम सुनत सुभ होई। मोरें गृह आवा प्रभु सोई॥

परमानंद ५ रि मन राजा। कहा बालाइ बजावहु बाजा।।
गुर विसष्ठ कहँ गयउ हँकारा। आए द्विजन सहित नृपद्वारा।।
अनुपम बालक देखेन्हि जाई। रूप रासि गुन कहि न सिराई।।
वो०-नंदीमुख सराध करि जातकरम सब कीन्ह।

हाटक घेनु बसन मिन नृप बिप्तन्ह कहँ दीन्ह ॥१९३॥ ध्वज पताक तोरन पुर छाता। किह न जाइ जेहि भाँति बनावा॥ सुमनवृष्टि अकास तें होई। ब्रह्मानंद मगन सब लोई॥ वृंद वृंद सिलि चलीं लोगाई। सहज सिंगार किएँ उठि धाई॥ कनक कलस संगल भिर थारा। गावत पैठिहें भूप दुआरा॥ किर आरित नेवछात्रि करहीं। बार बार सिसु चरनिन्ह परहीं॥ मागध सत बंदिगन गायक। पावन गुन गाविहं रघुनायक॥ सर्वस दान दीन्ह सब काहू। जेहिं पावा राखा निहं ताहू॥ स्गमद चंदन कुंकुम कीचा। मची सकल वीथिन्ह विच बीचा॥

दो॰-गृह गृह बाज वधाव सुभ प्रगटे सुपमा कंद । हरपवंत सब जहुँ तहुँ नगर नारि नर बृंद ॥१९४॥

कैंकयसुता सुमित्रा दोऊ। सुंदर सुत जनमत भें ओऊ।।
वह सुल संपति समय समाजा। किह न सकइ सारद अहिराजा।।
अवधपुरी सोहइ एहि भाँती। प्रसुहि मिलन आई जनु राती।।
देखि भानु जनु मन सकुचानी। तद्पि वनी संध्या अनुमानी।।
अगर ध्प बहु जनु अधिआरी। उड़ई अवीर मनहुँ अरुनारी।।
भंदिर मिन समूह जनु तारा। नृप गृह कलस सो इंदु उदारा।।
भवन बेदधुनि अति मृदु वानी। जनु खग सुखर समयँ जनु सानी

कौतुक देखि पतंग भुलाना। एक मास तेइँ जात न जाना॥

दो • मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ। रथ समेत रिव थाकेउ निसा कवन विधि होइ॥१९५॥

यह रहस्य काहूँ निहं जाना। दिनमिन चले करत गुनगाना।। देखि महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन वरनत निज भागा।। औरउ एक कहउँ निज चोरी। सुनु गिरिजा अति दृ मित तोरी।। काक भुसंडि संग हम दोऊ। मनुज रूप जानइ निहं कोऊ।। परमानंद प्रेमसुख फूले। बीथिन्ह फिरहिं मगन मन भूले।। यह सुभ चरित जान पै सोई। कृपा राम के जापर होई।। तेहि अवसर जो जेहि बिधि आवा। दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा।। गज रथ तुरग हेम गो हीरा। दीन्हे नृप नाना बिधि चीरा।।

हो०-मन संतोषे सबन्हि के जहँ तहँ देहिं असीस। सकल तनय चिर जीवहुँ तुलसिदास के ईस।।१९६॥

कछुक दिवस बीते एहि भाँती। जात न जानिअ दिन अरु राती।। नामकरन कर अवसरु जानी। भूप बोलि पठए मुनि ग्यानी।। करि पूजा भूपति अस भाषा। धरिअ नाम जो मुनि गुनि राखा।। इन्ह के नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहब खमित अनुरूपा।। जो आनंद सिंधु सुखरासी। सीकर तें त्रैलोक सुपासी।। सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा।। विस्व भरन पोपन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई।। जाके सुमिरन तें रिपु नासा। नाम सन्नहन वेद प्रकासा।। दो•-लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु बसिष्ट तेहि राखा लिछमन नाम उदार ॥१९७॥

धरे नाम गुर हृद्यँ बिचारी। बेद तत्व नृप तव सुत चारी।। मुनि धन जन सरवस सिव प्राना। बाल केलि रस तेहिं सुख माना।। वारेहिते निज हित पति जानी। लिछमन राम चरन रित मानी।। भरत सन्तुहन दूनउ भाई। प्रमु सेवक जिस प्रीति बड़ाई।। साम गौर सुंदर दोउ जोरी। निरखहिं छवि जननी तुन तोरी।। चारिड सील रूप गुन धामा। तद्पि अधिक सुखसागर रामा।। हृद्यँ अनुग्रह इंदु प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हासा।। कवहुँ उछंग,कवहुँ बर पलना। सातु दुलारइ कहि प्रिय ललना।। दो०-व्यापक ब्रह्म निरंजत निर्शुन विगत विनोद ।

सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या कें गोद ॥१९८॥

काम कोटि छवि स्थाम सरीरा। नील कंज वारिद गंथीरा।। अरुन चरन पंकज नख जोती। कमल दलन्हि वैठे जनु मोती॥ रेख ज़िल्स ध्वज अंकुस सोहे। नूपुर धुनि सुनि सुनि मन मोहे।। किंटि किंकिनी उदर त्रय रेखा। नाभि गभीर जान जहिं देखा।। भुज विसाल भूपन जुत भूरी। हियँ हरि नख अति सोभा रूरी।। उर मनिहार पदिक की सोभा। वित्र चरन देखत मन लोभा।। कंयु कंठ अति चियुक सुहाई। आनन अमित मदन छिन छाई॥ दुइ दुइ दसन अधर अरुनारे।नासा तिलक को वरने पारे।। गुंदर अवन सुचारु कपोला। अति प्रियमधुर तोतरे दोला।। चिक्कन कच कुंचित गभुआरे। वह प्रकार गीच मातु सँवारे॥ पीत झगुलिआ तलु पहिराई। जानु पानि विचरिन मोहि भाई॥ रूप सकहिं निहं किह श्रिति सेपा। सो जानइ सपनेहुँ जेहिं देखा॥ दो०—सुख संदोह मोहपर ग्यान गिरा गोतीत। दंपति परम प्रेम वस कर सिसुचरित पुनीत॥१९९॥

एहि विधि राम जगत पितु माता। कोसलपुर वासिन्ह सुखदाता।। जिन्ह रघुनाथ वरन रित मानी। तिन्ह की यह गित प्रगंट भवानी रघुपित विग्रुख जतन कर कोरी। कवन सकइ भव बंधन छोरी।। जीव चराचर वस के राखे। सो माया प्रभु सों भय भाखे।। भृकृटि विलास नचावइ ताही। अस प्रभु छाड़ि भिजअ कह काही मन कस बचन छाड़ि चतुराई। भजत कृपा करिहिहें रघुराई।। एहि विधि सिसुबिनोद प्रभु कीन्हा। सकल नगरवासिन्ह सुखदीन्हा ले उछंग कबहुँक हलरावै। कबहुँ पालनें घालि झलावे॥ दो०—प्रेम मगन कौसल्या निसि दिन जात न जान।

सुत संनेह बस माता बालचेरित कर गान ।।२००१) एक बार जननीं अन्हवाए। किर सिंगार पलनाँ पौहाए।। निज कुल इष्टदेव भगवाना। पूजा हेतु कीन्ह अस्नाना।। किर पूजा नैबेद्य चढ़ावा। आपु गई जहँ पाक बनावा।। बहुरि मातु तहवाँ चिल आई। भोजन करत देख सुत जाई।। वहुरि आइ देखा सुत सोई। हृदयँ कंप मन धीर न होई।। इहाँ उहाँ दुइ बालक देखा। सित स्नम मोर कि आन विसेषा।। देखा राम जननी अकुलानी। प्रभु हँसि दीन्ह मधुर मुसुकानी।।

दो॰-देखरावा मातिह निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि त्रह्मंड।।२०१॥

अगनित रिव सिस सिव चतुरानन। बहु गिरि सिरत सिंधु महि कानन फाल कर्म गुन ग्यान सुभाऊ। सोउ देखा जो सुना न काऊ।। देखी माया सब विधि गाढ़ी। अति सभीत जोरें कर ठाढ़ी।। देखा जीव नचावइ जाही। देखी भगति जो छोरइ ताही।। तन पुलकित सुख बचन न आवा। नयन सूदि चरनि सिरु नावा।। विसमयवंत देखि महतारी। भए बहुरि सिसुह्मप खरारी।। अस्तुति करि न जाइ भय माना। जगत पिता में सुत करि जाना।। हिर जननी बहु विधि समुझाई। यह जिन कतहुँ कहिस सुनु माई।।

दो०-वार बार कौसल्या बिनय करइ कर जोरि।

अब जिन कवहूँ ज्यापे प्रभु मोहि माया तोरि ॥२०२॥
चालचिरत हिर बहु विधि कीन्हा। अति अनंद दासन्ह कहूँ दीन्हा॥
च छुक काल बीतें सब भाई। बड़े भए परिजन सुखदाई॥
च ड़ाकर्रन कीन्ह गुरु जाई। विप्रन्ह पुनि दिछना यह पाई॥
पर्म मनोहर चिरत अपारा। करत फिरत चारिउ सुकुमारा॥
मन कम बचन अगोचर डोई। दसर्थ अजिर विचर प्रमु सोई॥
भोजन करत बोल जब राजा। निहं आयत तिज बाल समाजा॥
कोसल्या जब बोलन जाई। दुमुकु दुमुकु प्रभु चलहिं पराई॥
निगन नेति सिव अंत न पावा। ताहि धरें जननी हिट धावा॥
'इनर पृरि भरें तनु आए। भूपति विहिस गोद बैटाए॥

दो • - भोजन करत चपल चित इत उत अवसरु पाइ। भाजि चले किलकत मुख दिध ओदन लपटाइ॥२०३॥

बालचिरत अति सरल सहाए। सारद सेन संभु श्रुति गाए॥ जिन्ह कर मन इन्ह सन निहं राता। ते जन बंचित किए विधाता॥ भए कुमार जबहिं सब आता। दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता॥ गुरगृहँ गए पढ़न रघुराई। अलप काल बिद्या सब आई॥ जाकी सहज खास श्रुति चारी। सो हिर पढ़ यह कोतुक भारी॥ विद्या बिनय निपुन गुन सीला। खेलिहें खेल सकल नृपलीला॥ करतल बान धनुष अति सोहा। देखत रूप चराचर मोहा॥ जिन्ह वीथिन्ह बिहरिं सब भाई। थिकत होहिं सब लोग छुगाई॥ दो कोसलपुर बासी नर नारि बृद्ध अरु बाल। प्रन्थ। प्रानह ते प्रिय लागत सब कहुँ राम कुपाल। २०४॥

गंधु सखा सँग लेहिं बोलाई। बन मृगया नित खेलिहं जाई।।
गवन मृग मारिहं जियँ जानी। दिन प्रति नृपिह देखाविहं आनी।।
जे मृग राम बान के मारे। ते तनु तिज सुरलोक सिधारे।।
अनुज सखा सँग भोजन करहीं। मातु पिता अग्या अनुसरहीं।।
जेहि विधि सुखी होहिं पुर लोगा। करिहं कृपानिधि सोइ संजोगा।।
वेद पुरान सुनिहं मन लाई। आपु कहिं अनुजन्ह समुझाई।।
शातकाल उठि के रघुनाथा। मातु पिता गुरु नाविहं साथा।।
आयसु मागि करिहं पुर काजा। देखि चरित हरपइ मन राजा।।

दो•-च्यापक अकल अनीह अज निर्गुन नाम न रूप । भगत हेतु नाना बिधि करत चरित्र अनूप ॥२•५॥

यह सब चिरत कहा में गाई। आगिलि कथा सुनहु मन लाई।।
विखामित्र महामुनि ग्यानी। बसिहं बिपिन सुभ आश्रम जानी।।
जहँ जप जग्य जोग मुनि करहीं। अति मारीच सुवाहुहि डरहीं।।
देखत जग्य निसाचर धावहिं। करिहं उपद्रव मुनि दुख पाविहें।।
गाधितनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरिहं न निसिचर पापी।।
तब मुनिवर मन कीन्ह बिचारा। प्रभु अवतरे उहरन महि भारा।।
एहँ मिस देखीं पद जाई। किर बिनती आनों दो उभाई।।
ग्यान विराग सकल गुन अयना। सो प्रभु मैं देखव भिर नयना।।

दो•-बहुविधि कर्त मनोरथ जात लागि नहिं वार । करि मज्जन सरऊ जल गए भूप दरबार ॥२०६॥

मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गयउ लै वित्र समाजा।।
करि दंडवत मुनिहि सनमानी। निज आसन बैठारेन्हि आनी।।
चरन पखारि कीन्हि अति पूजा। मो सम आजु धन्य नहिं दूजा।।
विविध भाँति भोजन करवावा। मुनिवर हृद्यँ हरप अति पावा।।
पुनि चरनिन मेले सुत चारी। राम देखि मुनि देह विसारी।।
भए मगन देखत मुख सोभा। जनु चकोर पूरन सिस लोभा।।
तव मन हरिप वचन कह राज। मुनि अस कृपान कीन्हिहु काऊ।।
केहि कारन आगमन तुम्हारा। कहहु सो करत न लावउँ वारा।।
अनुर समृह सतावहिं मोही। मैं जाचन आयउँ नृप तोही।।
अनुज समेत देहु रघुनाथा। निसिचर वध में होव सनाया।।

हो•-देह भूप मन हरिपत तजह मोह अग्यान। भर्म सुजस प्रशु तुम्ह की इन्ह कहें अति कल्यान ॥२•७॥

सुनि राजा अति अप्रिय वानी। हृदय कंप सुख दुति कुमुलानी॥ वौथेंपन पायउँ सुत चारी। विप्र वचन नहिं कहेहु विचारी॥ मागहु भूमि घेनु धन कोसा। सर्वस देउँ आजु सहरोसा॥ देह प्रान तें प्रिय कछु नाहीं। सोउ मुनि देउँ निमिप एक माहीं॥ सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई। राम देत निहं चनइ गोसाई॥ कहँ निसिचर अति घोर कठारा। कहँ सुंदर सुत परम किसोरा॥ सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी। हृदयँ हरप माना मुनि ग्यानी॥ तब बिस छ बहु विधि समुझावा। नृप संदेह नास कहँ पावा॥ अति आदर दोउ तनय बोलाए। हृदयँ लाइ बहु भाँति सिखाए॥ मेरे प्रान नाथ सुत दोऊ। तुम्ह सुनि पिता आन निहं कोऊ॥

दो॰—सौंपे भूप रिपिहि सुत वहु विधि देइ असीस । जननी भवन गए प्रभु चले नाइ पद सीस ॥२०८(क)॥

सो०-पुरुपसिंह दोउ वीर हरिष चले मुनि भय हरन । कृपासिंधु मतिधीर अखिल विस्वकारन करन ॥२०८(ख)॥ हो - आयुध सर्व समर्पि के प्रभु निज आश्रम आनि । कंद्र मूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि ॥२०९॥

शात कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय जग्य करहु तुम्ह जाई।। होंग करन लागे मुनि झारी। आयु रहे मख कीं रखवारी।। सुनि मारीच निसाचर क्रोही। लै-सहाय धावा सुनिद्रोही।। विदुफर बान सम तेहि मारा। सत जोजन गा सागर पारा॥ पावक सर सुवाहु पुनि मारा। अनुज निसाचर कटकु सँघारा।। मारि असुर द्विज निर्भयकारी। अस्तुति करहि देव सुनि झारी।। तहँ पुनि कछुक दिवस रघुराया। रहे कीन्हि विप्रन्ह पर दाया।। भगति हेतु वहु कथा पुराना। कहे निप्र जद्यपि प्रभु जाना॥ तव मुनि सादर कहा बुझाई। चरित एक प्रभु देखिअ जाई॥ धनुपजग्य सुनि रघुकुल नाथा। हरिष चले मुनिवर के साथा।। आश्रम एक दीख मग माहीं। खग मृग जीव जंतु तहँ नाहीं।। एं गुनिहि सिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा विसेपी।।

वे॰-गोतम नारि श्राप वस उपल देह धरि धीर। चरन कमल रज चाहति कृपा करहु रघुचीर ॥२१०॥

त्रित कमल रज चाहात कृपा करहु रवुजार गर्रें ं-परसत पद पावन सोक नसाचन प्रगट भई तपर्वंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होइ कर जोरि रही।। अति प्रेम अधीरा पुलक सनीरा छुख नहिं आवड वचन कही।। अतिसय वड़भागी चरनिह लागी जुगल नयन जलधार वही धीरज मन कीन्हा प्रभु कहुँ चीन्हा रघुपति कृपाँ भगति पाई। अति निर्मल वानीं अस्तुति ठानी ग्यानगम्य जय रघुराई।। सुनि राजा अति अप्रिय वानी। हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी॥ वौथेंपन पायउँ सुत चारी। विप्र वचन नहिं कहें हु विचारी॥ मागहु भृमि घेनु धन कोसा। सर्वस देउँ आजु सहरोसा॥ देह प्रान तें प्रिय कछु नाहीं। सोउ मुनि देउँ निमिप एक माहीं॥ सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई। राम देत नहिं बनइ गोसाई॥ कहँ निसिचर अति घोर कठोरा। कहँ सुंदर सुत परम किसोरा॥ सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी। हृदयँ हरप माना मुनि ग्यानी॥ तब बिसष्ट बहु विधि समुझावा। नृप संदेह नास कहँ पावा॥ अति आदर दोउ तनय बोलाए। हृदयँ लाइ बहु भाँति सिखाए॥ मेरे प्रान नाथ सुत दोऊ। तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कोऊ।।

दो०—सौंपे भूप रिषिहि सुत बहु विधि देइ असीस । जननी भवन गए प्रभु चले नाइ पद सीस ॥२०८(क)॥

सो०-पुरुषसिंह दोउ बीर हरिष चले ग्रुनि भय हरन । कृपासिंधु मतिधीर अखिल बिस्वकारन करन ॥२०८(ख)॥

अरुन नयन उर बाहु बिसाला। नील जलज तनु स्थाम तमाला।। किटि पट पीत कसें वर भाथा। रुचिर चाप सायक दुहुँ हाथा।। स्थाम गौर सुंदर दोड भाई। विस्वामित्र महानिधि पाई।। प्रभु ब्रह्मन्यदेव में जाना। मोहि निति पिता तजेड भगवाना।। चले जात ग्रान दीन्हि देखाई। सुनि ताड़का क्रोध करि धाई।। एकहिं बान प्रान हरि लोन्हा। दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा।। तब रिषि निज नाथिह जियँ चीन्ही। बिद्यानिधि कहुँ बिद्या दीन्ही।। जाते लाग न छुधा पिपासा। अतुलित बल तनु तेज अकासा।।

हो - आयुध सर्व समिप के प्रभु निज आश्रम आनि । कंद मूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि ॥२०९॥

प्रात कहा मिन सन रघुराई। निर्भय जग्य करह तुम्ह जाई।।
होम करन लागे मिन झारी। आपु रहे मख कीं रखवारी।।
पुनि मारीच निसाचर क्रोही। लैं-सहाय धावा मिनद्रोही।।
विमुक्तर बान राम तेहि मारा। सत जोजन गा सागर पारा।।
पावक सर सुबाहु पुनि मारा। अनुज निसाचर कटकु सँघारा।।
मारि असुर द्विज निर्भयकारी। अस्तुति करहिं देव मिन झारी।।
वह पुनि कछुक दिवस रघुराया। रहे कीन्हि विमन्ह पर दाया।।
भगति हेतु वहु कथा पुराना। कहे विम्न जद्यपि प्रभु जाना।।
वब मिन सादर कहा बुझाई। चरित एक प्रभु देखिअ जाई।।
धनुपजम्य सुनि रघुकुल नाथा। हरपि चले मुनिबर के साथा।।
आश्रम एक दीख मग माहीं। खग मग जीव जंतु तह नाहीं।।
पुछा मुनिहि सिला प्रभु देखी। सकल कथा मिन कहा विसेषी।।

हो०-गीतम नारि श्राव वस उपल देह धरि धीर। चरन कमल रज चाहति कृपा करहु रघुवीर।।२१०॥

उल्परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भई तपपुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सनग्रुख होई कर जोरि रही।। अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा घुख नहिं आवड़ बचन कही।। अतिसय बड़भागी चरनन्हि लागी जुगल नयन जलधार वही धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहुँ चीन्हा रघुपति कृपाँ भगति पाई। अति निर्मल वानीं अस्तुति ठानी ग्यानगम्य जय रघुराई।। मैं नारि अपावन प्रभु जग पावन रावन रिपु जन सुखदाई।
राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनिह आई॥
मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना।
देखेउँ भरि लोचन हरि भवमोचन इहइ लाभ संकर जाना॥
बिनती प्रभु मोरी में मित भोरी नाथ न मागउँ वर माना।
पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना॥
जेहिं पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीस धरी।
सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ कृपाल हरी॥
एहि भाँति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरन परी।
जो अति मन भावा सो बरु पावा गै पतिलोक अनंद भरी/॥
दो०—अस प्रभु दीनबंधु हरि कारन रहित दयाल।
तुलसिदास सठ तेहि भजु छाड़ि कपट जंजाल॥२११॥

मासपारायण, सातवाँ विश्राम
चले राम लिछमन मुनि संगा। गए जहाँ जग पावनि गंगा॥
गाधिस सब कथा सुनाई। जिहि प्रकार सुरसिर महिआई॥
तब प्रभु रिपिन्ह समेत नहाए। बिविध दान महिदेवन्हि पाए॥
इरिप चले मुनि गृंद सहाया। बेगि बिदेह नगर निअराया॥
पुर रम्यता राम जब देखी। हरपे अनुज समेत विसेपी॥
वापीं कूप सिरत सर नाना। सिलल सुधासम मिन सोपाना॥
गुंजत मंजु मत्त रस मृंगां। कूजत कल बहुवरन निहंगा॥
बरन बरन विकसे बनजाता। त्रिविध समीर सदा सुखदाता॥
दो• समन बाटिका बाग बन बिपुल विहंग निवास।

फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुँ पास ॥२१२॥

वनइ न वरनत नगर निकाई। जहाँ जाइ, मन तहँ हैं लोभाई।। चारु बजारु बिचित्र अँबारी। मिनमय विधि जनु खकर सँबारी।। धिनक बिनक बर धनद समाना। बैठे सकल वस्तु ले नाना।। चौहट सुंदर गलीं सुहाई। संतत रहिं सुगंध सिंचाई।। मंगलमय मंदिर सब केरें। चित्रित जनु रितनाथ चितेरें।। पुर नर नारि सुभग सुचि संता। धरमसील ग्यानी गुनवंता।। अति अनूप जहँ जनक निवास। बिथकिं विनुध बिलोकि बिलास होत चिकत चित कोट विलोकी। सकल सुवन सोभा जनु रोकी।।

दो॰-भवल धाय मिन पुरट पट सुघटित नाना भाँति । सिय निवास सुंदर सदन सोभा किमि कहि जाति ॥२१३॥

सुभगद्वार सव कुलिस कपाटा। भूप भीर नट मागध भाटा।। वनी विसाल वाजि गज साला। हय गय रथ संकुल सव काला।। सर पाचिव सेनप बहुतेरे। नृपगृह सिरस सदन सव केरे।। पुर वाहेर सर सिरत समीपा। उतरे जहँ तहँ विपुल महीपा।। देखि अनूप एक अँवराई। सब सुपास सब भाँति सुहाई।। कासिक कहेउ मोर मनु माना। इहाँ रिहअ रघुवीर सुजाना।। भलेहिं नाथ कि कृपानिकेता। उतरे तहँ सुनिग्नंद समेता।। विस्वामित्र महासुनि आए। समाचार मिथिलापित पाए।।

रीनः प्रनाष्ट्र चरत धरि माया। दीनिह असीस मुदित मुनिनाया।। विप्रहंद सव सादर वंदे। जानि भाग्य बढ़ गउ अनंदे।।

ने • - संग सचिव सुचि भृरि भट भृसुर वर गुर ग्याति । चले मिलन गुनिनायकहि मुदित राउ एहि भाँति ॥२१४॥

कुसल प्रस्त कि वारिं वारा। विख्वािमत्र नृपिं वैठारा। तेहि अवसर आए दोउ भाई। गए रहे देखन फुलवाई॥ स्थाम गौर मृदु वयस किसोरा। लोचन सुखद विस्व चित चोरा॥ उठे सकल जब रघुपित आए। विख्वािमत्र निकट वैठाए॥ भए सब सुखी देखि दोउ भाता। वारि विलोचन पुलकित गाता॥ मूरित मधुर मनोहर देखी। भयउ विदेह विदेह विसेषी॥ दो०—प्रेम मगन मनु जानि नृपु करि विवेक धिर धीर।

बोलेउ मुनि पद नाइ सिरु गदगद गिरा गभीर ।।२१५॥
कहहु नाथ सुंद्र दोउ बालक । मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक
ब्रह्म जो निगम नेति कि हि गावा । उभय वेष धिर की सोइ आवा ।।
सहज बिरागरूप मन्न मोरा । थिकत होत जिमि चंद चकोरा ।।
ताते प्रभु पूछउँ सितभाऊ । कहहु नाथ जिन करहु दुराऊ ।।
इन्हि बिलोकत अति अनुरागा । वरबस ब्रह्मसुखिह मन त्यागा ।।
कह मुनि विहिस कहेहु नृप नीका । वचन तुम्हार न होइ अलीका।।
ए प्रियसबिह जहाँ लिग प्रानी । मन मुसुकाहिं रामु सुनि बानी ।।
रघुकुल मिन दसरथ के जाए । मम हित लागि नरेस पठाए ।।
दो०-रामु लखनु दोउ बंधुवर रूप सील बल धाम ।

मख राखेउ सबु साखि जगु जिते असुर संग्राम ॥२१६॥

मुनि तव चरन देखि कह राऊ। किहन सकउँ निज पुन्य प्रभाऊ॥

सुंदर स्थाम गौर दोउ आता। आनँदहू के आनँद दाता॥

इन्ह के प्रीति परसपर पावनि। किहन जाइ मन भाव सुहावनि॥

सुनहु नाथ कह मुदित बिदेहू। ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू॥

पुनि पुनि प्रश्चिहि चितव नरनाहू । पुलक गात उर अधिक उछाहू ।।

मुनिहि प्रसंसि नाइ पद सीस् । चलेउ लवाइ नगर अवनीस ।।

मुंदर सदनु मुखद सब काला । तहाँ वासु ले दीन्ह भुआला ।।

करि पूजा सब विधि सेवकाई । गयउ गउ गृह विदा कराई ।।

दो०-रिपय संग रघुवंस मनि करि भोजनु विश्वास ।

वैदे पुल भाव सम्बद्ध विद्या कर भूषि करा ।। २००॥

वैठे प्रभु भाता सहित दिवसु रहा भिर जासु ॥२१७॥ लखन हृद्यं लालसा विसेपी। जाइ जनकपुर आइअ देखी॥ प्रभुभय बहुिर सुनिहि सकुचाहीं। प्रगट न कहिं मनिहं सुसुकाहीं॥ गम अनुज मन की गति जानी। भगत बछलता हियँ हुलसानी॥ परम बिनीत सकुचि सुसुकाई। बोले गुर अनुसासन पाई॥ नभ्य लखनु पुरु देखन चहहीं। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहिं।। जों गडर आयसु में पावों। नगर देखाइ तुरत ले आवों।। गृनि सुनीसु कह बचन सप्रीती। बस न राम तुम्ह राखहु नीती॥ भग्म सेतु पालक तुम्ह ताता। प्रेम विदस सेवक सुखदाता॥ वं।—जाइ देखि आवहु नगरु सुख निधान दोउ भाइ।

करह सफल सब के नयन सुंदर बदन देखाइ।।२१८॥
गृनि पद बमल बंदि दोंड आता। चल लोक लोचन सुखदाता।।
भालक बंद देखि अति सोभा। लगे संग लोचन मन लोभा।।
भीत बमन परिकर किट भाथा। चारु चाप सर मोहत हाथा।।
तन अनुहरत सुचंदन खोरी। स्थामल गोर मनोहर जोरी।।
गेटरि कंधर बाहु विसाला। उर अति हिनर नागमिन माला।।
गुभग सोन सरसीरुह लोचन। पटन मयंक नापत्रय नोचन।।

कानिह कनक फूल छिंब देहीं। चितवत चितिह चोरि जनु लेहीं।। चितविन चारु भृकुटि वर वाँकी। तिलक रेख सोभा जनु चाँकी।। दो०-रुचिर चौतनीं सुभग सिर मेचक कुंचित केस।

नख सिख सुंदर बंधु दोउ सोभा सकल सुदेस ॥२१९॥ देखन नगरु भूपसुत आए। समाचार पुरवासिन्ह पाए॥ धाए धाम काम सब त्यागी। मनहुँ रंक निधि लूटन लागी॥ निरिष्त सहज सुंदर दोउ भाई। होहिं सुखी लोचन फल पाई॥ जुबतीं भवन झरोखिन्ह लागीं। निरिखहिं राम रूप अनुरागीं॥ कहिं परसपर बचन सप्रीती। सिखइन्ह कोटिकाम छिब जीती॥ सुर नर असुर नाग सुनि माहीं। सोभा असि कहुँ सुनिअति नाहीं॥ बिष्नु चारि भुज बिधि मुख चारी। बिकट बेप मुख पंच पुरारी॥ अपर देउ अस कोउ न आही। यह छिब सखी पटतिस्अ जाही॥

दो०-वय किसोर सुषमा सदन स्वाम गौर सुख धाम ।

अंग अंग पर वास्अिहं कोटि कोटि सत काम ॥२२०॥ कहहु सखी अस को तनुधारी। जो न मोह यह रूप निहारी॥ कोड सप्रेम बोली मृदु बानी। जो मैं सुना सो सुनहु सयानी॥ ए दोऊ दसरथ के ढोटा। बाल मरालिन्ह के कल जोटा॥ ग्रुनि कौसिक मख केरखवारे। जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे॥ स्थाम गात कल कंज बिलोचन। जो मारीच सुग्रुज मदु मोचन॥ कौसल्या सुत सो सुख खानी। नामु रामु धनु सायक पानी॥ गौर वि.सोर वेषु बर काछें। कर सर चाप राम के पाछें॥ लिछमनु नामु राम लघु आता। सुनु सखि तासु सुमित्रा माता॥

वो०-विप्रकाज करि बंधु दोउ मग मुनिबध् उधारि।
आए देखन चापमल सुनि हर्यों सब नारि।।२२१।।
देखि राम छिब कोउ एक कहई। जोगु जानिकिहि यह वरु अहुई।।
जो सिंव इन्हिह देख नरनाहू। पन परिहरि हिठ करइ विवाहू।।
कोउ कह ए भूपित पहिचाने। मुनि समेत सादर सनमाने।।
सिंव परंतु पनु राउ न तर्जाई। विधि वस हिठ अविवेकिहि भर्जाई
कोउ कह जो भल अहइ विधाता। सब कहँ सुनिअ उचित फलदाता
तो जानिकिहि मिलिहि वरु एहू। नाहिन आलि इहाँ संदेहू।।
जो विधि वस अस बनै सँजोगू। तो कृतकृत्य होइ सब लागू।।
सिंव हमरें आरित अति तातें। कबहुँक ए आविहं एहि नातें।।

दो - नाहिं त हम कहुँ सुनहु सखि इन्ह कर द्रसनु दृरि ।

यह संघट्ठ तब होई जब पुन्य पुराकृत भूरि ।।२२२॥ बोली अपर कहे हु सिख नीका। एहिं बिआह अति हित सबही का।। कोंड कह संकर चाप कठोरा। ए स्थामल मृद्गात किसोरा।। मबु असमं जस अहई सयानी। यह सुनि अपर कहई मृदु वानी।। मिख इन्ह कहँ कोंड कोंड अस कहहीं। बड़ प्रभाउ देखत लघु अहहीं परिस जान पद पंकज भूरी। तरी अहल्या कृत अध भूरी। मो कि रहिहि बिनु सिवधनु तारें। यह प्रनीति परिहरिअ न भारे।। जेिंह विगंबि रिव सीय सँवारी। नेिहं स्थामल नक् रचेंड बिचारी।। नीम चचन मुनि सब हरपानीं। ऐसेई होंड कहिंह मृदु वानी।।

<sup>ं -</sup> हियं हरपहिं बरपहिं सुमन सुमृत्वि सुलोविन वृंद् । वाहि वहों वहें बंधु दोंड नहें नहें परमानंद् ॥२२३॥

पुर पूरव दिसि गे दोउ भाई। जहँ धनुमख हित भृमि वनाई॥ अति विस्तार चारु गच ढारी। विमल वेदिका रुचिर सँवारी॥ चहुँ दिसि कंचन मंच विसाला। रचे जहाँ वैटिहं महिपाला॥ तेहि पाछें समीप चहुँ पासा। अपर मंच मंडली विलासा॥ कछुकं ऊँचि सब भाँति सुहाई। वैटिहं नगर लोग जहँ जाई॥ तिन्ह के निकट विसाल सुहाए। धवल धाम बहुवरन बनाए॥ जहँ बैठें देखिहं सब नारी। जथाजोगु निज कुल अनुहारी॥ पुर बालक कहि कहि मृदु बचना। सादर प्रभृहि देखावहं रचना॥

दो०-सव सिसु एहि मिस प्रेमबस परिस मनोहर गात।

तन पुलकहिं अति हरषु हियँ देखि देखिदोउ श्रात ॥२२४॥ सिसु सब राम प्रेमबस जाने। प्रीति समेत निकेत बखाने॥ निज निज रुचि सब लेहिं बोलाई। सिहत सनेह जाहिं दोउ भाई॥ राम देखावहिं अनुजहि रचना। कि मृदु मधुर मनोहर बचना॥ लव निमेप महुँ श्रुवन निकाया। रचइ जासु अनुसासन माया॥ भगति हेतु सोइ दीनद्याला। चितवत चिकत धनुष मखसाला॥ कौतुक देखि चले गुरु पाहीं। जानि बिलंबु त्रास मन माहीं॥ जासु त्रास हर कहुँ हर होई। भजन प्रभाउ देखावत सोई॥ किह बातें मृदु मधुर सुहाई। किए बिदा बालक बिरआई॥ दो०—सभय सप्रेम बिनीत अति सकुच सहित दोउ भाइ।

गुर पद पंकज नाइ सिर बैठे आयसु पाइ ॥२२५॥ निसि प्रवेस मुनि आयसु दीन्हा।सवहीं संध्यावंद्तु कीन्हा॥ कहत कथा इतिहास पुरानी।रुचिररजनि जुग जाम सिरानी॥ गुनिवर सयन कीन्हि तव जाई। लगे चरन चापन दोउ भाई।। जिन्ह के चरन सरोरुह लागी। करत विविध जप जोग विरागी।। तेह दोउ वंधु प्रेम जनु जीते। गुर पद कमल पलोटत प्रीते।। वार वार गुनि अग्या दीन्ही। रघुवर जाइ सयन तव कीन्ही।। चापत चरन लखनु उर लाएँ। सभय सप्रेम परम सन्च पाएँ।। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता। पौढ़े धरि उर पद जलजाता।।

हो - उठे लखनु निसि विगत सुनि अरुनसिखा धुनि कान । गुर तें पहिलेहिं जगतपति जागे रामु सुजान ॥२२६॥

सकल सौच करि जाइ नहाए। नित्य निवाहि ग्रुनिहि सिर नाए।। समय जानि गुर आयस पाई। लेन प्रसन चले दोड भाई।। भृष वागु चर देखेंड जाई। जहाँ वसंत रितु रही लोभाई।। लागे विटप मनोहर नाना। वरन वरन वर वेलि विताना।। नव पह्म फल सुमन सुहाए। निज संपति सुर रूख लजाए।। चातक कोकिल कीर चकोरा। कृजत विहग नटत कल मोरा।। मध्य वान मरु सोह सुहाया। मनि सोपान विचित्र चनावा।। विमल सलिस सरसिज बहुरंगा। जल खग कृजत गुंजत मृंगा।। किंग्ल सलिस सरसिज बहुरंगा। जल खग कृजत गुंजत मृंगा।। कें--वागु तड़ागु विलोकि प्रसु हरपे बंधु समेन।

परम रम्य आरामु यह जो रामहि सुख दंत ॥२२७॥
पिनि चिनह पूँछि मालीगन। लगे लेन दल फुल मुदित मन॥
भि धारसर सीता तह आई। गिरिजा एजन जननि पठाई॥
भि मनी सब नुभग स्थानी। गायहिं गीन महोहर बानी॥
भि संस्प गिरिजा गृह सोहा। यरिन न जाइ देखि मनु मोहा॥

मज़नु किर सर सिवन्ह समेता। गई मुदित मन गौरि निकेता। पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग वरु मागा। एक सरवी सिय संगु विहाई। गई रही देखन फुलवाई।। तेहिं दोउ बंधु विलोके जाई। प्रेम विवस सीता पिहं आई।। दो०-तासु दसा देखी सिवन्ह पुलक गात जलु नैन।

कहु कारनु निज हरप कर पूछिहं सब मृदु बैन ॥२२८॥
देखन बागु कुअँर दुइ आए। बय किसोर सब भाँति सुहाए॥
स्याम गौर किमि कहौं बखानी। गिरा अनयन नयन बिनु वानी॥
सुनि हरषीं सब सखीं सयानी। सिय हियँ अति उतकंठा जानी॥
एक कहइ नृपसुत तेइ आली। सुने जे मुनि सँग आए काली॥
जिन्ह निज रूप मोहनी डारी। कीन्हे स्वबस नगर नर नारी।
बरनत छिब जहँ तहँ सब लोगू। अवसि देखिअहिं देखन जोगू।
तासु बचन अति सियहि सोहाने। दरस लागि लोचन अकुलाने।
चली अग्र किर प्रिय सिख सोई। प्रीति पुरातन लखइ न कोई।

दो०—सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत । चिकत विलोकति सकल दिसि जनु सिसु मृगी सभीत ॥२२९।

कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि। कहत लखन सन राम्र हृदयँ गुनि। मानहुँ मदन दुंदुभी दीन्ही। मनसा बिस्व बिजय कहँ कीन्ही अस किंहि किरि चितए तेहि ओरा। सिय मुख सिस भए नयन चको भए बिलोचन चारु अचंचल। मनहुँ सकुचि निमि तजे दिगंचल देखि सीय सोभा सुखु पावा। हृदयँ सराहत बचनु न आवा। जनु विरंचि सव निज निपुनाई। विरचि विस्व कहँ प्रगटि देखाई संदरता कहुँ सुंदर करई। छिविगृहँ दीपसिखा जनु बरई।।
सव उपमा किव रहे जुठारी। केहिं पटतरों विदेहकुमारी।।
दो०-सिय सोभा हियँ बरिन प्रश्च आपिन दसा विचारि।
वोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारि॥२३०॥

तात जनकतनया यह सोई। धनुपजग्य जेहि कारन होई॥ पूजन गौरि सर्वीं ले आई। करत प्रकास फिरइ फुलवाई॥ जास विलोकि अलौकिक सोभा। सहज पुनीत मोर मनु छोभा॥ सो सबु कारन जान विधाता। फरकिं सुभद अंगसुनु भ्राता॥ रपृवंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मनु कुपंथ पगु धरइ न काऊ॥ मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी। जेहि सपनेहुँ परनारि न हेरी॥ जिन्ह केलहिं न रिपुरन पीठी। निहं पाविंद परितय मनु डीठी॥ मंगन लहिं न जिन्ह के नाहीं। ते नरवर थोरे जग माही॥

होत-करत बतकही अनुज सन मन सिय रूप लोभान । मुख सरोज मकरंद छवि करइ मधुप इव पान ॥२३१॥

चितवति चितत चहुँ दिसि सीता। कहँ गए नृपिकसोर मनु चिता।।

हों बिलोक मृगसावक नेनी। जनु तहँ विस्स कमल सित श्रेनी।।

हों बिलोक मृगसावक नेनी। जनु तहँ विस्स कमल सित श्रेनी।।

होंग रेप लोचन ललचाने। हरपे जनु निज निश्चि पहिचाने।।

किन्पन रणुपित छवि देखें। पलक्रिहहूँ परिहरीं निमेषें।।

धिक सनेह देह में भोती। सरद सितिह जनु चितव चकोरी।।

होंग मा गमिर उर आनी। दोन्हें पलक काराद मारां।।

होंग्य मियमियन प्रेमास जानी। किर नसकहिं कलु मन महुनानी

दो०-लताभवन तें प्रगट में तेहि अवसर दोउ भाइ।

सोभा सीवँ सुभग दोड वीरा। नील पीन जलजाभ सरीरा। मोरपंख सिर सोहत नीके। गुच्छ बीच विच कुसुम कली के। भाल तिलक अमबिंदु सुहाए। अवन सुभग भूपन छिंब छाए। विकट भृकुटि कच घृषरवारे। नव सरोज लोचन रतनारे। चारु चिवुक नासिका कपोला। हास बिलास लेत मनु मोला। सुख्छिब कहिन जाइ मोहि पाहीं। जो बिलाकि बहु काम लजाहीं। उर मिन माल कंवु कल गीवा। काम कलभ कर भुज बल सींगा सुमन समेत बाम कर दोना। सावँर कुअँर सखी सुिंट लोना।

दो०-केहिर किट पट पीत धर सुषमा सील निधान। देखि भानुकुलभूषनिह विसरा सिखन्ह अपान ॥२३३॥

दाख भानुकुलभूषनाह विसरा साखन्ह अपान ॥ २२२॥ धिर धीरज एक आलि सयानी। सीता सन बोली गिह पानी॥ बहुिर गौरि कर ध्यान करेहू। भूपिकसोर देखि किन लेहू॥ सकुचि सीयँ तब नयन उघारे। सनमुख दोउ रघुसिंघ निहारे॥ नख सिख देखि राम के सोभा। सुमिरि पिता पृनु मनु अति लोभा बरुबस सिखन्ह लखी जब सीता। भयउ गहरु सब कहिं सभीता॥ पुनि आउव एहि वेरिआँ काली। अस किह मन बिहसी एक आली। गृह गिरा सुनि सिय सकुचानी। भयउ बिलंबु मातु भय मानी॥ धिर बिह धीर राम्च उर आने। फिरी अपनपउ पितुवस जाने। दो०—देखन मिस मृग बिहग तरु फिरइ बहोरि बहोरि।

निरिख निरिख रघुवीर छवि बाढ़इ प्रीति न थोरि॥२३४।

जानि कठिन सिवचाप विस्ति। चली राखि उर स्थामल मूरित।।
प्रभु जब जात जानकी जानी। सुख सनेह सोभा गुन खानी।।
परम प्रेममय मृदु मिस कीन्ही। चारु चित्त भीतीं लिखि लीन्ही।।
गई भवानी भवन बहोरी। बंदि चरन बोली कर जोरी।।
जय जय गिरिवरराज किसोरी। जय महेस मुख चंद चकोरी।।
जय गजवदन पडानन माता। जगत जननि दामिनि दुति गाता
निहं तव आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाउ वेदु निहं जाना।।
भव भव विभव पराभव कारिनि। बिस्व विमोहनि स्ववस बिहारिनि

हो०-पतिदेवता सुतीय महुँ मातु प्रथम तव रेख। महिमा अमित न सकिहं किह सहस सारदा सेप ॥२३५॥

सेवत तोहि सुलभ फल चारी। वरदायनी पुरारि पिआरी।। देवि पृजि पद कमल तुम्हारे। मुर नर मुनि सव होहिं सुखारे।। मोर मनोरथु जानहु नीकें। वसह सदा उर पुर सवही कें।। कीन्हेउँ प्रगट न कारन तेहीं। अस किह चरन गहे वैदेहीं।। विनय प्रेम बस भई भवानी। खसी माल मूरति मुसुकानी।। सादर मियँ प्रसाद सिर धरेऊ। वोली गौरि हरपु हियँ भरेऊ।। मुनु सिय सत्य असीस हमारी। पृजिहि मन कामना तुम्हारी।। नारद वचन सदा मुचि सावा। सो वरु मिलिहि जाहिं मनु राचा।।

ग्रेट मनु जाहि राचेड मिलिहि सो वरु सहज मुंद्र माँवरो । करुना निधान सुजान सीलु मनेह जानत रावरो ॥ एहि भाँति गाँरि असीस सुनि सिय सहित हियँ हर्षी अली ॥ नुल्मी भगानिहि पुजि पुनि पुनि मुद्दित गन मंदिर चली ॥

दो०-लताभवन तें प्रगट भे तेहि अवसर दोउ भाइ।

निकसे जनु जुग विमल विधु जलद् पटल विलगाइ॥२३२॥ सोभा सीवँ सुभग दोंड वीरा। नील पीत जलजाभ सरीरा॥ मोरपंख सिर सोहत नीके। गुच्छ बीच विच कुसुम कली के॥ भाल तिलक श्रमविंदु सुहाए। श्रवन सुभग भूपन छवि छाए॥ बिकट भृकुटि कच घृघरवारे। नव सरोज लोचन रतनारे॥ चारु चिचुक नासिका कपोला। हास विलास लेत मनु मोला॥ मुखछिब किह न जाइ मोहि पाहीं। जो विलाकि वहु काम लजाहीं। उर मिन माल कंवु कल गीवा। काम कलभ कर भुज बल सींगा। सुमन समेत बाम कर दोना। सावँर कुअँर सखी सुठि लोना॥

दो०-केहिर कटि पट पीत धर सुषमा सील निधान।

देखि भानुकुलभूषनिह विसरा सखिन्ह अपान ॥२३३॥ धरि धीरजु एक आलि सयानी।सीता सन बोली गहिपानी॥ बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू। भूपकिसोर देखि किन लेहू॥ सकुचि सीयँ तब नयन उघारे। सनमुख दोउ रघुसिंघ निहारे॥ नख सिख देखि राम के सोभा। सुमिरि पिता प्रमु अति छोभ बरबस सखिन्ह लखी जब सीता। भयउ गहरु सब कहिं सभीता। पुनि आउव एहि वेरिआँ काली। अस कहि मन विहसी एक आली गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी। भयउ बिलंबु मातु भय मानी। धरि बड़ि धीर राम्र उर आने। फिरी अपनपउ पितुवस जाने। दो०-देखन मिस मृग बिहग तरु फिरइ बहोरि बहोरि।

निरित्व निरित्व रघुवीर छवि बाढ़इ प्रीति न थोरि॥२३४

जानि कठिन सिवचाप बिस्रित । चली राखि उर स्थामल मूरित ।।
प्रमु जब जात जानकी जानी । सुख सनेह सोभा गुन खानी ।।
परम प्रेममय मृदु मिस कीन्ही । चारु चित्त भीतीं लिखि लीन्ही ।।
गई भवानी भवन बहोरी । बंदि चरन बोली कर जोरी ।।
जय जय गिरिबरराज किसोरी । जय महेस मुख चंद चकोरी ।।
जय गजबदन पडानन माता । जगत जननि दामिनि दुति गाताः
निहं तव आदि मध्य अवसाना । अमित प्रभाउ बेंदु निहं जाना ।।
भव भव बिभव पराभव कारिनि । बिस्र बिमोहनि स्वबस बिहारिनि

हो०-पतिदेवता सुतीय महुँ मातु प्रथम तव रेख। महिमा अमित न सकहिं कहि सहस सारदा सेप ॥२३५॥

सेवत तोहि सुलभ फल चारी। बरदायनी पुरारि पिआरी।। देवि पूजि पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सव होहिं सुखारे।। मोर मनोरथु जानहु नीकें। बसहु सदा उर पुर सबही कें।। कीन्हेउँ प्रगट न कारन तेहीं। अस कहि चरन गहे वैदेहीं।। विनय प्रेम बस भई भवानी। खसी माल मूरति मुसकानी।। सादर सियँ प्रसादु सिर धरेऊ। बोली गौरि हरषु हियँ भरेऊ।। सुनु सिय सत्य असीस हमारी। पूजिहि मन कामना तुम्हारी।। नारद बचन सदा सुचि साचा। सो वरु मिलिहि जाहिं मनु राचा।।

हं०-मनु जाहिं राचेउ मिलिहि सो वरु सहज सुंदर साँवरो । करुना निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो ॥ एहि भाँति गौरि असीस सुनि सिय सहित हियँ हरपीं अली ॥ तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि सुदित मन मंदिर चली ॥

सो० जानि गौरि अनुक्ल सिय हिय हरष्ठ न जाइ कहि।
मंजल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे।।२३६॥
हदयँ सराहत सीय लोनाई। गुर समीप गवने दोउ भाई॥
सम कहा सचु कौसिक पाहीं। सरल सुभाउ छुअत छल नाहीं॥
सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्ही। पुनि असीस दुहु भाइन्ह दीन्ही॥
सुफल मनोरथ होहुँ तुम्हारे। राम्र लखनु सुनि भए सुखारे॥
कारि भोजनु मुनिबर बिग्यानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी॥
बिगत दिवसु गुरु आयसु पाई। संध्या करन चले दोउ भाई॥
प्राची दिसि ससि उयउ सुहावा। सिय मुख सरिस देखि सुखु पाँवा
बहुरि बिचारु कीन्ह मन माहीं। सीय बदन सम हिमकर नाहीं॥

दो०—जनम्र सिंघु पुनि बंधु बिषु दिन मलीन सकलंक ।
सिय मुख समता पाव किमि चंदु बापुरो रंक ॥२३७॥
घटइ बढ़इ बिरिहिनि दुखदाई। ग्रसइ राहु निज संधिहिं पाई॥
कोक सोकप्रद पंकज द्रोही। अवगुन बहुत चंद्रमा तोही॥
बैदेही मुख पटतर दीन्हे। होइ दोषु बड़ अनुचित कीन्हे॥
सिय मुख छिब बिधु ब्याज बखानी। गुर पहिं चले निसा बड़ि जानी
किरि मुनि चरन सरोज प्रनामा। आयसु पाइ कीन्ह बिश्रामा॥
बिगत निसा रघुनायक जागे। बंधु बिलोकि कहन अस लागे॥
उयउ अरुन अवलोकहु ताता। पंकज कोक लोक सुखदाता॥
बोले लखनु जोरि जुग पानी। प्रभु प्रभाउ सचक मृदु बानी॥
दो०—अरुनोदयँ सक्कचे कुमुद उडगन जोति मलीन।

जिमि तुम्हार आगमन सुनि भए नृपति वलहीन ॥२३८॥

नृप सब नखत करहिं उजिआरी। टारिन सकहिं चाप तम भारी।।
कमल कोक मधुकर खग नाना। हरषे सकल निसा अवसाना।।
ऐसेहिं प्रभु सब भगत तुम्हारे। होइहिं टूटें धनुष सुखारे।।
उयउ भानु बिनु श्रम तम नासा। दुरे नखत जग तेजु प्रकासा।।
रिव निज उदय ब्याज रघुराया। प्रभु प्रतापु सब नृपन्ह दिखाया।।
तब भुज बल महिमा उदघाटी। प्रगटी धनु बिघटन परिपाटी।।
वंधु बचन सुनि प्रभु मुसुकाने। होइ सुचि सहज पुनीत नहाने।।
नित्य किया करि गुरु पहिं आए। चरन सरोज सुभग सिर नाए।।
सतानंदु तब जनक बोलाए। कौसिक मुनि पिहं तुरत पठाए।।
जनक बिनय तिन्ह आइ सुनाई। हरषे बोलि लिए दोउ भाई।।

दो॰—सतानंद पद बंदि प्रभु बैठे गुर पहिं जाइ। चलहु तात मुनि कहेउ तब पठवा जनक बोलाइ।।२३९॥

मासपारायण, आठवाँ विश्राम

नवाह्नपारायण, दूसरा विश्राम

सीय ख्यंबरु देखिअ जाई।ईसु काहि धौं देइ बड़ाई॥ लखन कहा जस भाजन सोई।नाथ कृपा तव जापर होई॥ हरपे मुनि सब सुनि वर बानी।दीन्हि असीस सबिं सुखु मानी॥ पुनि मुनिवृंद समेत कृपाला।देखन चले धनुपमख साला॥ रंगम्मि आए दोउ भाई।असि सुधि सब पुरवासिन्ह पाई॥ चले सकल गृह काज विसारी।वाल जुवान जरठ नर नारी॥ देखी जनक भीर भै भारी।सुचि सेवक सब लिए हँकारी॥ तुरत सकल लोगन्ह पहिं जाहू। आसन उचित देहु सब काहू॥

दो०-किह मृदु बचन विनीत तिन्ह बैठारे नर नारि। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निजथल अनुहारि॥२४०॥

राजकुअँर तेहि अवसर आए। मनहुँ मनोहरता तन छाए॥
गुन सागर नागर वर वीरा। सुंदर स्थामल गौर सरीरा॥
राज समाज विराजत रूरे। उडगन महुँ जनु जुग विधु पूरे॥
जिन्ह कें रही भावना जैसी। प्रभु मूरित तिन्ह देखी तैसी॥
देखिहं रूप महा रनधीरा। मनहुँ वीर रसु धरें सरीरा॥
डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी। मनहुँ भयानक मूरित भारी॥
रहे असुर छल छोनिप बेषा। तिन्ह प्रभु प्रगट कालसम देखा॥
गुरबासिन्ह देखे दोउ भाई। नरभूषन लोचन सुखदाई॥

दो०-नारि बिलोकिहं हरिष हियँ निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरि मूरित परम अनूप ॥२४१॥

बिदुबन्ह प्रभु बिराटमय दीसा। बहु मुख कर पण लोचन सीसा।। जनक जाति अवलोकहिं कैसें। सजन सगे प्रिय लागहिं जैसें।। सिहत बिदेह बिलोकहिं रानी। सिसु सम प्रीतिन जाति बखानी।। जोगिन्ह परम तत्त्वमय भासा। सांत सुद्ध सम सहज प्रकासा।। हिरभगतन्ह देखे दोउ भाता। इप्टदेव इव सब सुख दाता।। रामहि चितव भायँ जेहि सीया। सो सनेहु सुखु नहिं कथनीया।। उर अनुभवति न कहि सक सोऊ। कवन प्रकार कहै किव कोऊ।। एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ। तेहिं तस देखेउ कोसलराऊ।।

दो०-राजत राज समाज महुँ कोसलराज किसोर। सुंदर स्थामल गौर तन बिस्व बिलोचन चोर ॥२४२॥ सहज मनोहर मूरित दोऊ। कोटि काम उपमा लघु सोऊ।। सरद चंद निंदक मुख नीके। नीरज नयन भावते जी के।। चितवनि चारु मार मनु हरनी। भावति हृदय जाति नहिं बरनी।। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला। चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला।। कुमुद्वंधु कर निंदक हाँसा। भृकुटी बिकट मनोहर नासा।। भाल विसाल तिलक झलकाहीं। कच विलोकि अलि अवलि लजाहीं पीत चौतनीं सिरनिह सुहाईं। कुसुम कलों विच वीच वनाईं।। रेखें रुचिर कंवु कल गीवाँ। जनु त्रिभुवन सुपमा की सीवाँ।। दो०-कुंजर मनि कंठा कलित उरन्हि तुलसिका माल । रूपभ कंध केहिर ठविन वल निधि बाहु विसाल ॥२४३॥ कटि तूनीर पीत पट बाँधें। कर सर धनुष बाम बर काँधें।। पीत जग्य उपवीत सुहाए। नख सिख मंजु महाछवि छाए।। देखि लोग सब भए सुखारे। एकटक लोचन चलत न तारे।। हरपे जनकु देखि दोउ भाई। मुनि पद कमल गहे तव जाई।। करि विनती निज कथा सुनाई। रंग अवनि सव सुनिहि देखाई।। जहँ जहँ जाहिं कुअँर वर दोऊ। तहँ तहँ चिकत चितव सबु कोऊ निज निज रुख रामहि सबु देखा। कोउ न जान कछु मरमु विसेपा।। भिलरचना मुनि नृप सन कहेऊ। राजाँ मुद्ति महासुख लहेऊ।। वो०-सव मंचन्ह तें मंचु एक सुंदर विसद विसाल।

मुनि समेत दोउ नंधु तहँ वैठारे महिपाल ॥२४४॥

प्रसृहि देखि सब नृप हियँ हारे। जनु राकेस उदय भएँ तारे॥ असि प्रतीति सब के मन माहों। राम चाप तोरव सक नाहीं॥ बिनु भंजेहुँ भव धनुपु विसाला। मेलिहि सीय राम उर माला॥ अस विचारि गयनहु घर भाई। जसु प्रतापु बलु तेजु गवाँई॥ बिहसे अपर भूप सुनि बानी। जे अविवेक अंध अभिमानी॥ तोरेहुँ धनुषु ब्याहु अवगाहा। विनु तोरें को कुअँरि विआहा॥ एक बार कालउ किन कोऊ। सिय हित समर जितव हम सोऊ॥ यह सुनि अवर महिप मुसुकाने। धरमसील हरिभगत सयाने॥

सो०-सीय विआहिब राम गरब दूरि करि नृपन्ह के। जीति को सक संग्राम दसरथ के रन बाँकुरे॥२४५॥

ब्यर्थ मरह जिन गाल बजाई। मन मोदकिन्ह कि भूख बुताई।। सिख हमारि सुनि परम पुनीता। जगदंबा जानह जियँ सीता।। जगत पिता रघुपतिहि बिचारी। भिर लोचन छिन लेहु निहारी।। सुंदर सुखद सकल गुन रासी। ए दोउ बंधु संभु उर वासी।। सुधा समुद्र समीप विहाई। मृगजलु निरित्व मरह कत धाई।। करहु जाइ जा कहुँ जोइ भावा। हम तो आजु जनम फलु पावा।। अस किह भले भूप अनुरागे। हप अनूप बिलोकन लागे।। देखिह सुर नभ चढ़े विमाना। बरपिह सुमन करिह कल गाना।। दो०—जानि सुअवसरु सीय तब पठई जनक बोलाइ।

चतुर सर्वी सुंदर सकल सादर चलीं लवाइ ॥२४६॥ सिय सोभा निहं जाइ बखानी। जगदंविका रूप गुन खानी॥ उपमा सकल मोहि लघु लागीं। प्राकृत नारि अंग अनुरागीं॥ सिय बरिन तेइ उपमा देई। कुकि कहाइ अजसु को लेई।। जीं पटति ते तीय सम सीया। जग असि जुबित कहाँ कमनीया गिरा मुखर तन अरध भवानी। रित अति दुखित अतनु पित जानी विप वारुनी बंधु प्रिय जेही। किह अ रमासम किमि बैदेही।। जीं छिब सुधा पयोनिधि होई। परम रूपमय कच्छु सोई।। सोभा रज्ज मंदरु सिंगारू। मथे पानि पंकज निज मारू।। वो०-एहि विधि उपजे लिच्छ जब सुंदरता सुख मूल। तदिप सकोच समेत कि कहिं सीय समत्रल।। २४७।।

तदिष सकोच समेत किन कहिं सीय समत्ल। 1289।।
चलीं संग लें सखीं सयानी। गावत गीत मनोहर निनी।।
सोह नवल तनु सुंदर सारी। जगत जनि अतुलित छिन भारी
भूपन सकल सुदेस सुहाए। अंग अंग रिच सिवन्ह निनाए।।
रंगभूमि जव सिय पगु धारी। देखि रूप मोहे नर नारी।।
हरिप सुरन्ह दुंदुभीं नजाई। नरिष प्रस्त अपछरा गाई।।
पानि सरोज सोह जयमाला। अवचट चितए सकल भुआला।।
सीय चिकत चित रामिह चाहा। भए मोहनस सन नरनाहा।।
मुनि समीप देखे दोड भाई। लगे ललकि लोचन निधि पाई।।

<sup>हो</sup>०-गुरजन लाज समाजु वड़ देखि सीय सक्कचानि। लागि विलोकन सखिन्ह तन रघुबीरहि उर आनि ॥२४८॥

गम रूपु अरु सिय छिव देखें। नर नारिन्ह परिहरीं निमेषें।। सोचिहं सकल कहत सक्चाहीं। विधिसन विनय करिहं मन माहीं।। हरु विधि वेगि जनक जड़ताई। मिति हमारि असि देहि सहाई।। विसु विचार पसु तिज नरनाह। सीय राम कर करें विवाह।। जगु भल किहिह भाव सब काह्। हठ कीन्हें अंतहुँ उर दाह्॥ एहिं ठालसाँ मगन सब लोगू। वरु साँवरो जानकी जोगू॥ तव बंदीजन जनक बोलाए। बिरिदावली कहत चिल आए॥ कह नृपु जाइ कहहु पन मोरा। चले भाट हियँ हरपु न थोरा॥

टो०-बोले बंदी वचन वर सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहिंह हम भुजा उठाइ विसाल ॥२४९॥

नृप अजबल बिधु सिबधनु राहू। गरुअ कठोर बिदित सब काहू।।
राधनु बानु महाभट भारे। देखि सरासत गवँहिं सिधारे।।
सोइ पुरारि कोदंड कठोरा। राज समाज आज जोइ तोरा।।
त्रिअवन जय समेत बैदेही। बिनहिं बिचार बरइ हिंठ तेही।।
सुनि पन सकल भूप अभिलावे। भटमानी अतिसय मन माखे।।
परिकर बाँधि उठे अकुलाई। चले इष्टदेवन्ह सिर नाई।।
तमिक ताकि तिक सिव धनु धरहीं। उठइ न कोटि भाँति बलु करहीं।।
जिन्ह के कल्ल बिचार मन माहीं। चाप समीप महीप न जाहीं।।

हो०—तमिक धरिहं धनु सूढ़ नृप उठइ न चलिहं लजाइ। मनहुँ पाइ भट बाहुबलु अधिकु अधिकु गरुआइ॥२५०॥

मनह पाइ मट बाहुबल आधक आधक गरुआइ॥ रपणा भृप सहस दस एकहि बारा। लगे उठावन टरइ न टारा॥ डगइ न संग्र सरासनु कैसें। कामी बचन सती मनु जैसें।। सव नृप भए जोगु उपहासी। जैसें विनु बिराग संन्यासी।। कीरति विजय बीरता भारी। चले चाप कर बरवस हारी॥ श्रीहत भए हारि हियँ राजा। बैठे निज निज जाइ समाजा।। नृपन्ह विलोकि जनक अकुलाने। बोले वचन रोप जनु साने।। दीप दीप के भूपति नाना। आए सुनि हम जो पन्न ठाना।। देव दन्जन धरि मनुज सरीरा। बिपुल वीर आए रनधीरा।।

दो० - कुअँरि मनोहर विजय विड़ कीरित अति कसनीय।

पाविनहार बिरंचि जनु रचेउ न धनु दमनीय ।।२५१।। कहहु काहि यहु लाभु न भावा। काहुँ न संकर चाप चढ़ावा।। एहउ चढ़ाउव तोरव भाई। तिलु भिर भूमि न सके छड़ाई।। अब जिन कोउ माल भट मानी। बीर विहीन मही मैं जानी।। तजहुआस निज निज गृह जाहू। लिखा न बिधि बैदेहि विबाहू। एस्कृत जाइ जौं पनु परिहरऊँ। कुआँर कुआर रहउ का करऊँ।। जों जनतेउँ बिनु भट भुबि भाई। तो पनु किर होतेउँ न हँसाई।। जनक बचन सुनि सब नर नारी। देखि जानिकहि भए दुखारी।। माखे लखनु कुटिल भइँ भोंहें। रदपट फरकत नयन रिसोंहें।। दो०—किह न सकत रघुबीर हर लगे वचन जनु बान।

नाइ राम पद कमल सिरु वोले गिरा प्रमान ॥२५२॥
रघुवंसिन्ह महुँ जहँ कोउ होई। तेहिं समाज अस कहइ न कोई॥
कही जनक जिस अनुचित वानी। विद्यमान रघुकुल मिन जानी॥
सुनहु भानुकुल पंकज भानू। कहउँ सुभाउन कल्लु अभिमानू॥
जीं तुम्हारि अनुसासन पावौं। कंदुक इव त्रह्मांड उठावौं।
काचे घट जिमि डारों फोरी। सकउँ मेरु मूलक जिमि तोरी॥
तव प्रताप महिमा भगवाना। को वापुरो पिनाक पुराना॥
नाथ जानि अस आयसु होऊ। कौतुकु करौं विलोकिअ सोऊ॥
कमल नाल जिमि चाप चढ़ावौं। जोजन सत प्रमान लें धावौं॥

दो०—तोरौं छत्रक दंड जिमि तव प्रताप वल नाथ। जौं न करौं प्रभु पद सपथ कर न धरौं धनु भाथ।।२५३॥

लखन सकोप बचन जे बोले। डगमगानि महि दिग्गज डोले।।
सकल लोग सब भूप डेराने। सिय हियँ हरषु जनकु सकुचाने।।
गुर रघुपति सब ग्रानि मन माहीं। ग्रादित भए पुनि पुनि पुलकाहीं।।
सयनहिं रघुपति लखनु नेवारे। प्रेम समेत निकट बैठारे।।
बिखामित्र समय सुभ जानी। बोले अति सनेहमय बानी।।
उठहु राम भंजहु भवचापा। मेटहु तात जनक परितापा।।
सुनि गुरु बचन चरन सिरु नावा। हरषु विपादु न कछु उर आवा।।
ठाढ़े भए उठि सहज सुभाएँ। ठवनि जुबा मृगराजु लजाएँ।।
दो०—उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बालपतंग।

विकसे संत सरोज सब हरषे लोचन शृंग ।।२५४॥
चपन्ह केरि आसा निसि नासी। बचन नखत अवली न प्रकासी॥
मानी महिप कुग्रद सकुचाने। कपटी भूप उल्रक लुकाने॥
भए बिसोक कोक ग्रानि देवा। बरिसहिं सुमन जनावहिं सेवा॥
गुर पद बंदि सहित अनुरागा। राम ग्रानिन्ह सन आयसु मागा॥
सहजहिं चले सकल जग स्वामी। मत्त मंजु बर कुंजर गामी॥
चलत राम सब पुर नर नारी। पुलक पूरि तन भए सुखारी॥
बंदि पितर सुर सुकृत सँभारे। जौं कल्ल पुन्य प्रभाउ हमारे॥
तौ सिवधनु मृनाल की नाई। तोरहुँ राग्र गनेस गोसाई॥
दो०—रामहि प्रेम समेत लिख सिखन्ह समीप बोलाइ।

सीता मातु सनेह बस बचन कहड् बिलखाड् ॥२५५॥

सिव सब कौत्कु देखिनहारे। जेउ कहावत हित् हमारे।।
कोउ न बुझाइ कहइ गुर पाहीं। ए बालक असि हठ भिल नाहीं।।
रावन बान छुआ निहं चापा। हारे सकल भूप किर दापा।।
सो धनु राजकुअँर कर देहीं। बाल मराल कि मंदर लेहीं।।
भूपस्यानप सकल सिरानी। सिवि बिधि गति कछु जाति न जानी।।
बोली चतुर सखी मृदु बानी। तेजवंत लघु गनिअ न रानी।।
कहँ कुंभज कहँ सिंधु अपारा। सोषेउ सुजसु सकल संसारा।।
रिव मंडल देखत लघु लागा। उदयँ तासु तिश्चवन तम भागा।।

<sup>दो</sup>ं-मंत्र परम लघु जासु बस बिधि हरि हर सुर सर्वे।

महामत्त गजराज कहुँ बस कर अंकुस खर्ब ॥२५६॥ काम कुसुम धनु सायक लीन्हे। सकल भुवन अपनें बस कीन्हे॥ देवि तिजअ संसउ अस जानी। भंजव धनुषु राम सुनु रानी॥ सखी बचन सुनि भे परतीती। मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीती॥ तब रामिह बिलोकि बैदेही। सभय हृद्यँ बिनवति जेहि तेही॥ मनहीं मन मनाव अकुलानी। होहु प्रसन्न महेस भवानी॥ करहु सफल आपनि सेवकाई। किर हितु हरहु चाप गरुआई॥ गननायक बरदायक देवा। आजु लगें कीन्हिउँ तुअ सेवा॥ वार वार विनती सुनि मोरी। करहु चाप गुरुता अति थोरी॥ वीर वार विनती सुनि मोरी। करहु चाप गुरुता अति थोरी॥ वीर वेदि देखि रघुवीर तन सुर मनाव धिर धीर।

भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली सरीर ॥२५७॥ नीकें निरित्व नयन भिर सोभा। पितु पनु सुमिरि वहुरि मनु छोभा॥ अहह तात दारुनि हठ ठानी। समुझत निहं कळु लाभु न हानी॥ सचिव सभय सिख देइ न कोई। बुध समाज वड़ अनुचित होई॥ कहँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा। कहँ स्थामल मृदुगात किसोरा॥ विधि केहि भाँति धरौं उर धीरा। सिरस समन कन वेधिअ हीरा॥ सकल सभा के मित भे भारी। अब मोहि संसुचाप गित तोरी॥ विज जड़ता लोगन्ह पर डारी। होहि हरुअ रघुपतिहि निहारी॥ अति परिताप सीय मन माहीं। लव निमेप जुग सय सम जाहीं॥ टो०-प्रसुहि चितइ पुनि चितव महि राजत लोचन लोल।

खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल ॥२५८॥
गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी। प्रगटन लाज निसा अवलोकी।।
लोचन जलु रह लोचन कोना। जैसें परम कृपन कर सोना।।
सकुची ब्याकुलता बिंड जानी। धिरि धीरज प्रतोति उर आनी।।
तन मन बचन मोर पनु साचा। रघुपति पद सरोज चितु राचा।।
तो भगवानु सकल उर बासी। करिहि मोहि रघुबर के दासी॥
जेहि कें जेहि पर सत्य सनेहू। सो तेहि मिलड् न कलु संदेहू॥
प्रभु तन चितइ प्रेम तन ठाना। कृपानिधान राम सबु जाना॥
सियहि बिलोकि तकेउधनु कैसें। चितव गरुह लघु ब्यालहि जैसें॥

दो०-लखन लखेउ रघुवंसमिन ताकेउ हर कोदंडु।

पुलिक गात बोले बचन चरन चापि ब्रह्मांडु ॥२५९॥ दिसिकुंजरह कमठ अहि कोला। धरह धरिन धिर धीर न डोला॥ राम्रु चहिंह संकर धनु तोरा। होहु सजग सुनि आयसु मोरा॥ चाप समीप राम्रु जब आए। नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाए॥ सब कर संसड अरु अग्यानू। मंद महीपन्ह कर अभिमानू॥ भृगुपति केरि गरब गरुआई। सुर सुनिवरन्ह केरि कदराई।। सिय कर सोचु जनक पछितावा। रानिन्ह कर दारुन दुख दावा।। संभुचाप बड़ बोहित पाई। चढ़े जाइ सब संगु बनाई।। राम बाहुबल सिंधु अपारू। चहत पारु नहिं कोउ कड़हारू।। डो॰ –राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखि।

वितई सीय कृपायतन जानी बिकल बिसेषि ॥२६०॥
देखी बिपुल बिकल बैदेही। निमिष बिहात कलप सम तेही॥
गुपित बारि बिनु जो तनु त्यागा। गुएँ करइ का सुधा तड़ागा॥
का वरषा सब कृषी सुखानें। समय चुकें पुनि का पछितानें॥
अस जियँ जानि जानकी देखी। प्रश्च पुलके लखिप्रीति बिसेषी॥
गुरिह प्रनाम्न मनिहं मन कीन्हा। अति लाघवँ उठाइ धनु लीन्हा॥
दमकें दामिनि जिमि जब लयऊ। पुनि नभधनु मंडल सम भयऊ
लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़ें। काहुँ न लखा देख सबु ठाढ़ें॥
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा॥
वैरं - भरे भवन घोर करोर सब स्वि वाचि तिह सार्य करोर।

<sup>छं०</sup>—भरे भ्रवन घोर कठोर रव रिव वाजि तिज मारगु चले। चिकरिह दिग्गज डोल मिह अहि कोल क्रूरुम कलमले॥ सुर असुर मुनि कर कान दीन्हें सकल विकल विचारहीं। कोदंड खंडेड राम तुलसी जयित वचन उचारहीं॥

सो०-संकर चापु जहाजु सागरु रघुवर वाहुवछ।

वृड़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथमिंह मोह वस ।।२६१॥ प्रभु दोउ चापखंड मिह डारे।देखि लोग सव भए सुखारे॥ कोसिकरूप पयोनिधि पावन।प्रेम वारि अवगाहु सुहावन॥ रामरूप राकेसु निहारी। बढ़त बीचि पुलकाविल भारी।। बाजे नभ गहगहे निसाना। देववधू नाचिह करि गाना।। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा। प्रभुहि प्रसंसिह देहिं असीसा।। बिरसिह सुमन रंग बहु माला। गाविह किनर गीत रसाला।। रही भ्रवन भिर जय जय बानी। धनुवभंग धुनि जात न जानी।। मुदित कहिं जहँ तहँ नर नारी। भंजेउ राम संभुधनु भारी।।

रादत कहाह जह तह नर नारा। भजउ राम सभुधनु भारा।। दो०-बंदी मागध स्तगन बिरुद बदहिं मतिधीर।

करहिं निछावरि लोग सब हय गय धन मिन चीर ।।२६२॥ आँझि मृदंग संख सहनाई। मेरि ढोल दुंदुभी सुहाई॥ बाजिहें बहु बाजिने सुहाए। जहँ तहँ जुवितन्ह मंगल गए॥ सिखन्ह सिहत हरवी अति रानी। सखत धान परा जनु पानी॥ जनक लहेउ सुखु सोचु बिहाई। पैरत थकें थाह जनु पाई॥ श्रीहत भए भूप धनु दूटे। जैसें दिवस दीप छिब छूटे॥ सीय सुखिह बरनिअ केहि भाँती। जनु चातकी पाइ जलु खाती॥ रामिह लखनु बिलोकत कैसें। सिसिह चकोर किसोरकु जैसें॥ सतानंद तब आयसु दीन्हा। सीताँ गमन् राम पहिं कीन्हा॥

दो०-संग सर्खी सुंदर चतुर गावहिं मंगलचार।

गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार ।।२६३॥ सिखन्ह मध्य सिय सोहित कैसें।छिबिगन मध्य महाछिबि जैसें॥ कर सरोज जयमाल सुहाई।बिख बिजय सोभा जेहिं छाई॥ तन सकोचु मन परम उछाहू।गूढ़ प्रेमु लिख परइ न काहू॥ जाइ समीप राम छिब देखी।रहिजनु कुअँरि चित्र अवरेखी॥ चतुर सखीं लिख कहा बुझाई। पिहरावहु जयमाल सुहाई।। सुनत जुगल कर माल उठाई। प्रेम बिबस पिहराइ न जाई।। सोहत जन्न जुग जलज सनाला। सिसिह सभीत देत जयमाला।। गाविह छिब अवलोकि सहेली। सियँ जयमाल राम उर मेली।। सो०-रघुबर उर जयमाल देखि देव बरिसिह सुमन।

सकुचे सकल भुआल जनु बिलोकि रिव कुमुद्गन ।।२६४।।
पुर अरु ब्योम बाजने बाजे। खल भए मिलन साधु सब राजे।।
सुर किंनर नर नाग मुनीसा। जय जय करि देहिं असीसा।।
नाचिहं गाविहं बिबुध बधूटीं। बार बार कुसुमां जिल छूटीं।।
जह तह बिप्र वेद्धुनि करहीं। बंदी बिरिदाविल उच्चरहीं।।
मिह पाताल नाक जसु ब्यापा। राम बरी सिय भंजें चापा।।
करहिं आरती पुर नर नारी। देहिं निछाविर बिच्च विसारी।।
सोहित सीय राम के जोरी। छिब सिंगारु मनहुँ एक ठोरी।।
सर्खीं कहिं प्रभुपद गहु सीता। करित न चरन परस अति भीता।।

हो०—गौतम तिय गति सुरति करिनहिं परसति पग पानि। मन बिहसे रघुवंसमनि प्रीति अलौकिक जानि।।२६५॥

तव सिय देखि भूप अभिलापे। क्रूर कपूत मूढ़ मन माखे।।
उठि उठि पिहिरि सनाह अभागे। जहँ तहँ गाल वजावन लागे।।
लेहु छड़ाइ सीय कह कोऊ। धिर वाँधहु नृप वालक दोऊ।।
तोरें धनुषु चाड़ निहं सरई। जीवत हमिह कुअँरि को वरई।।
जाँ विदेहु कछु करें सहाई। जीतहु समर सहित दोट भाई।।
माधु भूप वोले सुनि वानी। राजसमाजहि लाज लजानी।।

बल्ख प्रतापु बीरता बड़ाई। नाक पिनाकहि संग सिधाई।। सोइ स्ररता कि अब कहुँ पाई। असि बुधि तो विधि मुहँ मिस लाई

<sup>दो</sup> - देखहु रामहि नयन भरि तिज इरिपा मदु कोहु । लखन रोपु पावकु प्रवल जानि सलभ जिन होहु ॥२६६॥

वैनतेय बिल जिमि वह कागू। जिमि ससु चहै नाग अरि भागू॥ जिमि चह कुसल अकारन कोही। सब संपदा चहै सिवद्रोही॥ लोभी लोलुप कल कीरित चहई। अकलंकता कि कामी लहई॥ हिरिपद बिग्रुख परम गित चाहा। तस तुम्हार लालचु नरनाहा॥ कोलाहल सुनि सीय सकानी। सखीं लवाइ गईं जहँ रानी॥ राम्रु सुभायँ चले गुरु पाहीं। सिय सनेह बरनत मन माहीं॥ रानिन्ह सहित सोचबस सीया। अब धों बिधिहि काह करनीया॥ भूप बचन सुति इत उत तकहीं। लखनु राम हर बोलि न सकहीं॥

दो०-अरुन नयन भृकुटी कुटिल चितवत नृपन्ह सकोप । मनहुँ मत्त गजर्गन निरुखि सिंघकिसोरहि चोप ॥२६७॥

खरभरु देखि बिकल पुर नारीं। सब मिलि देहिं महीपन्ह गारीं।।
तेहिं अवसर सुनि सिवधनु भंगा। आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।।
देखि महीप सकल सकुचाने। बाज झपट जनु लवा छकाने।।
गौरि सरीर भूति भल भाजा। भाल बिसाल त्रिपुंड बिराजा।।
सीस जटा सिसबदनु सहावा। रिस बस कछुक अरुन होइ आवा
भृकुटी कुटिल नयन रिस राते। सहजहुँ चितवत मनहुँ रिसाते।।
चूपभ कंध उर वाहु बिसाला। चारु जनेउ माल मृगछाला।।

कटि मुनिबसन तून दुइ बाँधें। धनु सर कर कुठारु कल काँधें।।

टो॰-सांत वेषु करनी कठिन बर्रान न जाइ सरूप । धरि मुनितनु जनु वीर रसु आयउ जहँ सब भूप ॥२६८॥

देखत भृगुपति बेषु कराला। उठे सकल भय विकल भुआला।।
पितु समेत किह किहि निजनामा। लगे करन सब दंड प्रनामा।।
जेहि सुभायँ चितविह हितु जानी। सो जानइ जनु आइ खुटानी।।
जनक बहोरि आइ सिरु नावा। सीय बोलाइ प्रनामु करावा।।
आसिप दीन्हि सखीं हरपानीं। निज समाज लै गई सयानीं।।
विखामित्रु मिले पुनि आई। पद सरोज मेले दोड भाई।।
रामु लखनु दसरथ के होटा। दीन्हि असीस देखि भल जाटा।।
रामहि चितइ रहे थिक लोचन। रूप अपार मार मद मोचन।।

दो०-बहुरि बिलोकि बिदेह सन कहहु काह अति भीर। पूँछत जानि अजान जिमि न्यापेठ कोषु सरीर।।२६९।।

समाचार किह जनक सुनाए। जेहि कारन महीप सब आए।।

सुनत बचन फिरिअनत निहारे। देखे चापखंड मिह डारे।।

अति रिस बोले बचन कठोरा। कहु जड़ जनक धनुप के तोरा।।

वेगि देखाउ मूढ़ न त आजू। उलटउँ मिह जहँ लिह तब राजू।।

अति डरु उतरु देत नृषु नाहीं। कुटिल भूप हरेष मन माहीं।।

सुर सुनि नाग नगर नर नारी। सोचिह सकल त्रास उर भारी।।

मन पिलताति सीय महतारी। विधि अब नवरी बात विचारी।।

भुगुपति कर सुभाउ सुनि सीता। अर्थ निमेप कलप सम बीता।।

दो०-सभय विलोके लोग सब जानि जानकी भीरु । हृद्यँ न हरुषु विषादु कछु बोले श्रीरघुवीरु ॥२७०॥

## मासपारायण, नवाँ विश्राम

नाथ संग्रुधनु भंजिनहारा। होइहि केउ एकदास तुम्हारा।। आयस काह कहिअ किन मोही। सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही।। सेवक सो जो करें सेवकाई। अरि करेनी किर किरिअलराई।। सुनहु राम जेहिं सियधनु तोरा। सहसवाहु सम सो रिपु मोरा।। सो बिलगाउ बिहाइ समाजा। न त मारे जैहिंह सब राजा।। सुनि मुनि बचन लखन प्रसुकाने। बोले परसुधरहि अपमाने।। वहु धनुहीं तोरीं लिरकाई। कबहुँ न असि रिस कीन्हि गोसाई॥ एहि धनु पर ममता केहि हेतू। सुनि रिसाइ कह भृगुकुलकेतू॥

दो०—रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न सँभार। धनुही सम तिपुरारि धनु बिदित सकल संसार॥२७१॥

लखन कहा हँसि हमरें जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना।। का छित लाभु जून धनु तोरें। देखा राम नयन के भोरें।। छुअत टूट रघुपतिहु न दोस्र। मुनि बिनु काज करिअ कत रोस्र।। बोले चितइ परसु की ओरा। रे सठ सुनेहि सुभाउन मोरा।। बालकु बोलि बधउँ निहं तोही। केवल मुनि जड़ जानिह मोही।। बाल ब्रह्मचारी अति कोही। बिख बिदित छित्रयकुल द्रोही।। भुजवल भूमि भूप बिनु कीन्ही। बिपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही।। सहसवाहु भुज छेदनिहारा। परसु बिलोकु महीपकुमारा।। दो॰—मातु पितिहि जिन सोचबस करिस महीसिकसोर । गर्भन्ह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर ॥२७२॥

विहसि लखनु बोले मृदु बानी। अहां मुनीसु महा भटमानी।
पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू। चहत उड़ावन फूँकि पहारू।।
इहाँ कुम्हड़बतिया कोउ नाहीं। जे तरजनी देखि मिर जाहीं।।
देखि कुठारु सरासन वाना। मैं कछु कहा सहित अभिमाना।।
मृगुसुत समुझि जनेउ बिलोकी। जो कछु कहहु सहउँ रिसरोकी।।
सर महिसुर हरिजन अरु गाई। हमरें कुल इन्ह पर न सुराई।।
बधें पापु अपकीरति हारें। मारतहूँ पा परिअ तुम्हारें।।
कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। ब्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा।।
दो०—जो बिलोकि अनुचित कहेउँ छमहु महामुनि धीर।

सुनि सरोष भृगुबंसमिन बोले गिरा गभीर ।।२७३।।
कौसिक सुनहु मंद् यहु बालकु। कुटिल कालबस निज कुल घालकु
भानु बंस राकेस कलंकू। निपट निरंकुस अबुध असंकू।।
काल कवलु होइहि छन माहीं। कहउँ पुकारि खोरि मोहि नाहीं।।
तुम्ह हटकहु जौं चहहु उबारा। किह प्रतापु वलु रोपु हमारा।।
लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा। तुम्हि अछत को बरने पारा।।
अपने मुँह तुम्ह आपनि करनी। बार अनक भाँति बहु बरनी।।
निहं संतोषु त पुनि कलु कहहू। जिन रिस रोकि दुसह दुख सहहू।।
वीरवती तुम्ह धीर अछोभा। गारी दंत न पावहु सोभा।।

<sup>&</sup>lt;sup>दो०</sup>—स्रर समर करनी करहिं कहि न जनावहिं आपु। विद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथिहं प्रतापु॥२७४॥

तुम्ह तौ कालु हाँक जनु लावा। वार वार मोहि लागि वोलावा॥
सुनत लखन के बचन कठोरा। परसु सुधारि धरेड कर घोरा॥
अब जिन देइ दोसु मोहि लोगू। कटुवादी वालकु वधजोगू॥
बाल बिलोकि वहुत में वाँचा। अब यहु मरिनहार भा साँचा॥
कौसिक कहा छिमिअ अपराधू। बाल दोप गुन गनिह न साधू॥
स्वर कुठार में अकरून कोही। आगें अपराधी गुरुद्रोही॥
उतर देत छोड़उँ बिनु मारें। केवल कौसिक सील तुम्हारें॥
न त एहि काटि कुठार कठोरें। गुरिह उन्नि होतेउँ अम थारें॥
दो०—गाधिसनु कह हेदयँ हाँसि सुनिहि हिएअरइ सझ।

अयसय खाँड़ न ऊखमय अनहुँ न बुझ अबुझ ॥२७५॥ कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा। को निहं जान बिदित संसारा॥ माता पितिह उरिन भए नीकें। गुर रिनु रहा सोचु बड़ जीकें॥ सो जनु हमरेहि माथें काड़ा। दिन चिल गए न्यान बड़ बाड़ा॥ अब आनिअ न्यवहरिआ बोली। तुरत देउँ में थैली खोली॥ सुनि कटु बचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा॥ भृगुवर परसु देखावहु मोही। बिप्र बिचारि वचउँ नृपद्रोही॥ मिले न कबहुँ सुभट रन गाढ़े। द्विज देवता घरि के बाढ़े॥ अनुचित कहि सब लोग पुकारे। रघुपित सयनिहं लखनु नेवारे॥

टो०-लखन उतर आहुति सिर्सि भृगुवर कोषु कुसानु । वढ़त देखि जल सम वचन वोले रघुकुलभानु ॥२७६॥ नाथ करहु वालक पर छोहू। सध दूधहुख करिअ न कोहू॥ जों पे प्रभु प्रभाउ कछु जाना। तो कि वरावरि करत अयाना॥ जों लिस्का कछ अचगिर करहीं। गुर पितु सातु मोद मन भरहीं।। करिअ कृपा सिसु सेवक जानी। तुम्ह समसील धीर मुनि ग्यानी।। राम बचन सुनि कछक जुड़ाने। कहि कछ लखनु बहुरि मुसुकाने।। हँसत देखि नख सिख रिस ब्यापी। राम तोर भ्राता बड़ पापी।। गौर सरीर स्याम मन माहीं। कालकूट मुख पयमुख नाहीं।। सहज टेढ़ अनुहरइ न तोही। नीचु मीचु सम देख न मोही।।

<sup>दो०</sup>-लखन कहेउ हँसि सुनहु ग्रुनि क्रोधु पाप कर मूल। जेहि वस जन अनुचित करहिं चरहिं विख्व प्रतिकूल।।२७७॥

में तुम्हार अनुचर मुनिराया। परिहरि कोपु करिअ अब दाया।।
इट चाप निहं जुरिहि रिसाने। बैठिअ होइहिं पाय पिराने।।
जौं अति प्रिय तौ करिअ उपाई। जोरिअ कोउ वड़ गुनी बोलाई।।
बोलत लखनिहं जनकु डेराहीं। मष्ट करहु अनुचित भल नाहीं।।
थर थर काँपिहं पुर नर नारी। छोट कुमार खोट वड़ भारी।।
मृगुपित सुनिसुनि निरभच बानी। रिस तन जरइ होइ वल हानी।।
बोले रामिह देइ निहोरा। बचउँ विचारि बंधु लघु तोरा।।
मनु मलीन तनु सुंदर कैसें। बिप रस भरा कनक घटु जैसें।।

हो - सुनि लिछमन बिहसे बहुरि नयन तरेरे राम।

गुर समीप गवने सकुचि परिहरि वानी वाम ॥२७८॥ अति विनीत मृदु सीतल वानी। वोले राम्र जोरि जुग पानी॥ मुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना। वालक वचनु करिअ निहं काना॥ वर्रे वालकु एकु सुभाऊ। इन्हिह न संत विद्वहिं काऊ॥ तेहिं नाहीं विद्यु काज विगारा। अपराधी में नाथ तुम्हारा॥ कृपा कोषु बधु बँधव गोसाई। मो पर करिअ दास की नाई।। कहिअ बेगि जेहि बिधि रिस जाई। मुनिनायक सोइ करों उपाई।। कह मुनि राम जाइ रिस कैसें। अजहुँ अनुजतव चितव अनैसें।। एहि कें कंठ कुठारु न दीन्हा। तो में काह कोषु करि कीन्हा।।

वो०—गर्भ स्रविहं अवनिप रवित सुनि कुठार गित घोर ।
परसु अछत देखडँ जिअत वैरी भूपिकसोर ॥२७९॥
बहइ न हाथु दहइ रिस छाती। भा कुठारु कुंठित नृपघाती॥
भयउ बाम बिधि फिरेड सुभाऊ। मोरे हृद्यँ कृपा किस काऊ॥
आजु दया दुखु दुसह सहावा। सुनि सौमित्रि विहिस सिरु नावा॥
बाड कृपा सूरित अनुकूला। बोलत बचन झरत जनु फूला॥
जों पै कृपाँ जिरिहं सुनि गाता। क्रोध भएँ तनु राख विधाता॥
देखु जनक हिंठ बालकु एहू। कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेहू॥
वेगि करहु किन आँखिन्ह ओटा। देखत छोट खोट नृप ढोटा॥
विहसे लखनु कहा मन माहीं। मूदें आँखि कतहुँ कोउ नाहीं॥

दो०-परसुरामु तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु ।
संभु सरासनु तोरि सठ करिस हमार प्रबोधु ।।२८०॥
बंधु कहइ कटु संमत तोरें। तू छल बिनय करिस कर जोरें।।
करु परितोषु मोर संग्रामा।नाहिं त छाड़ कहाउब रामा।।
छल्ज तिज करिह समरु सिबद्रोही। बंधु सहित न त मारुँ तोही।।
भृगुपति बकिहं कुठार उठाएँ। मन मुसुकािहं रामु सिर नाएँ।।
गुनह लखन कर हम पर रोषू। कतहुँ सुधाइहु ते बड़ दोषू।।
टेढ़ जािन सब बंदइ काहू। वक्र चंद्रमिह ग्रसइ न राहू।।

राम कहेउ रिस तिजअ मुनीसा। कर कुठारु आगें यह सीसा।। जेहिं रिस जाइ करिअ सोइ स्वामी। मोहि जानिअ आपन अनुगामी।।

वो०-प्रमुहि सेवकहि समरु कस तजहु विप्रवर रोसु ।

वेषु विलोकें कहेसि कळु बालकहू नहिं दोसु ।।२८१।।
देखि कुठार बान धनु धारी। भैलिरकहि रिस बीरु विचारी।।
नामु जान पै तुम्हिह न चीन्हा। बंस सुभाय उत्तरु तेहिं दीन्हा।।
जों तुम्ह औतेहु मुनि की नाई। पद रज सिर सिसु धरत गोसाई।।
छमहु चूक अनजानत केरी। चिहुअ बिप्र उर कृपा घनेरी।।
हमिहि तुम्हिह सिरविरिकसि नाथा। कहहु न कहाँ चरन कहँ माथा।।
राम मात्र लघु नाम हमारा। परसु सिहत बड़ नाम तोहारा।।
देव एकु गुनु धनुष हमारें। नव गुन परम पुनीत तुम्हारें।।
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे। छमहु विप्र अपराध हमारे।।
वो०—वार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम।

वोले भृगुपति सरुप हिस तहुँ वंधु सम वाम ॥२८२॥
निपटिह द्विज किर जानिह मोही। में जस वित्र सुनावउँ तोही॥
वाप सुवा सर आहुति जान्। कोषु मोर अति घोर कुसान्॥
सिमिधि सेन चतुरंग सुहाई। महा महीप भए पसु आई॥
में एहिं परसु कािट विल दीन्हे। समर जग्य जप कोिटन्ह कीन्हे॥
मोर प्रभाउ विदित निहं तोरें। बोलिस निद्रि वित्र के भोरें॥
भंजेउ चापु दापु वड़ वादा। अहिमिति मनहुँ जीित जगु ठाड़ा॥
गम कहा मुनि कहहु विचारी। रिस अति वड़ि लगु चूक हमारी॥
हअतिह टूट पिनाक पुराना। में केिह हेतु करें। अभिमाना॥

दो०—जौं हम निद्रहिं विप्र विद सत्य सुनहु भृगुनाथ ।
तौ अस को जग सुभटु जेहि भय वस नावहिं माथ ॥२८३॥
देव दनुज भूपति भट नाना। समवल अधिक होउ वलवाना॥
जौं रन हमिंह पचारे कोऊ। लरिं सुखेन कालु किन होऊ॥
छित्रिय तनु धिर समर सकाना। कुल कलंकु तेहिं पावँर आना॥
कहउँ सुभाउ न कुलिह प्रसंसी। कालहु डरिंह न रन रघुवंसी॥
विप्रवंस के असि प्रभुताई। अभय होइ जो तुम्हिंह डेराई॥
सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के। उघरे पटल परसुधरं मित के॥
राम रमापति कर धनु लेहू। सैंचहु मिटे मोर संदेहू॥
देत चापु आपुहिं चिल गयऊ। परसुराम मन विसमय भयऊ॥

जोरि पानि बोले वचन हृद्यँ न प्रेमु अमात ।। २८४॥ जय रघुबंस बनज बन भान्। गहन दनुज कुल दहन कुसान्।। जय सुर बिप्र धेनु हितकारी। जय मद मोह कोह अम हारी।। जिय सील करुना गुन सागर। जयित बचन रचना अति नागर।। सेवक सुखद सुभग सब अंगा। जय सरीर छिब कोटि अनंगा।। करों काह मुख एक प्रसंसा। जय महेस मन मानस हंसा।। अनुचित बहुत कहेउँ अग्याता। छमहु छमामंदिर दोउ आता।। किह जय जय जय रघुकुलकेतू। भृगुपित गए बनिह तप हेतू।। अपभयँ कुटिल महीप हेराने। जहँ तहँ कायर गवँहिं पराने।।

दो०-देवन्ह दीन्हीं दुंदुभीं प्रभु पर वरपहिं फूल ।

हरपे पुर नर नारि सब मिटी मोहमय स्ल ॥२८५॥

अति गहगहे बाजने बाजे। सबहिं मनोहर मंगल साजे।।
जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनीं। करहिं गान कल कोकिल बयनीं।।
सुखु विदेह कर बरिन न जाई। जन्मद्रिद्र मनहुँ निधि पाई।।
बिगत त्रास भइ सीय सुखारी। जनु बिधु उदयँ चकोरकुमारी।।
जनक कीन्ह कौसिकहि प्रनामा। प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा।।
मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुहुँ भाई। अब जो उचित सो कहिअ गोसाई
कह मुनि सुनु नरनाथ प्रबीना। रहा बिबाहु चाप आधीना।।
दूटतहीं धनु भयउ बिबाहू। सुर नर नाग विदित सब काहू।।
दो०-तदिप जाइ तुम्ह करहु अब जथा बंस व्यवहारु।

वृशि विप्र कुलवृद्ध गुर वेद विदित आचार ॥२८६॥
द्त अवधपुर पठवहु जाई। आनिहं नृप दसरथिह बोलाई॥
मुदित राउ किह भलेहिं कृपाला। पठए द्त बोलि तेहि काला॥
बहिर महाजन सकल बोलाए। आइ सबन्हि सादर सिर नाए॥
हाट वाट मंदिर सुरवासा। नगरु सँवारहु चारिहुँ पासा॥
हरिष चले निज निज गृह आए। पुनि परिचारक बोलि पठाए॥
रचहु विचित्र बितान चनाई। सिर धरि वचन चले सचुपाई॥
पठए बोलि गुनी तिन्ह नाना। जे बितान विधि कुसल सुजाना॥
विधिह बंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा। विरचे कनक कदिल के खंभा॥

दो०-हरित मनिन्ह के पत्र फल पदुमराग के फूल। रचना देखि विचित्र अति मनु निरंचि कर भूल।।२८७॥ वेनु हरित मनिमय सब कीन्हे।सरल सपरव परहिं नहिंचीन्हे॥ कनक कलित अहिवेलि वनाई।लखि नहिंपरइ सपरन सहाई॥ तेहि के रिच पिच बंध बनाए। बिच विच मुकुता दाम मुहाए॥ मानिक मरकत कुलिस पिराजा। चीरि कोरि पिच रचे सराजा॥ किए भृंग वहुरंग बिहंगा। गुंजिहिं कूजिहं पवन प्रसंगा॥ सुर प्रतिमा खंभन गढ़ि काड़ीं। मंगल द्रब्य लिएँ सब ठाड़ीं॥ चौकें भाँति अनेक पुराई। सिंधुर मनिमय सहज सुहाई॥

दो - सौरभ पल्लव सुभग सुठि किए नीलमिन कोरि। हेम बौर मरकत घवरि लसत पाटमय डोरि॥२८८॥

रचे रुचिर वर वंदिनवारे। मनहुँ मनोभवँ फंद सँवारे॥
मंगल कलस अनेक बनाए। ध्वज पताक पट चमर सहाए॥
दीप मनोहर मिनमय नाना। जाइ न बरिन बिचित्र विताना॥
जेहिं मंडप दुलहिनि बैदेही। सो बरने असि मित किव केही॥
दूलहु रामु रूप गुन सागर। सो बितानु तिहुँ लोक उजागर॥
जनक भवन के सोभा जैसी। गृह गृह प्रति पुर देखिअ तैसी॥
जेहिं तेरहुति तेहि समय निहारी। तेहि लघु लगहिं भुवन दस चारी
जो संपदा नीच गृह सोहा। सो बिलोकि सुरनायक मोहा॥
दो०—बसइ नगर जेहिं लच्छि करि कपट नारि बर बेषु।

तेहि पुर के सोभा कहत सक्च हां सारद सेषु ।।२८९॥
पहुँचे द्त राम पुर पायन। हरषे नगर बिलोकि सहावन॥
भूप द्वार तिन्ह खबिर जनाई। दसरथ नृप सुनि लिए बोलाई॥
किर प्रनाम्न तिन्ह पाती दीन्ही। मुदित महीप आपु उठि लीन्ही॥
बारि बिलोचन बाँचत पाती। पुलक गात आई भिर छाती॥
राम्र लखनु उर कर वर चीठी। रहि गए कहत न खाटी मीठी॥

पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची। हरमी सभा बात सुनि साँची।। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई। आए भरतु सहित हित भाई।। पूछत अति सनेहँ सकुचाई। तात कहाँ तें पाती आई।। दो०—कुसल प्रानिप्रय बंधु दोउ अहिंह कहहु केहिं देस।

सुनि सनेह साने बचन बाची बहुरि नरेस ॥२९०॥
सुनि पाती पुलके दोंड आता। अधिक सनेहु समात न गाता॥
प्रीति पुनीत भरत के देखी। सकल सभाँ सुखु लहेड विसेषी॥
तव नृप द्त निकट बैठारे। मधुर मनोहर बचन उचारे॥
भेआ कहहु कुसल दोंड बारे। तुम्ह नीकें निज नयन निहारे॥
सामल गौर धरें धनु भाथा। वय किसोर कौसिक मुनि साथा॥
पहिचानहु तुम्ह कहहु सुभाऊ। प्रेम विवस पुनि पुनि कह राऊ॥
जा दिन तें मुनि गए लवाई। तब तें आजु साँचि सुधि पाई॥
कहहु विदेह कवन विधि जाने। सुनि प्रिय बचन दूत मुसुकाने॥
दो०—सुनहु महीपति मुकुट मनि तुम्ह सम धन्यन कोड।

राष्ठ लखनु जिन्ह के तनय विख विभूपन दोउ।।२९१॥
एडन जोगु न तनय तुम्हारे। पुरुपसिंघ तिहु पुर उजिआरे॥
जिन्ह के जस प्रताप कें आगे। सिस मलीन रिव सीतल लागे॥
विन्ह कहँ कहिंअ नाथ किमि चीन्हे। देखिअ रिव कि दीप कर लीन्हे
सीय खयंवर भूप अनेका। सिमटे सुभट एक तें एका॥
संभू सरासनु काहुँ न टारा। हारे सकल वीर विरिआरा॥
तीनि लोक महँ जे भटमानी। सभ कें सकति संभुधनु भानी॥
सक्द उठाइ सरासुर मेरू। सोउ हियँ हारि गयट किर फेरू॥

जेहिं कौतुक सिव सैछ उठावां। सोउ तेहि सभाँ पराभउ पावा॥

दो०-तहाँ राम रघुवंस मिन सुनिअ महा महिपाल । भंजेड चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल ॥२९२॥

सुनि सरोष भृगुनायकु आए। वहुत भाँति तिन्ह आँखि देखाए।। देखि राम चल्ल निज धनु दीन्हा। किर वहु विनय गवनु वन कीन्हा राजन राम्र अतुलबल जैसें। तेज निधान लखनु पुनि तैसें।। कंपिहें भूप बिलोकत जाकें। जिमि गज हिर किसोर के ताकें।। देव देखि तव बालक दोऊ। अब न आँखि तर आवत कोऊ।। दृत बचन रचना प्रिय लागी। प्रेम प्रताप बीर रस पागी।। सभा समेत राउ अनुरागे। दृतन्ह देन निल्लाविर लागे।। कहि अनीति ते मूदिहं काना। धरमु बिचारि सबिहं सुखु माना।।

दो०—तब उठि भूप बसिष्ट कहुँ दीन्हि पत्रिका जाइ। कथा सुनाई गुरहि सब सादर दृत बोलाइ॥२९३॥

सुनि बोले गुर अति सुखु पाई। पुन्य पुरुष कहुँ महि सुख छाई।। जिमि सिरता सागर महुँ जाहीं। जद्यि ताहि कामना नाहीं।। तिमि सुख संपति बिनहिं बोलाएँ। धरमसील पहिं जाहिं सुभाएँ॥ तुम्ह गुर बिप्र धेनु सुर सेबी। तिस पुनीत कौसल्या देवी॥ सुकृती तुम्ह समान जग माहीं। भयउ न है कोउ होनेउ नाहीं॥ तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काकें। राजन राम सिरस सुत जाकें।। वीर बिनीत धरम व्रत धारी। गुन सागर वर वालक चारी॥ तुम्ह कहुँ सब काल कल्याना। सजह वरात वजाइ निसाना॥

दो०-चलहु बेगि सुनिगुर वचन भलेहिं नाथ सिरु नाइ।

भूपति गवने भवन तव दूतन्ह वासु देवाइ।।२९४।।
राजा सचु रिनवास वोलाई।जनक पत्रिका वाचि सुनाई।।
स्रोने संदेसु सकल हरपानीं।अपर कथा सब भूप वस्वानीं।।
प्रेम प्रफुल्लित राजिह रानी।मनहुँ सिखिनि सुनि वारिद वानी
सुदित असीस देहिं गुर नारीं।अति आनंद मगन महतारीं।।
लेहिं परस्पर अति प्रिय पाती।हृद्यँ लगाइ जुड़ाविहं छाती।।
राम लखन के कीरित करनी।वारिहं वार भूपवर वस्नी।।
स्रोने प्रसाद किह द्वार सिधाए।रानिन्ह तव महिदेव वोलाए।।
स्रिए दान आनंद समेता।चले विप्रवर आसिप देता।।
ली०—जाचक लिए हँकारिदीनिह निछाविर कोटि विधि।

चिरु जीवहुँ सुत चारि चक्रवर्ति दसरत्थ के ॥२९५॥
कहत चले पहिरें पट नाना। हरिष हने गहगहे निमानाः समाचार सब लोगन्ह पाए। लागे घर घर हान दश्य सुवन चारि दस भरा उछाह। जनकसुता रघुरीर दिश्य हु। सि सुभ कथा लोग अनुरागे। मग गृह गर्ली स्वान्त निर्मा विद्या पहाचि। सम पूर्ग संवान करिया। वदिष श्रीति के श्रीति सहाई। मंगल रचन कर्न वसाई॥ ध्वा पताक पट चामर चार। छात्रा कर्न विद्या श्वान करिया करि

जहँ तहँ जूथ जूथ मिलि भामिनि। सिज नव सप्त सकल दुति दामिनि बिधुबदनीं मृगसावक लोचिन। निजसरूप रति मानु विमोचिन।। गावहिं मंगल मंजुल वानीं।सुनि कलरव कलकंठिलजानीं॥ भूप भवन किमि जाइ बखाना। विस्व विमोहन रचेउ विताना।। मंगल द्रब्य मनोहर नाना। राजत वाजत विपुल निसाना।। कतहुँ विरिद बंदी उच्चरहीं।कतहुँ वेद धुनि भूसुर करहीं॥ गावहिं सुंदरि मंगल गीता।लै लै नाम्र राम्र अरु सीता॥ बहुत उछाहु भवनु अति थोरा। मानहुँ उमिंग चला चहु ओरा॥ दो०-सोभा दसरथ भवन कइ को कवि वरने पार। जहाँ सकल सुर सीस मिन राम लीन्ह अवतार ॥२९७॥ भूप भरत पुनि लिए बोलाई। हय गय स्यंदन साजहु जाई॥ चलहु बेगि रघुबीर बराता। सुनत पुलक पूरे दोउ भ्राता॥ भरत सकल साहनी बोलाए। आयसु दीन्ह मुद्दित उठि धाए॥ रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे। बरन बरन बर बाजि बिराजे।। सुभग सकल सुठि चंचल करनी। अय इव जरत धरत पग धरनी।। नाना जाति न जाहिं बखाने। निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने॥ तिन्ह सब छयल भए असवारा। भरत सरिस बय राजकुमारा।। सुंदर सब भूपनधारी। कर सर चाप तून कटि भारी।। दो०-छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नबीन। जुग पदचर असवार प्रति जे असिकला प्रवीन ॥२९८॥

बाँधें विरद बीर रन गाढ़े। निकसि भए पुर बाहेर ठाड़े॥ फेरहिं चतुर तुरग गति नाना।हरपहिं सुनि सुनि पनव निसाना॥ रथ सारथिन्ह बिचित्र बनाए। ध्यज पताक मिन भूषन छाए।। चवँर चारु किंकिनि धुनि करहीं। भाजु जान सोभा अपहरहीं।। सावँकरन अगनित हय होते। ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते।। सुंदर सकल अलंकृत सोहे। जिन्हिह बिलोकत ग्रुनि मन मोहे जे जल चलिंह थलिह की नाईं। टाप न बूड़ बेग अधिकाईं।। अस्त्र सस्त्र सचु साजु बनाई। रथी सारथिन्ह लिए बोलाई।। हो०—चिंह चिंह रथ बाहेर नगर लागी जुरन वरात।

होत सगुन सुंदर सविह जो जेहि कारज जात ।।२९९।।
किलत करिवरिन्ह परीं अँवारीं। किह न जाहिं जेहि भाँति सँवारीं
चले मत्त गज घंट बिराजी। मनहुँ सुभग सावन घन राजी।।
बाहन अपर अनेक विधाना। सिविका सुभग सुखासन जाना।।
तिन्ह चिह चले विप्रवर चूंदा। जनु तनु धरें सकल शित छंदा।।
मागध सत बंदि गुनगायक। चले जान चिह जो जेहि लायक।।
बेसर ऊँट चूपभ बहु जाती। चले वस्तु भिर अगनित भाँती।।
कोटिन्ह काँविर चले कहारा। विविध वस्तु को वरने पारा।।
चले सकल सेवक समुदाई। निज निज साजु समाजु वनाई।।

रो०-सव कें उर निर्भर हरपु पूरित पुलक सरीर। कवहिं देखिवे नयन भरि रामु लखनु दोड वीर ॥३००॥

गरजिहं गज घंटा धुनि घोरा। रथ रव वाजि हिंस चहु ओरा।। निद्रि घनिह धुम्मेरहिं निसाना। निज पराइ कळु सुनिअ न काना।। महा भीर भूपति के द्वारें। रज होइ जाइ पपान पवारें।। मही अटारिन्ह देखहिं नारीं। लिएँ आरती मंगल थारीं।। जहँ तहँ ज्थ ज्थ मिलि भामिनि। सिज नव सप्त सकल दुित दामिनि बिधुबदनीं मृगसावक लोचिनि। निज सरूप रित मानु विमोचिनि।। गाविहं मंगल मंजल बानीं। सिन कलरव कलकंठिलजानीं।। भूप भवन किमि जाइ बखाना। विस्व विमोहन रचेउ विताना।। मंगल द्रब्य मनोहर नाना। राजत बाजत विपुल निसाना।। कतहुँ बिरिद बंदी उच्चरहीं। कतहुँ वेद धुनि भूसुर करहीं।। गाविहं सुंदि मंगल गीता। ले ले नामु रामु अरु सीता।। बहुत उछाहु भवनु अति थोरा। मानहुँ उमिंग चला चहु ओरा।। दो०—सोभा दसरथ भवन कइ को किन वरने पार।

जहाँ सकल सुर सीस मिन राम लीन्ह अवतार ॥२९७॥
भूप भरत पुनि लिए बोलाई। हय गय स्यंदन साजहु जाई॥
चलहु बेगि रघुबीर बराता। सुनत पुलक पूरे दोउ भ्राता॥
भरत सकल साहनी बोलाए। आयसु दीन्ह मुदित उठि धाए॥
रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे। बरन बरन बर बाजि विराजे॥
सुभग सकल सुठि चंचल करनी। अय इव जरत धरत पग धरनी॥
नाना जाति न जाहिं बखाने। निदिर पवजु जजु चहत उड़ाने॥
तिन्ह सब छयल भए असवारा। भरत सिरस बय राजकुमारा॥
सब सुंदर सब भूपनधारी। कर सर चाप तून किट भारी॥
दो०—छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नबीन।
जुग पदचर असवार प्रति जे असिकला प्रवीन ॥२९८॥

बाँधें विरद बीर रन गाढ़े। निकसि भए पुर बाहेर ठाढ़े॥ फेरहिं चतुर तुरग गति नाना।हरपहिं सुनि सुनि पनव निसाना॥ रथ सारिथन्ह बिचित्र बनाए। ध्वज पताक मिन भूषन लाए।।
चवँर चारु किंकिनि धुनि करहीं। भानु जान सोभा अपहरहीं।।
सावँकरन अगनित हय होते। ते तिन्ह रथन्ह सारिथन्ह जोते।।
सुंदर सकल अलंकृत सोहे। जिन्हिह बिलोकत मुनि मन मोहे
जे जल चलिंह थलिंह की नाईं। टाप न व्इ बेग अधिकाईं।।
अस्त सस्त सबु साजु बनाई। रथी सारिथन्ह लिए बोलाई।।
दो०—चिंह चिंह रथ बाहेर नगर लागी जुरन वरात।

होत सगुन सुंदर सवहि जो जेहि कारज जात ।।२९९।।
किलत करिवरिन्ह परीं अँवारीं। किह न जाहिं जेहि भाँति सँवारीं
चले मत्त गज घंट विराजी। मनहुँ सुभग सावन घन राजी।।
वाहन अपर अनेक विधाना। सिविका सुभग सुखासन जाना।।
तिन्ह चिह चले विप्रवर चंदा। जनु तनु धरें सकल श्रुति छंदा।।
मागध सत बंदि गुनगायक। चले जान चिह जो जेहि लायक।।
वेसर ऊँट चुपभ बहु जाती। चले वस्तु भिर अगनित भाँती।।
कोटिन्ह काँविर चले कहारा। विविध वस्तु को वरने पारा।।
चले सकल सेवक समुदाई। निज निज साजु समाजु वनाई।।

वो०—सव कें उर निर्भर हर्षु प्रित पुलक सरीर। कवहिं देखिबे नयन भरि राग्नु लखनु दोउ वीर।।३००॥

गरजिहं गज घंटा धुनि घोरा। रथ रव बाजि हिंस चहु ओरा।। निदिर घनिह घुम्मेरहिं निसाना। निज पराइ कळु सुनिअ न काना।। महा भीर भूपति के द्वारें। रज होइ जाइ पपान पवारें।। बढ़ी अटारिन्ह देखिंह नारीं। लिएँ आरती मंगल थारीं।। गाविहं गीत मनोहर नाना। अति आनंदु न जाइ वखाना।। तब सुमंत्र दुइ रयंदन साजी। जोते रिव हय निंदक बाजी।। दोउ रथ रुचिर भूप पिहं आने। निहं सारद पिहं जािहं बखाने॥ राज समाज एक रथ साजा। दूसर तेज पुंज अति भ्राजा।। दो०—तेहिं रथ रुचिर बसिष्ठ कहुँ हरिष चढ़ाइ नरेसु।

आपु चढ़ेड स्यंदन सुमिरि हर गुर गौरि गनेसु ॥२०१॥
सिहत बिसिष्ठ सोह नृप कैसें। सुर गुर संग पुरंदर जैसें॥
किर कुल रीति वेद विधि राऊ। देखि सबिह सब भाँति बनाऊ॥
सुमिरि राम्र गुर आयसु पाई। चले महीपित संख बजाई॥
हरषे बिबुध बिलोकि बराता। बरषिहं सुमन सुमंगल दाता॥
भयड कोलाहल हय गय गाजे। ब्योम बरात बाजने बाजे॥
सुर नर नारि सुमंगल गाई। सरस राग बाजिहं सहनाई॥
घंट घंटि धुनि बरनि न जाहीं। सरव करिहं पाइक फहराहीं॥
करिहं बिद्षक कौतुक नाना। हास कुसल कल गान सुजाना॥

यो०-तुरंग नचावहिं कुअँर बर अकिन मृदंग निसान। नागर नट चितवहिं चिकत डगहिं न ताल बँधान।।३०२॥

बनइ न बरनत बनी बराता। होहिं सगुन सुंदर सुभदाता।। चारा चाषु वाम दिसि लेई। मनहुँ सकल मंगल किह देई।। दाहिन काग सखेत सहावा। नकुल दरस सब काहूँ पावा।। सानुकूल बह त्रिबिध बयारी। सघट सबाल आब बर नारी।। लोवा फिरि फिरि दरस देखावा। सुरभी सनमुख सिसुहि पिआवा मृगमाला फिरि दाहिनि आई। मंगल गन जनु दीन्ह देखाई॥ छैन्द्रने कह छेन विसेशी सामा बाम स्वतः पर देखी। सन्द्रक कारक द्वि अरु मीना कर पुस्तक हुई दिप प्रवीमा ॥

के चं . इन्य कल्यानम्य अभिमत फल दातार्। इन्न सन् साचे होन हित भए संगुन एक बार्॥२०२॥

मंगल सगुन सगम सब ताकें। सगुन ब्राग्न सुंदर स्रांत जाकें।।
राम सिर वर दुलहिनि सीता। समधी दसरशु जनक प्रनीता।।
सुनि अस व्याहु सगुन सब नाचे। अब कीन्हे बिरंचि हम साँचे।।
एहि विधि कीन्ह बरात पयाना। हय गय गाजिह हने निसाना।।
आवत जानि भानुकुल केतू। सरितिन्ह जनक्र बँधाए रोत्।।
वीच वीच वर बास बनाए। सुरपुर सिरस रांपदा हिणए।।
असन सयन वर बसन सुहाए। पाविह सब निज निज गन भाए।।
नित नूतन सुख लिख अनुक्ले। सकल बरातिन्ह गंदिर भूले।।

दो॰-आवत जानि बरात बर सुनि गहगहे निसान। सजि गज रथ पदचर तुरग लेन चले अगवान।।३०४।।

## मासपारायण, दसवाँ विश्राम

कनक कलस भरि कोपर थारा। भाजन लिलत अनेक अकारा॥
भरे सुधासम सब पकवाने। नाना भाँति म जाहि धरनाने॥
फल अनेक वर वस्तु मुहाई। हरिष भेंट हिन श्रूप पटाई॥
भूपन वसन महामिन नाना। खगम्मगह्य भग्या हिपाल पटाए॥
मंगल सगुन सुगंध सुहाए। बहुन भाँति यहिपाल पटाए॥
दिधि चिटरा उपहार अपाग। भरि शर्म महामि जोंग कहाग॥

अगवानन्ह जब दीखि बराता। उर आनंदु पुलक भर गाता॥ देखि बनाव सहित अगवाना। मुदित वरातिन्ह हने निसाना॥

दो०--हरिप परसपर मिलन हित कछुक चले वगमेल । जनु आनंद समुद्र दुइ मिलत विहाइ सुवेल ॥३०५॥

वरिष सुमन सुर सुंदिर गाविहें। सुदित देव दुंदुभी वजाविहें।। वस्तु सकल राखीं नृप आगें। विनय कीन्ह तिन्ह अति अनुरागें प्रेम समेत राय सन्नु लीन्हा। भे वकसीस जानकिन्ह दीन्हा।। किर पूजा मान्यता वड़ाई। जनवासे कहुँ चले लवाई।। वसन विचित्र पाँवड़े परहीं। देखिधनदु धन मदु परिहरहीं।। अति सुंदर दीन्हेउ जनवासा। जहँ सब कहुँ सब भाँति सुपासा।। जानी सियँ वरात पुर आई। कछु निज महिमा प्रगटि जनाई।। हृदय सुमिरि सब सिद्धि बोलाई। भूप पहुनई करन पठाई।।

दो०—सिधि सव सिय आयसु अकिन गईं जहाँ जनवास। लिएँ संपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिलास ॥३०६॥

निज निज बास बिलोकि बराती। सुर सुख सकल सुलभ सब भाँती विभव भेद कल्ल कोउ न जाना। सकल जनक कर करहिं बखाना।। सिय महिमा रघुनायक जानी। हरषे हृदयँ हेतु पहिचानी।। पितु आगमनु सुनत दोउ भाई। हृदयँ न अति आनंदु अमाई।। सक्जचन्ह किह न सकत गुरु पाहीं। पितु दरसन लालचु मन माहीं।। विखामित्र विनय बिंड देखी। उपजा उर संतोषु विसेपी।। हरिप वंधु दोउ हृदयँ लगाए। पुलक अंग अंबक जल छाए।।

चले जहाँ दसरथु जनवासे। मनहुँ सरोवर तकेड पिआसे॥

**% बालकाण्ड %** 

दो॰-भूप बिलोके जबहिं मुनि आवत सुतन्ह समेत । उठे हरिष सुखसिंधु महुँ चले थाह सी लेत ॥२०७॥

मुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा। बार बार पद रज धिर सीसा।। कौसिक राउ लिए उर लाई। किह असीस पूछी कुसलाई।। पुनि दंडवत करत दोउ भाई। देखि नृपित उर सुखु न समाई।। सुत हियँ लाइ दुसह दुख मेटे। मृतक सरीर प्रान जनु भेंटे।। पुनि बिसष्ठ पद सिर तिन्ह नाए। प्रेम मुदित मुनिबर उर लाए।। बिप्र बंद बंदे दुहुँ भाई। मनभावती असीसें पाई।। भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा। लिए उठाइ लाइ उर रामा।। हरषे लखन देखि दोउ भ्राता। मिले प्रेम परिपूरित गाता।।

दो०-पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत । मिले जथाविधि सबहि प्रभु परम कृपाल विनीत ॥३०८॥

रामिह देखि बरात जुड़ानी। प्रीति कि रीति न जाति वखानी।।
नृप समीप सोहिंह सुत चारी। जनु धन धरमादिक तनुधारी।।
सुतन्ह समेत दसरथि देखी। मुदित नगर नर नारि बिसेषी।।
सुमन बिरिस सुर हनिंह निसाना। नाकनटीं नाचिंह किर गाना।।
सतानंद अरु बिप्र सचिव गन। मागध सूत बिदुष बंदीजन।।
सिहत बरात राउ सनमाना। आयसु मागि फिरे अगवाना।।
प्रथम बरात लगन तें आई। तातें पुर प्रमोदु अधिकाई।।
नहानंदु लोग सब लहहीं। बढ़हुँ दिवस निसि विधि सन कहहीं।।

दो॰—राम्र सीय सोभा अवधि सुकृत अवधि दोउ राज। जहँ तहँ पुरजन कहिं अस मिलि नर नारिसमाज ॥३०९॥ जनक सुकृत मूरित वैदेही। दसरथ सुकृत रागु धरें देही।। इन्ह सम काहुँ न सिव अवराधे। काहुँ न इन्ह समान फल लाधे।। इन्ह सम कोउ न भयउ जग माहीं। है निहं कतहूँ होनेउ नाहीं।। हम सब सकल सुकृत के रासी। भए जग जनिम जनकपुर वासी।। जिन्ह जानकी राम छिब देखी। को सुकृती हम सिर विसेपी।। पुनि देखब रघुबीर बिआहू। लेब भली विधि लोचन लाहू।। कहिं परसपर कोकिलबयनीं। एहि बिआहँ बड़ लाग्न सुनयनीं।। बड़ें भाग विधि बात बनाई। नयन अतिथि होइहिं दोउ भाई।।

दो०-बारहिं बार सनेह बस जनक बोलाउव सीय। लेन आइहिं बंधु दोउ कोटि काम कमनीय।।३१०॥

बिबिध भाँति होइहि पहुनाई। प्रिय न काहि अस सासुर माई।। तब तब राम लखनिह निहारी। होइहिं सब पुर लोग सुखारी।। सिख जस राम लखन कर जोटा। तैसेइ भूप संग दुइ ढोटा।। स्थाम गौर सब अंग सुहाए। ते सब कहिं देखि जे आए।। कहा एक मैं आजु निहारे। जनु बिरंचि निज हाथ सँवारे।। भरतु रामही की अनुहारी। सहसा लखिन सकिं नर नारी।। लखनु सत्रुखदनु एकरूपा। नख सिख ते सब अंग अनूपा।। मन भाविं मुख बरिन न जाहीं। उपमा कहुँ त्रिभुवन कोड नाहीं।।

छ ०—उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहुँ किन कोनिद कहैं। नल निनय निद्या सील सोभा सिंधु इन्ह से एइ अहैं।। पुर नारि सकल पसारि अंचल निधिहि नचन सुनावहीं। न्याहिअहुँ चारिउ भाइ एहिं पुर हम सुमंगल गावहीं।। सी०-कहिं परस्पर नारि बारि विलोचन पुलक तन ।
सिंख सच्च करव पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ ॥३११॥
एहि विधि सकल मनोरथ करहीं। आनँद उमिंग उमिंग उर भरहीं
जे नृप सीय खयंवर आए। देखि बंधु सब तिन्ह सुखपाए॥
कहत राम जसु विसद विसाला। निज निज भवन गए महिपाला॥
गए बीति कल्ल दिन एहि भाँती। प्रमुदित पुरजन सकल बराती॥
मंगल मूल लगन दिनु आवा। हिम रितु अगहनु मासु सुहावा॥
प्रह तिथि नखतु जोगु वर बारू। लगन सोधि बिधि कीन्ह विचारू॥
पर्ठ दीन्हि नारद सन सोई। गनी जनक के गनकन्ह जोई॥

सुनी सकल लोगन्ह यह बाता। कहिं जोतिषी आहिं विधाता॥

दो०-घेनुधृरि वेला विमल सकल सुमंगल मूल।

वित्रन्ह कहेउ विदेह सन जानि सगुन अनुक्ल ।।३१२।।
उपरोहितहि कहेउ नरनाहा। अब विलंब कर कारन काहा।।
सतानंद तब सचिव वोलाए। मंगल सकल साजि सब ल्याए।।
संख निसान पनव बहु बाजे। मंगल कलस सगुन सुभ साजे।।
सुभग सुआसिनि गावहिं गीता। करिं वेद धुनि वित्र पुनीता।।
लेन चले सादर एहि भाँती। गए जहाँ जनवास वराती।।
कोसलपति कर देखि समाजू। अति लघु लाग तिन्हिं सुरराजू।।
भयउ समउ अब धारिश पाऊ। यह सुनि परा निसानिहं घाऊ।।
गुरिह पृछि करि कुल विधि राजा। चले संग सुनि साधु समाजा।।

दो०-भाग्य विभव अवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख जानि जनम निज वादि॥३१ सुरन्ह सुमंगल अवसर जाना। वरपिंह सुमन वजाइ निसाना॥
सिव ब्रह्मादिक विवुध वरूथा। चढ़े विमानिन्ह नाना जूथा॥
प्रेम पुलक तन हृद्यँ उछाहू। चले विलोकन राम विआहू॥
देखि जनकपुरु सुर अनुरागे। निज निज लोक सवहिं लघुलागे॥
चितवहिं चिकत विचित्र विताना। रचना सकल अलौकिक नाना॥
नगर नारि नर रूप निधाना। सुघर सुधरम सुसील सुजाना॥
तिन्हिंह देखि सब सुर सुरनारीं। भए नखत जनु विधु उजिआरी॥
विधिहि भयउ आचरजु विसेषी। निज करनी कळु कतहुँ न देखी॥

दो०-सिवँ समुझाए देव सब जिन आचरज भुलाहु।

हृदयँ विचारहु धीर धिर सिय रघुवीर विआहु ॥३१४॥ जिन्ह कर नाम्नु लेत जग माहीं।सकल अमंगल मूल नसाहीं॥ करतल होहिं पदारथ चारी।तेइ सिय राम्नु कहेउ कामारी॥ एहि विधिसंभ्र सुरन्ह समुझावा।पुनि आगें वर वसह चलावा॥ देवन्ह देखे दसरथु जाता।महामोद मन पुलकित गाता॥ साधु समाज संग महिदेवा।जनु तनु धरें करिहं सुख सेवा॥ सोहत साथ सुभग सुत चारी।जनु अपवरग सकल तनुधारी॥ मरकत कनक वरन वर जोरी।देखि सुरन्ह में प्रीतिन थोरी॥ पुनि रामिह विलोकि हियँ हरेष।नृपिह सराहि सुमन तिन्ह वरेष॥ दो०—राम रूपु नख सिख सुभग बारिहं वार निहारि।

पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि ॥३१५॥ केकि कंठ दुति स्थामल अंगा। तिड़त बिनिंदक वसन सुरंगा॥ ज्याह विभूषन विविध बनाए। मंगल सब सब भाँति सुहाए॥ सरद विमल विधु वदनु सहावन। नयन नवल राजीव लजावन।।
सकल अलौकिक सुंदरताई। किह न जाइ मनहीं मन भाई।।
विधु मनोहर सोहिंह संगा। जात नचावत चपल तुरंगा।।
राजकुअँर वर बाजि देखाविंह। बंस प्रसंसक बिरिद सुनाविंह।।
जेहि तुरंग पर राष्ट्र बिराजे। गति विलोकि खगनायकु लाजे।।
कहि न जाइ सब भाँति सुहावा। बाजि बेषु जनु काम बनावा।।

<sup>छं०-जनु</sup> बाजि वेषु बनाइ मनसिजु राम हित अति सोहई।। आपनें बय बल रूप गुन गित सकल भुवन विमोहई।। जगमगत जीनु जराव जोति सुमोति मिन मानिक लगे।। किंकिनि ललाम लगामु ललित बिलोकि सुर नर मुनि ठगे।।

दो॰-प्रभु मनसिंहं लयलीन मनु चलत बानि छिब पाव ।

म्पित उड़गन तड़ित घनु जनु बर बरहि नचाव ।।३१६॥ जेहिं बर बाजि रामु असवारा। तेहि सारदं न बरने पारा॥ संकरु राम रूप अनुरागे। नयन पंचदस अवि प्रिय लागे॥ हिरि हित सहित रामु जब जोहे। रमा समेत रमापित मोहे॥ निरित्व राम छिव विधि हरवाने। आठइ नयन जानि पछिताने॥ सुर सेनप उर बहुत उछाहू। विधि ते डेवढ़ लोचन लाहू॥ रामिह चितव सुरेस सुजाना। गौतम श्रापु परम हित माना॥ देव सकल सुरपतिहि सिहाहीं। आजु पुरंदर सम कोउ नाहीं॥ सुदित देवगन रामिह देखी। नुपसमाज दुहुँ हरपु विसेपी॥

हं०-अति हरपु राजसमाज दुहु दिसि दुंदुभीं वाजहिं घनी । वरपहिंसुमन सुर हरपि कहि जय जयति जय रघुकुलमनी।। एहि भाँति जानि बरात आक्त वाजने वहु बाजहीं। रानी सुआसिनि वोलि परिछनि हेतु मंगल साजहीं॥ दो०-सजि आरती अनेक विधि मंगल सकल सँवारि।

चलीं मुदित परिछिनि करन गजगामिनि वर नारि ॥३१७॥ विधुवदनीं सब सब मृगलोचिनि।सब निज तन छिव रित मदु मोचिन पिहरें बरन बरन बर चीरा। सकल विभूगन सजें सरीरा॥ सकल सुमंगल अंग बनाएँ। करिहें गान कलकंठि लजाएँ॥ कंकन किंकिनि न्पुर बाजिहें। चालि बिलोकि काम गज लाजिहें बाजिने बिबिध प्रकारा। नभ अरु नगर सुमंगलचारा॥ सची सारदा रमा भवानी। जे सुरितय सुचि सहज सयानी॥ कपट नारि बर बेप बनाई। मिलीं सकल रिनवासिह जाई॥ करिहें गान कल मंगल बानीं। हरप विवस सब काहुँ न जानीं॥ छं०—को जान केहि आनंद वस सब ब्रह्म वर परिछिन चली।

कल गान मधुर निसान बरविं सुमन सुर सोभा भली।। आनंदकंदु बिलोकि द्लहु सकल हियँ हरिवत भई। अंभोज अंबक अंबु उमिंग सुअंग पुलकाविल छई॥

दो - जो सुखु भा सिय मातु मन देखि राम वर वेषु ।

सो न सकहिं कहि कलप सत सहस सारदा सेषु ।।३१८॥ नयन नीरु हिट मंगल जानी।परिल्ञिन करहिं मुदित मन रानी॥ वेद विहित अरु कुल आचारू।कीन्ह भली विधि सव व्यवहारू॥ पंच सबद धुनि मंगल गाना।पट पाँवड़े परहिं विधि नाना॥ करिआरती अरघु तिन्ह दीन्हा।राम गमनु मंडप तब कीन्हा॥ दसरथु सहित समाज बिराजे। बिभव बिलोकि लोकपित लाजे।।
समयँ समयँ सुर बरषि फूला। सांति पढ़िंहं महिसुर अनुक्ला।।
नभ अरु नगर कोलाहल होई। आपिन पर कल्ल सुनह न कोई।।
एहि बिधि रामु मंडपिहं आए। अरघु देइ आसन बैठाए।।
छं०—बैठारि आसन आरती किर निरित्व बरु सुखु पावहीं।
मिन बसन भूषन भूरि वारिहं नारि मंगल गावहीं।।
ब्रह्मादि सुरबर बिप्र बेष बनाइ कोतुक देखहीं।
अवलोकिरघुकुल कमल रिब छिब सुफल जीवन लेखहीं।।

दो०—नाऊ बारी भाट नट राम निछावरि पाइ।

ग्रिदेत असीसिंहं नाइ सिर हरषु न हदयँ समाइ।।३१९॥

मिले जनकु दसरथु अति प्रीतीं। किर बैदिक लौकिक सब रीतीं।।

मिलत महा दोउ राज बिराजे। उपमा खोजि खोजि कि लि लाजें।।

लही न कतहुँ हारि हियँ मानी। इन्ह सम एइ उपमा उर आनी।।

सामध देखि देव अनुरागे। सुमन बरि जसु गावन लागे।।

जगु बिरंचि उपजावा जब तें। देखे सुने •याह बहु तब तें।।

सकल भाँति सम साजु समाजू। सम समधी देखे हम आजू।।

देव गिरा सुनि सुंदर साँची। प्रीति अलौकिक दुहु दिसि माची।।

देत पाँवड़े अरघु सुहाए। सादर जनकु मंडपिंह ल्याए।।

छं०—मंडपु विलोकि विचित्र रचनाँ रुचिरताँ मुनि मन हरे। निजपानि जनक सुजान सब कहुँ आनि सिंघासन धरे।। कुल इप्ट सरिस बसिष्ट पूजे विनय करि आसिप लही। कौसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न परै कही।। दो०-चमादेव आदिक रिपय पूजे मुदित महीस। दिए दिब्य आसन सबहि सब सन लही असीस ॥३२०॥ बहुरि कीन्हि कोसलपति पूजा। जानि ईस सम भाउ न द्जा।। कीन्हि जोरि कर विनय बड़ाई। कहि निज भाग्य विभव बहुताई॥ पूजे भृपति सकल बराती।समधी सम सादर सब भाँती॥ आसन उचित दिए सब काहू। कहीं काह मुख एक उछाहू॥ सकल बरात जनक सनमानी।दान मान विनती वर वानी।। बिधि हरि हरु दिसि पति दिनराऊ। जे जानहिं रघुवीर प्रभाऊ॥ कपट विप्र बर बेप वनाएँ। कौतुक देखिहं अति सचु पाएँ॥ पूजे जनक देव सम जानें। दिए सुआसन विनु पहिचानें।। **रुं**०-पहिचान को केहि जान सबहि अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदु बिलोकि द्लहु उभय दिसि आनँदमई॥ सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दए। अवलोकि सीलु सुभाउ प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भए।।

दो०-रामचंद्र मुख चंद्र छिव लोचन चारु चकार। करत पान सादर सकल प्रेमु प्रमोदु न थोर॥३२१॥

समउ बिलोकि बसिष्ठ बोलाए। सादर सतानंदु सुनि आए।। बेगि कुअँरि अब आनहु जाई। चले मुदित मुनि आयसु पाई।। रानी सुनि उपरोहित बानी। प्रमुदित सखिन्ह समेत सयानी।। बिप्र बधृ बुलबृद्ध बोलाईं। किर बुल रीति सुमंगल गाई।। नारि बेप ज सुर बर बामा। सकल सुभायँ सुंद्री स्थामा।। तिन्हहि देखि सुखु पावहिं नारीं। विनु पहिचानि प्रानहु ते प्यारीं।। बार बार सनमानहिं रानी। उमा रमा सारद सम जानी। सीय, सँवारि समाजु बनाई। मुदित मंडपहिं चलीं लवाई।। छं० – चिल ल्याइ सीतिह सखीं सादर सिज सुमंगल भामिनीं। नवसप्त साजें सुंदरीं सब मत्त कुंजर गामिनीं।। कल गान सिन मुनि ध्यान त्यागिहं काम कोकिल लाजहीं। मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहीं।। दो० – सोहित बनिता बृंद महुँ सहज सुहाविन सीय। छिब ललना गन मध्य जनु सुषमा तिय कमनीय।।३२२॥

सिय सुंदरता वरिन न जाई। लघु मित वहुत मनोहरताई।। आवत दीखि वरातिन्ह सीता। रूप रासि सब भाँति पुनीता।। सबिह मनिहं मन किए प्रनामा। देखि राम भए पूरनकामा।। हरेषे दसरथ सुतन्ह समेता। किह न जाइ उर आनँद जेता।। सुर प्रनाम करि बरिसिहं फूला। मुनि असीस धुनि मंगल मूला।। गान निसान कोलाहल भारी। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी।। एहि बिधि सीय मंडपिहं आई। प्रमुदित सांति पढ़िहं मुनिराई।। तेहि अवसर कर बिधि न्यवहारू। दुहुँ कुलगुर सब कीन्ह अचारू।।

छं०-आचारु किर गुर गौरि गनपति मुदित वित्र पुजावहीं। सुर प्रगिट पूजा लेहिं देहिं असीस अति सुखु पावहीं।। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महुँ चहैं। भरे कनक कोपर कलस सो तब लिए हिं परिचारक रहैं।। १।। कुल रीति प्रीति समेत रवि कहि देत सबु सादर कियो। एहि भाँति देव पुजाइ सीतहि सुभग सिंधासनु दियो।। सिय राम अवलोकिन परसपर प्रेम्न काहु न लिख परें। मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट किव कैसें करें।। २॥ दो०-होम समय तनु धिर अनळ अति सुखआहुति लेहिं। बिप्र बेप धिर बेद सब किहं विवाह विधि देहिं।।३२३॥

जनक पाटमहिंभी जम जानी। सीय मातु किमिजाइ बखानी।।
सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेटि बिधि रची बनाई।।
समउ जानि सुनिबरन्ह बोलाई। सुनत सुआसिनि सादर ल्याई।।
जनक बाम दिसि सोह सुनयना। हिममिरि संग बनी जनु मयना।।
कनक कलस मिन कोपर रूरे। सुचि सुगंध मंगल जल पूरे।।
निज कर मुदित रायँ अरु रानी। धरे राम के आगें आनी।।
पढ़िंह बेद मुनि मंगल बानी। गगन सुमन झिर अवसरु जानी।।
बरु बिलोकि दंपति अनुरागे। पाय पुनीत पखारन लागे।।

बरु बिलोकि दंपति अनुरागे। पाय पुनीत पखारन लागे।।

छ०-लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली।

नभनगर गान निसान जय धुनि उमगि जनु चहुँ दिसि चली

जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदेव विराजहीं।

जे सकुत सुमिरत विमलता मन सकल किल मल भाजहीं।। १।।

जे परिस मुनिबनिता लही गित रही जो पातकमई।।

मकरंदु जिन्ह को संभु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई।।

किर पखारत भाग्यभाजन जे सेइ अभिमत गित लहैं।

ते पद पखारत भाग्यभाजन जनक जय जय सव कहैं।। २।।

बर कुअँरि करतल जोरि साखोचारु दोउ कुलगुर करें।

भयो पानिगहनु विलोकि विधि सुर मनुज मुनि आनँद भरें।।

सुखमूल दूलहु देखि दंपित पुलक तन हुलस्यो हियो। करि लोक वेद विधानु कन्यादानु नृपभूपन कियो।।२।। हिमवंत जिमि गिरिजा महसहि हरिहि श्री सागर दई। तिमि जनक रामिह सिय समरपी बिस्न कल कीरित नई।। क्यों करे बिनय बिदेहु कियो विदेहु मूरित सावँरीं। करि होमु बिधिवत गाँठि जोरी होन लागीं भावँरीं।।8।।

दो॰—जय धुनि बंदी बेद धुनि मंगल गान निसान। सुनि हरपहिं वरषहिं विवुध सुरतरु सुमन सुजान।।३२४॥

कुअँह कुअँहि कल भावँहि देहीं। नयन लाभु सब सादर लेहीं।।

जाइ न बरिन मनोहर जोरी। जो उपमा कल्ल कहीं सो थोरी।।

राम सीय सुंदर प्रतिछाहीं। जगमगात मिन खंभन माहीं।।

मनहुँ मदन रित धिर वहु रूपा। देखत राम बिआहु अनूपा।।

दरस लालसा सकुच न थोरी। प्रगटन दुरत वहोरि बहोरी।।

भए मगन सब देखनिहारे। जनक समान अपान विसारे।।

प्रमुदित मुनिन्ह भावँहीं फेरीं। नेगसहित सब रीति निवेरीं।।

राम सीय सिर सेंदुर देहीं। सोभा किह न जाति विधि केहीं।।

अरुन पराग जलज भिर नीकें। सिसिहि भूष अहि लोभ अभी कें।।

बहुरिबिसिष्ट दीन्हि अनुसासन। वरु दुलहिनि वेठे एक आसन।।

हैं ॰ चैठे बरासन राम्र जानिक मृदित मन दसरथु भए। तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपने सुकृत सुरतरु फल नए।। भरि भुवन रहा उछाहु राम विवाहु भा सवहीं कहा। केहि भाँति वरनि सिरात रसना एक यहु मंगलु महा॥१॥ तव जनक पाइ वसिष्ठ आयमु व्याह साज सँवारि कै।
मांडवी श्रुतकीरित उरिमला कुअँरि लई हँकारि कै॥
कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुन सील सुख सोभामई।
सव रीति प्रीति समेत किर सो व्याहि नृप भरतिह दई॥२॥
जानकी लघु भिगनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि कै।
सो तनयदीन्ही व्याहि लखनिह सकल विधि सनमानि कै॥
जेहि नामु श्रुतकीरित सुलोचिन सुमुखि सब गुन आगरी॥
सो दई रिपुसदनिह भूपित रूप सील उजागरी॥३॥
अनुरूप वर दुलहिनि परस्पर लिव सकुच हियँ हरपहीं।
सब मुदित सुंदरता सराहिं सुमन सुर गन बरपहीं॥
सुंदरीं सुंदर बरन्ह सह सब एक मंडप राजहीं।
जनु जीव उर चारिज अवस्था विभ्रन सहित विराजहीं॥॥।

दो०—मुद्तित अवधपति सकल सुत वधुन्ह समेत निहारि ।

जनु पाए महिपाल मिन क्रियन्ह सहित फल चारि।।३२५॥ जिस रघुबीर ब्याह विधि बरनी। सकल क्रुअँर ब्याहे तेहिं करनी॥ किह न जाइ कल्ल दाइज मूरी। रहा कनक मिन मंडपु पूरी।। कंबल बसन बिचित्र पटोरे। भाँति भाँति बहु मोल न थोरे।। राज रथ तुरग दास अरु दासी। धेनु अलंकत कामदुहा सी॥ बस्तु अनेक करिअ किमि लेखा। किह न जाइ जानहिं जिन्ह देखा।। लोकपाल अवलोकि सिहाने। लीन्ह अवधपति सबु सुखु माने। दीन्ह जाचकिन्ह जो जेहि भावा। उवरा सो जनवासेहिं आया।। तब कर जोरि जनकु मृदु बानी। बोले सब बरात सनमानी।।

**इं०-सनमानि सकल बरात आद्र दान बिनय बड़ाइ** के । प्रमुदित महा मुनि चूंद बंदे पूजि प्रेम लड़ाइ कै।। सिरु नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट किएँ। सुरसाधु चाहत भाउ सिंधु कि तोष जल अंजलि दिएँ।। १।। कर जोरि जनकु बहोरि बंधु समेत कोसलराय सों। बोले मनोहर बयन सानि सनेह सील सुभाय सों ॥ संबंध राजन रावरें हम बड़े अब सब बिधि भए। एहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ लए ॥ २॥ ए दारिका परिचारिका करि पालिबीं करुना नई। अपराधु छमिवो बोलि पठए बहुत हों ढीटचो कई ॥ पुनि भानुकुलभूषन सकल सनमान निधि समधी किए। कहि जाति नहिं बिनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिए ॥ ३ ॥ र्युदारका गन सुमन बरिसहिं राउ जनवासेहि चले। दुंदुभी जय धुनि बेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले ॥ वब सर्खी मंगल गान करत मुनीस आयसु पाइकै। द्लह दुलहिनिन्ह सहित सुंद्रि चलीं कोहवर ल्याइ कै।। ४ ।।

दो॰-पुनि पुनि रामिह चितव सिय सकुचित मनु सकुचैन। हरत मनोहर मीन छिब प्रेम पिआसे नैन ॥३२६॥

मासपारायण, ग्यारहवाँ विश्राम

साम सरीरु सुभायं सुहावन।सोभा कोटि मनोज लजावन।। जावक जुत पद कमल सुहाए। सुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए।। पीत पुनीत मनोहर धोती। हरति वाल रवि दामिनि जोती।। कल किंकिनि कटि सत्र मनोहर। बाहु विसाल विभूपन सुंदर्॥ पीत जनेउ महाछवि देई। कर मुद्रिका चोरि चितु लेई॥ सोहत व्याह साज सब साजे। उर आयत उरभूपन राजे॥ पिअर उपरना काखासोती। दुहुँ आँचरन्हि लगे मनि मोती॥ नयन कमल कल कुंडल काना। वदनु सकल सौंदर्ज निधाना॥ सुंदर भृकुटि मनोहर नासा। भाल तिलकु रुचिरता निवासा॥ मनोहर माथे। मंगलमय मुकुता मनि गाथे।। सोहत मौरु छं ० – गाथे महामिन मौर मंजुल अंग सब चित चोरहीं। पुर नारि सुर सुंदरीं वरहि विलोकि सन तिन तोरहीं।। मिन बसन भूपन वारि आरति करिंह मंगल गावहीं। सुर सुमन बरिसहिं सत मागध बंदि सुजसु सुनावहीं ॥१॥ कोहबरहिं आने कुअँर कुअँरि सुआसिनिन्ह सुख पाइ कै। अति प्रीति लौकिक रीति लागीं करन मंगल गाइ कै॥ लहकौरि गौरि सिखाव रामहि सीय सन सारद कहैं। रनिवासु हास बिलास रस बस जन्म को फल्ल सब लहैं ॥२॥ निज पानि मनि महुँ देखिअति मूरति सुरूपनिधान की । चाळति न गुजबल्ली बिलोकिन बिरह भय बस जानकी ॥ कौतुक विनोद प्रमोदु प्रेष्ठ न जाइ किह जानहिं अलीं। बर कुआँरि सुंदर सकल सखीं लवाइ जनवासेहि चलीं ॥३॥ तेहि समय सुनिअ असीस जहँ तहँ नगर नभ आनँदु महा। चिरु जिअहुँ जोरीं चारु चारचो मुदित मन सबहीं कहा ॥ जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव विलोकि प्रभु दुंदुभि हनी। चले इरिष बरिष प्रसन निज निज लोक जय जय जय भनी ।४। दो॰—सहित बधूटिन्ह क़ुअँर सब तब आए पितु पास । सोभा मंगल मोद भरि उमगेउ जनु जनवास ॥३२७॥

पुनि जेवनार भई बहु भाँती। पठए जनक बोलाइ बराती।। परत पाँवड़े बसन अन्पा। सतन्ह समेत गवन कियो भूपा।। सादर सब के पाय परवारे। जथाजोगु पीढ़न्ह बैठारे।। धोए जनक अवधपति चरना। सील सनेह जाड निहं बरना।। बहुरि राम पद पंकज धोए। जे हर हृदय कमल महुँ गोए।। तीनिल भाइ राम सम जानी। धोए चरन जनक निज पानी।। आसन उचित सबिह नृप दीन्हे। बोलि सूपकारी सब लीन्हे।। सादर लगे परन पनवारे। कनक कील मनि पान सँवारे।।

दो॰—म्रपोदन सुरभी सरिप सुंदर खादु पुनीत। छन महुँ सब कें परुसि गे चतुर सुआर बिनीत ॥३२८॥

पंच कवल किर जेवन लागे। गारि गान सुनिअति अनुरागे।।
भाँति अनेक परे पकवाने। सुधा सिरस निहं जाहिं बखाने।।
परुसन लमे सुआर सुजाना। बिंजन बिबिध नाम को जाना।।
चारि भाँति भोजन बिधि गाई। एक एक बिधि वरिन न जाई।।
छरस रुचिर बिंजन बहु जाती। एक एक रस अगनित भाँती।।
जेवँत देहिं मधुर धुनि गारी। लैं लें नाम पुरुष अरु नारी।।
समय सुहाविन गारि बिराजा। हँसत राउ सुनि सहित समाजा।।
पिर्ह बिधि सबहीं भोजनु कीन्हा। आदर सहित आचमनु दीन्हा।।
दो०—देइ पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज।

जनवासेहि गवने मुदित संकल भूप सिरवाज ॥३२९॥

नित जूतन मंगल पुर माहीं। निमिष सिरस दिन जामिनि जाहीं॥ बड़े भार भूपितमिन जागे। जाचक गुन गन गावन लागे॥ देखि कुअँर बर बधुन्ह समेता। किमि किह जात मोदु मन जेता॥ प्रातिक्रिया किर गे गुरु पाहीं। महाप्रमोदु प्रेमु मन माहीं॥ किरि प्रनामु पूजा कर जोरी। वोले गिरा अमिअँ जनु बोरी॥ तुम्हरी कृपाँ सुनहु मुनिराजा। भयउँ आजु मैं पूरनकाजा॥ अब सब बिप्र बोलाइ गोसाई। देहु धेनु सब भाँति बनाई॥ सुनि गुर किर महिपाल बड़ाई। पुनि पठए मुनि बृंद बोलाई॥ हो — बामदेउ अरु देवरिपि बालमीकि जाबालि।

दंड प्रनाम सबिह नृप कीन्हे। पूजि सप्रेम वरासन दीन्हे।। चारि लच्छ वर धेनु मगाई। कामसुरिभ सम सील सुहाई।। सब बिधि सकल अलंकृत कीन्हीं। मुदित मिहप मिहदेवन्ह दीन्हीं।। करत बिनय बहु बिधि नरनाहू। लहेउँ आज जग जीवन लाहू।। पाइ असीस महीसु अनंदा। लिए बोलि पुनि जाचक बंदा।। कनक बसन मिन हय गय स्यंदन। दिए बुझि रुचि रिवकुलनंदन।। चले पहत गावत गुन गाथा। जय जय जय दिनकर कुल नाथा।। एहि बिधि राम बिआह उछाहू। सकइन बरिन सहस मुख जाहू।।

आए मुनिवर निकर तव कौसिकादि तपसालि ॥३३०॥

दो०—बार बार कौसिक चरन सीसु नाइ कह राउ। यह सबु सुखु ग्रुनिराज तव कृपा कटाच्छ पसाउ।।३३१॥

जनक सनेहु सीछ करत्ती। नृपु सब भाँति सराह विभूती॥ दिन उठि विदा अवधपति मागा। राखिहं जनकु सहित अनुरागा॥ नित न्तन आदरु अधिकाई। दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई।।
नित नव नगर अनंद उछाहू। दसरथ गवनु सोहाइ न काहू।।
बहुत दिवस बीते एहि भाँती। जनु सनेह रजु बँधे बराती।।
कौसिक सतानंद तब जाई। कहा बिदेह नृपिह समुझाई।।
अब दसरथ कहँ आयसु देहू। जद्यपि छाड़ि न सकहु सनेहू।।
भलेहिं नाथ कहि सचिव बोलाए। कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए।।

<sup>दो</sup>॰—अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाउ। भए प्रेमबस सचिव सुनि बिप्र सभासद राउ।।३३२।।

पुरनासी सुनि चलिहि बराता। बूझत विकल परस्पर वाता।। सत्य गवन सुनि सब बिलखाने। मनहुँ साँझ सरसिज सकुचाने।। जहँ जहँ आवत बसे बराती। तहुँ तहुँ सिद्ध चला वहु भाँती।। विविध भाँति मेवा पकवाना। भोजन साज न जाइ वखाना।। भिर भिर बसहँ अपार कहारा। पठई जनक अनेक सुसारा।। हुरग लाख रथ सहस पचीसा। सकल सँवारे नख अरु सीसा।। मत्त सहस दस सिंधुर साजे। जिन्हिह देखि दिसिकुँजर लाजे।। कनक वसन मनि भिर भिर जाना। महिषीं धेनु वस्तु विधि नाना।।

<sup>दो</sup>०-दाइज अमित न सिकअ किह दीन्ह विदेहँ वहोरि ।

जो अवलोकत लोकपित लोक संपदा थोरि ॥३३३॥
सन् समाज एहि भाँति बनाई। जनक अवधपुर दीन्ह पठाई॥
चिकिह बरात सुनत सब रानीं। विकल मीनगन जनु लघुपानीं॥
पुनि पुनि सीय गोद करि लेहीं। देइ असीस सिखावनु देहीं॥
शोएइ संतत पियहि पिआरी। चिरु अहिबात असीस हमारी॥

सासु ससुर गुर सेवा करेहू। पित रुख लिख आयसु अनुसरेहू॥ अति सनेह वस सखीं सयानी। नारि धरम सिखविह मृदु वानी॥ सादर सकल कुअँरि समुझाई। रानिन्ह वार वार उर लाई॥ वहुरि वहुरि मेटिह महतारीं। कहि विरंचि रचीं कत नारी॥ दो०—तेहि अवसर भाइन्ह सहित रामु भानु कुल केतु।

चले जनक मंदिर युदित विदा करावन हेतु ॥३३४॥ चारि भाइ सुभायँ सुहाए। नगर नारि नर देखन धाए॥ कोउ कह चलन चहत हिं आजू। कीन्ह विदेह विदा कर साजू॥ लेहु नयन भरि रूप निहारी। प्रिय पाहुने भूप सुत चारी॥ को जाने केहिं सुकृत सयानी। नयन अतिथि कीन्हे विधिआनी॥ मरनसीछ जिमि पाव पिऊषा। सुरतरु लहें जनम कर भूखा॥ पाव नारकी हिरपदु जैसें। इन्ह कर दरसन्त हम कहँ तैसें॥ निरित्व राम सोभा उर धरहू। निज्ञभन फिन मूरित मिन करहू॥ एहि विधि सबहि नयन फछ देता। गए कुअँर सब राज निकेता॥ दो०—रूप सिंधु सव वंधु लिख हरिष उठा रिनवासु।

करहिं निछाविर आरती महा मुदित मन सासु ।।३३५॥ देखि रामछिब अति अनुरागीं। प्रेम बिबस पुनि पुनि पद लागीं।। रही न लाज प्रीति उर छाई। सहज सनेहु वरिन किमि जाई।। भाइन्ह सहित उबिट अन्हवाए। छरस असन अति हेतु जेवाँए।। बोले रामु सुअवसरु जानी। सील सनेह सकुचमय वानी।। राउ अवधपुर चहत सिधाए। बिदा होन हम इहाँ पठाए।। मातु मुदित मन आयसु देहू। बालक जानि करव नित नेहू।। सुनत वचन बिल खेउ रिनवास् । बोलि न सक्ति प्रेमबस सास् ॥ इदयँ लगाइ कुअँरि सब लीन्ही । पितन्ह सौंपि बिनती अति कीन्ही छं०-कारि बिनय सिय रामिह समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहै । बिल जाउँ तात सुजान तुम्ह कहुँ बिदित गित सब की अहै ॥ परिवार पुरजन मोहि राजिह प्रानिप्रय सिय जािनबी । तुलसीस सील सनेहु लिख निज किंकरी करि मािनबी ॥

सो०-तुम्ह परिप्रन काम जान सिरोमनि भाविष्रय ।
जन गुन गाहक राम दोष दलन करुनायतन ॥३३६॥
अस किह रही चरन गिह रानी। प्रेम पंक जन्न गिरा समानी॥
ग्रिन सनेहसानी वर बानी। बहुबिधि राम सासु सनमानी॥
साम विदा मागत कर जोरी। कीन्ह प्रनासु वहोरि वहोरी॥
पाइ असोस बहुरि सिरु नाई। भाइन्ह सिहित च छे रघुराई॥
मंज मथुर मूरित उर आनी। भई सनेह सिथिल सब रानी॥
पुनि धीरज धिर कुअँरि हँकारीं। बार बार मेटिह महतारीं॥
पहुँचाविह फिरि मिलिह वहोरी। बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी॥
पुनि पुनि मिलत सिवन्ह बिलगाई। बाल बच्छ जिमि घेनु लवाई॥
दो०-प्रेमबिवस नर नारि सब सिवन्ह सिहत रनिवासु।

मानहुँ कीन्ह बिदेहपुर करुनाँ बिरहूँ निवास ।।३३७॥
सुक सारिका जानकी ज्याए। कनक पिंजरिन्ह राखि पढ़ाए।।
ब्याकुल कहिं कहाँ वैदेही। सुनि धीरज परिहरइ न केही।।
भए विकल खगमृग एहि भाँती। मनुज दसा कैसें किह जाती।।
बंध समेत जनकु तब आए। प्रेम उमिंग लोचन जल छाए

सीय बिलोकि धीरता भागी। रहे कहावत परम विरागी।। लीन्ह रायँ उर लाइ जानकी। मिटी महामरजाद ग्यान की॥ समुझावत सब सचिव सयाने। कीन्ह बिचारु न अवसर जाने॥ बारहिं बार सुता उर लाई। सजि सुंद्र पालकीं मगाई॥ दो०-प्रेमबिबस परिवारु सबु जानि सुलगन नरेस।

कुअँरि चढ़ाई पालिकन्ह सुमिरे सिद्धि गनेस ॥३३८॥ वहुबिधि भूप सुता समुझाई।नारि धरम कुलरीति सिखाई॥ दासी दास दिए बहुतेरे।सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे॥ सीय चलत ब्याकुल पुरवासी।होहिं सगुन सुभ मंगल रासी॥ भूसुर सचिव समेत समाजा।संग चले पहुँचावन राजा॥ समय बिलोकि बाजने बाजे। रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे॥ दसरथ बिप्र बोलि सब लीन्हे। दान मान परिपूरन कीन्हे॥ चरन सरोज धूरि धरि सीसा। मुदित महीपति पाइ असीसा॥ सुमिरि गजाननु कीन्ह पायाना। मंगलमूल सगुन भए नाना॥ दो०—सुर प्रसन बरषहिं हरषि करहिं अपछरा गान।

चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाइ निसान ॥३३९॥

नृप किर बिनय महाजन फेरे। सादर सकल मागने टेरे॥

मूपन बसन बाजि गज दीन्हे। प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे॥
बार बार बिरिदाविल भाषी। फिरे सकल रामिह उर राखी॥
बहुरि बहुरि कोसलपित कहहीं। जनकु प्रेम बस फिरे न चहहीं॥

पुनि कह भूपित बचन सुहाए। फिरिअ महीस दूरि बिंड आए॥

राउ बहोरि उतरि भए ठाढ़े। प्रेम प्रबाह बिलोचन बाढ़े॥

तव विदेह बोले कर जोरी। वचन सनेह सुधाँ जनु बोरी।। करौं कवन विधि विनय वनाई। महाराज मोहि दीन्हि बड़ाई।।

दो०—कोसलपति समधी सजन सनमाने सब भाँति। मिलनिपरसपर विनय अति प्रीनिन हृदयँ समाति॥३४०॥

मिन मंडिलिहि जनक सिरु नावा। आसिरबादु सबिह सन पावा।। सादर पुनि भेंटे जामाता। रूप सील गुन निधि सब भ्राता।। जोरि पंकरुह पानि सुहाए। बोले बचन प्रेम जनु जाए।। राम करों केहि भाँति प्रसंसा। मुनि महेस मन मानस हंसा।। करिह जोग जोगी जेहि लागी। कोहु मोहु ममता मदु त्यागी।। ब्यापकु ब्रह्मु अलखु अबिनासी। चिदानंदु निरगुन गुनरासी।। मन समेत जेहि जान न बानी। तरिक न सकिहं सकल अनुमानी मिहमा निगमु नेति किह कहई। जो तिहुँ काल एकरस रहई।। दो०—नयन बिषय मो कहुँ भयउ सो समस्त सुखः मूल।

सबह लास जग जीव कहँ भएँ ईस अनुकूल ।।३४१।।
सबिह भाँति मोहि दीन्हि बड़ाई। निज जन जानि लीन्ह अपनाई।।
होहिं सहस दस सारद सेपा। करिहं कलप कोटिक भिर लेखा।।
मोर भाग्य राजर गुन गाथा। किह न सिराहिं सुनहु रघुनाथा।।
में कल्ल कहउँ एक बल मोरें। तुम्ह रीझहु सनेह सुठि थोरें।।
बार बार मागउँ कर जोरें। मन्ज परिहरें चरन जिन भोरें।।
सुनि बर बचन प्रेम जनु पोपे। पूरनकाम रासु परितापे।।
किर वर बिनय ससुर सनमाने। पितु कौसिक बसिष्ठ सम जाने।।
बिनती बहुरि भरत सन कीन्ही। मिलि सप्रेस पुनि आसिप री

दो०-मिले लखन रिपुसद्दनहि दीन्हि असीस महीस।

भए परसपर प्रेमवस फिरि फिरि नावहिं सीस ॥३४२॥
वार बार किर बिनय बड़ाई। रघुपित चले संग सब भाई॥
जनक गहे कौसिक पद जाई। चरन रेन्न सिर नयनन्ह लाई॥
सुनु सुनीस बर दरसन तोरें। अगम्र न कल्ल प्रतीति मनमोरें॥
जो सुन्न सुजस लोकपित चहहीं। करत मनोरथ सक्चत अहहीं॥
सो सुन्न सुजस सुलभ मोहि खामी। सब सिधि तब दरसन अनुगामी
कीन्हि बिनय पुनि पुनि सिरु नाई। फिरे महीसु आसिषा पाई॥
चली बरात निसान बजाई। सुदित छोट बड़ सब समुदाई॥
रामिह निरित्व ग्राम नर नारी। पाइ नयन फल्ल होहिं सुतारी॥
दो०—बीच बीच वर बास किर मग लोगन्ह सुन्न देत।

अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आइ जनेत ।।३४३॥ हने निसान पनव वर बाजे। भेरि संख धुनि हय गय गाजे॥ आँझि बिरव डिंडिमीं सुहाई। सरस राग बाजहिं सहनाई॥ पुर जन आवत अकिन बराता। मुदित सकल पुलकाविल गाता॥ निज निज सुंदर सदन सँवारे। हाट बाट चौहट पुर द्वारे॥ गलीं सकल अरगजाँ सिंचाई। जहँ तहँ चौकें चारु पुराई॥ बना बजारु न जाइ बखाना। तोरन केतु पताक विताना॥ सफल पुगफल कदिल रसाला। रोपे बक्कल कदंब तमाला॥ लगे सुभग तरु परसत धरनी। मिनमय आलबाल कल करनी॥ दो०—विविध भाँति मंगल कलस गृह गृह रचे सँवारि।

सुर ब्रह्मादि सिहाहिं सच रघुवर धुरी निहारि ॥३४४॥

भूप भवतु तेहि अवसर सोहा। रचना देखि मदन मनु मोहा।।
मंगल सगुन मनोहरताई। रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई।।
जनु उछाह सब सहज सुहाए। तनु धिर धिर दसरथ गृहँ छाए।।
देखन हेतु राम बैदेही। कहहु लालसा होहि न केही।।
जूथ ज़थ मिलि चलीं सुआसिनि। निज छिब निदरिह मदन बिलासिनि॥
सकल सुमंगल सजें आरती। गाविह जनु बहु बेप भारती।।
भूपति भवन कोलाहलु होई। जाइ न बरिन समछ सुखु सोई।।
कौसल्यादि राम महतारीं। प्रेमिबबस तन दसा बिसारीं।।

दो॰-दिए दान बिप्रन्ह बिपुल पूजि गनेस पुरारि।

प्रमुदित परम दिर जनु पाइ पदारथ चारि ।।३४५।।
मोद प्रमोद विवस सब माता। चलहिं न चरन सिथिल भए गाता
रामदरस हित अति अनुरागीं। परिछिनि साज सजन सब लागीं।।
विविध विधान बाजने बाजे। मंगल मुदित सुमित्राँ साजे।।
हरद द्व दिथ पल्लव फूला। पान पूगफल मंगल मूला।।
अच्छत अंकुर लोचन लाजा। मंजुल मंजिर तुलिस विराजा।।
छुहे पुरट घट सहज सुहाए। मदन सकुन जनु नीड़ बनाए।।
सगुन सुगंधन जाहिं बखानी। मंगल सकल सजिहें सब रानी।।
रवीं आरतीं बहुत विधाना। मुदित करिंह कल मंगल गाना।।
दो०-कनकथार भिर मंगलिन्ह कमल करिन्ह लिएँ मात।

चलीं मुदित परिछिनि करन पुलक पछिनित गात ।।३४६॥ भूप भूम नभु मेचक भयऊ। सावन घन घमंड जनु ठयऊ॥ भूतिरु सुमन माल सुर वरपिहैं। मनहुँ वलाक अवलि मनु करपिहैं॥ मंज्ञल मिनमय वंदिनवारे। मनहुँ पाकरिषु चाप सँवारे॥
प्रगटिहं दुरहिं अटन्ह पर भामिनि। चारु चपल जनुदमकिंदि।मिनि
दुंदुभि धुनि घन गरजिन घोरा। जाचक चातक दादुर मोरा॥
सुर सुगंध सुचि वरपिहं वारी। सुखी सकल सिस पुर नर नारी॥
समउ जानि गुर आयसु दीन्हा। पुर प्रवेसु रघुकुलमिन कीन्हा॥
सुमिरि संसु गिरिजा गनराजा। मुदित महीपित सहित समाजा॥

दो०—होहिं सगुन वरपहिं सुमन सुर दुंदुभीं वजाइ । बिबुध वधू नाचिहं सुदित मंजुल मंगल गाइ ॥३४७॥

मागध सत बंदि नट नागर। गावहिं जस तिहु लोक उजागर।।
जय धुनि विमल वेद वर बानी। दस दिसि सुनिअ सुमंगल सानी।।
विपुल बाजने बाजन लागे। नभ सुर नगर लोग अनुरागे।।
बने बराती बरिन न जाहीं। महा मुदित मन सुख न समाहीं।।
पुरबासिन्ह तब राय जोहारे। देखत रामिह भए सुखारे।।
करिहं निछावरि मिनगन चीरा। बारि विलोचन पुलक सरीरा।।
आरित करिहं मुदित पुर नारी। हरषिहं निरित्व कुअँर वर चारी।।
सिबिका सुभग ओहार उवारी। देखि दुलहिनिन्ह होहिं मुखारी।।

वो०-एहि बिधि सबही देत सुखु आए राजदुआर।

मुदित मातु परिछिनि करिह बधुन्ह समेत कुमार ।।३४८॥ करिह आरती बारिह बारा। प्रेम्च प्रमोदु कहै को पारा॥ भूपन मिन पट नाना जाती। करिह निछाबरि अगनित भाँती॥ बधुन्ह समेत देखि सुत चारी। परमानंद मगन महतारी॥ प्रिन प्रिन सीय रामछिब देखी। मुदित सफल जग जीवन लेखी॥

सखीं सीय मुख पुनि पुनि चाही। गान करहिं निज सुकृत सराही।। बरषिं सुमन छनिं छन देवा। नाचिं गाविं लाविं सेवा।। देखि मनोहर चारिड जोरीं। सारद उपमा सकल दँढोरीं।। देत न बनिं निपट लघु लागीं। एकटक रहीं रूप अनुरागीं।। दो०—निगम नीति कुल रीति करि अरघ पाँवड़े देत।

वधुन्ह सहित सुत परिछि सब चलीं लयाइ निकेत ॥३४९॥
चारि सिंघासन सहज सुहाए। जनु मनोज निज हाथ बनाए॥
तिन्ह पर कुअँरि कुअँर बैठारे। सादर पाय पुनीत पखारे॥
पूप दीप नैवेद बेद बिधि। पूजे वर दुलहिनि मंगलिनिधि॥
वारिह वार आरती करहीं। ब्यजन चारु चामर सिर दरहीं॥
वस्तु अनेक निछाविर होहीं। भरीं प्रमोद मातु सब सोहीं॥
पावा परम तत्व जनु जोगीं। अमृतु लहेउ जनु संतत रोगीं॥
जनम रंक जनु पारस पावा। अंधिह लोचन लाभु सुहावा॥
मूक बदन जनु सारद छाई। मानहुँ समर सूर जय पाई॥
दो०-एहि सुख ते सत कोटि गुन पाविह मातु अनंदु।

भाइन्ह सहित विआहि घर आए रघुकुलचंदु ॥३५०(क)॥ लोक रीति जननीं करिहं वर दुलिहिनि सकुचाहिं। मोदु विनोदु विलोकि वड़ राम्र मनिहं मुसकािहं॥३५०(ख)॥ देव पितर पूजे विधि नीकी। पूजीं सकल वासना जी की॥ सबहं वंदि मागिहं वरदाना।भाइन्ह सहित राम कल्याना॥ अंतरिहत सुर आसिप देहीं। मुदित मातु अंचल भिर लहीं॥ भूपित वोलि वराती लीन्हे। जान वसन मिन भूपन दीन्हे गयसुपाइ राखि उर रामिह। मुदित गए सब निज निज धामिह।। १र नर नारि सकल पहिराए। घर घर वाजन लगे बधाए॥ गचक जन जाचिहं जोइ जोई। प्रमुदित राउ देहिं सोइ सोई॥ पेवक सकल बजनिआ नाना। पूरन किए दान सनमाना॥ गे०—देहिं असीस जोहारि सब गाविहं गुन गन गाथ।

तब गुर भूसुर सहित गृहँ गवनु कीन्ह नरनाथ ॥३५१॥
नो बिसप्ट अनुसासन दीन्ही।लोक वेद विधि सादर कीन्ही॥
प्सुर भीर देखि सब रानी।सादर उठीं भाग्य बड़ जानी॥
गय पखारि सकल अन्हवाए। पूजि भली विधि भूप जेवाए॥
भादर दान प्रेम परिपोषे।देत असीस चले मन तापे॥
मह बिधि कीन्हि गाधिसुत पूजा। नाथ मोहि सम धन्य न द्जा॥
कीन्हि प्रसंसा भूपति भूरी।रानिन्ह सहित लीन्हि पगधूरी॥
भीतर भवन दीन्ह बर बास्च।मन जोगवत रह नृषु रिनवास्च॥
प्जे गुर पद कमल बहोरी।कीन्हि बिनय उर प्रीति न थोरी॥
दो०—बधुन्ह समेत कुमार सब रानिन्ह सहित महीसु।

पुनि पुनि बंदत गुर चरन देत असोस ग्रमोसु ।।३५२॥ बिनय कोन्हि उर अति अनुरागें। सुत संपदा राखि सब आगें।। तेगु मागि ग्रुनिनायक लोन्हा। आसिरबाद बहुत बिधि दोन्हा।। उर धिर रामिह सोय समेता। हरिष कोन्ह गुर गवनु निकेता।। बिप्रबध् सब भूप बोलाई। बैल चारु भूषन पहिराई॥ बहुरि बोलाइ सुआसिनि लीन्हीं। रुचि बिचारि पहिरावनि दीन्हीं।। नेगी नेग जोग सब लेहीं। रुचि अनुरूप भूपमिन देहीं।।

नेल-मुनह मनेत नहार मुन कोले कित्र गुर रणात ।
मोलन कील इनेक विश्वि घरी रंच गह राति ॥३५६॥
मेलन किल इनेक विश्वि घरी रंच गह राति ॥३५६॥
मेलन कर्ले कर भानित । भे खल्यूक मनोहर लामिति ।
मेल पान सब काहूँ पाए। सग खगंध भूषित हाल हाए॥
माहि देखि रजायस पाई। निलानिल भवन करे सिर नाई।।
पानि प्रमेख विनोद्ध बढ़ाई। समठ समाल मनोहरताई।।
में प्रमेख विनोद्ध बढ़ाई। समठ समाल मनोहरताई।।
मोमें कहीं कवन विधि वरती। भूमिनाग सिर धरह कि भानी।।
मोमें कहीं कवन विधि वरती। भूमिनाग सिर धरह कि भानी।।
मुग मद भौति सबहि सनमानी। काहि सह पनन बोलाई रानी।
मुग मद भौति सबहि सनमानी। काहि सह पनन बोलाई रानी।

दो०-लरिका अमित उनीद वस सयन करावह जाइ।

अस किह गे विश्रामगृहँ राम चरन चितु लाइ।।३५५॥ भूप बचन सुनि सहज सुहाए। जिरित कनकमिन पलँग इसाए॥ सभग सुरिम पय फेन समाना। कोमल किलत सुपेतीं नाना॥ उपबरहन बर बरिन न जाहीं। स्नग सुगंध मिनमंदिर माहीं॥ रतनदीप सुठि चारु चँदोवा। कहत न बनइ जान जेहिं जोवा॥ सेज रुचिर रिच राम्र उठाए। प्रेम समेत पलँग पौड़ाए॥ अग्या पुनिपुनि भाइन्ह दीन्ही। निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही विश्व स्थाम मृदु मंजुल गाता। कहिं सप्रेम बचन सब माता॥ मारग जात भयाविन भारी। केहि विधि तात ताड़का मारी॥ दो०—घोर निसाचर बिकट भट समर गनहिं नहिं काहु।

मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥३५६॥

मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी।ईस अनेक करवरें टारी॥

मस्त रखवारी करि दुहुँ भाई।गुरु प्रसाद सब विद्या पाई॥

मिनितय तरी लगत पग धूरी।कीरित रही भुवन भिर पूरी॥

कमठ पीठि पिंब कूट कठोरा।नृप समाज महुँ सिवधनु तोरा॥

बिस्त बिजय जसु जानिक पाई।आए भवन ब्याहि सब भाई॥

सकल अमानुप करम तुम्हारे।केवल कौसिक कृपाँ सुधारे॥

आजु सुफल जग जनमु हमारा। देखि तात विधुबदन तुम्हारा॥

जो दिन गए तुम्हिह विनु देखें।ते बिरंचि जिन पारिहं लेखें॥

दो०—राम प्रतोपीं मातु सब किह विनीत वर बैन।

सुमिरि संसु गुर बिप्र पद किए नीदवस नैन ॥३५७॥

नीदउँ वदन सोह सुठि लोना। मनहुँ साँझ सरसीरुह सोना।।
घर घर करिं जागरन नारीं। देहिं परसपर मंगल गारीं।।
पुरी विराजित राजित रजिनों। रानीं कहिं विलोकहु सजिनी।।
सुंदर वधुन्ह सासु लें सोई। फिनिकन्ह जनु सिरमिन उर गोई
प्रात पुनीत काल प्रभु जागे। अरुनचूड़ वर बोलन लागे।।
वंदि मागधिन्ह गुनगन गाए। पुरजन द्वार जोहारन आए।।
वंदि विप्र सुर गुर पितु माता। पाइ असीस मुदित सब भ्राता।।
जनिन्ह सादर वदन निहारे। भूपित संग द्वार पगु धारे।।

दो॰-कीन्हि सौच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाइ। प्रातिक्रया करि तात पहिं आए चारिउ भाइ॥३५८॥

## नवाह्नपारायण, तीसरा विश्राम

भूप विलोकि लिए उर लाई। वैठे हरिप रजायसु पाई।। देखि राम सब सभा जुड़ानी। लोचन लाभ अवधि अनुमानी।। पुनि विसिष्टु मुनि कौसिकु आए। सुभग आसनिह मुनि वैठाए।। मृतन्ह समेत पूजि पद लगे। निरिष्व रामु दोड गुर अनुरागे।। कहिं विसिष्टु धरम इतिहासा। सुनिहं महीस सहित रिनवासा।। मृनि मन अगम गाधिसुत करनी। मुदित विसिष्ट विपुल विधि वरनी वाले वामदेज सब साँची। कीरित कलित लोक तिहुँ माची।। गृनि आनंदु भयउ सब काहू। राम लखन उर अधिक उछाहू।।

भेर-मंगल मोद उछाह नित जाहिं दिवस एहि भाँति। उमगी अवध अनंद भरिअधिक अधिक अधिकाति॥३५९॥ सुदिन सोधि कल कंकन छोरे। मंगल मोद बिनोद न थोरे॥
नित नव सुखु सुर देखि सिहाहीं। अवध जन्म जाचिह विधि पार्ही॥
बिस्वामित्र चलन नित चहहीं। राम सप्रेम बिनय बस रहहीं॥
दिन दिन सयगुन भूपित भाऊ। देखि सराह महामुनिराऊ॥
मागत बिदा राउ अनुरागे। सुतन्ह समेत ठाढ़ में आगे॥
नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवकु समेत सुत नारी॥
करब सदा लिकन्ह पर छोहू। दरसनु देत रहब मुनि मोहू॥
अस किहराउ सहित सुत रानी। परेउ चरन मुख आव न बानी।
दीन्हि असीस बिप्र बहु भाँती। चले न प्रीति रीति किह जाती।
रामु सप्रेम संग सब भाई। आयसु पाइ फिरे पहुँचाई।

रो॰-राम रूपु भूपति भगति ब्याहु उछाहु अनंदु । जात सराहत मनहिं मन मुदित गाधिकुलचंदु ॥३६०॥

बामदेव रघुकुल गुर ग्यानी। बहुरि गाधिसुत कथा बखानी। सिन सिन सुजस मनहिं मन राऊ। बरनते आपन पुन्य प्रभाऊ। सि बहुरे लोग रजायस भयऊ। सुतन्ह समेत नृपित गृहँ गयऊ। जहँ तहँ राम ब्याहु सबु गावा। सुजस पुनीत लोक तिहुँ छावा। आए ब्याहि राम्र घर जब तें। बसइ अनंद अवध सब तब तें। अभ्र बिबाहँ जस भयउ उछाहू। सकिह न बरनि गिराअहि नाहू। भिक्षिक जीवनु पावन जानी। राम सीय जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी। करन पुनीत हेतु निज बानी।

ॐ०−निज गिरा पावनि करन कारन राम जसु तुलसीं कह्यो । रघुवीर चरित अपार वारिधि पारु ∤कवि कौनें लह्यो ।। उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं । बैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुखु पावहीं ॥ <sup>सो०—</sup>सिय रघुवीर विबाहु जे सप्रेम गावहिं सुनहिं । तिन्ह कहुँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु ॥३६१॥

मासपारायण, बारहवाँ विश्राम

इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकछपविध्वंसने प्रथमः सोपानः समाप्तः। ( बालकाण्ड समाप्त )



## राम-भरत-मिलन



बरबस लिए उठाइ छर लाए कृपानिधान। भरत राम की मिलनि लखि बिसरे सबहि अपान।।

## श्रामन्त्रमानस

## द्वितीय सोपान

\*\*\*\*\*\*\*

## क्लोक

यसाङ्क च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तकें भाले वालविधुर्गले च गरलं यस्योरिस व्यालराट्। सोऽयं भूतिविभूपणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा भूवः सर्वगतः शिवः शिवः शिशः श्रीशङ्करः पातु माम् ॥ १॥ श्रमस्त्रतां यान गताभिषेकतस्त्रथा न मम्ले वनवासदुः खतः। मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जलमङ्गलप्रदा॥ २॥ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् ॥ ३॥ वोल-श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मन्तु मुक्तुरु सुधारि। वरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चारि॥ जन तें रामु व्याहि घर आए। नित नव मंगल माद वधाए॥ भूवन चारिदस भूधर भारी। सुकृत मेघ वरपहिं मुख वारी॥

रिधि सिधि संपति नदीं सहाई। उमिंग अवध अंगुधि कहुँ आई॥ मिनगन पुर नर नारि सुजाती। सुचि अमाल सुंदर सब भाँती॥ कि न जाइ कछ नगर विभृती। जनु एतिनअ विरंचि करतृती॥ सब विधि सब पुर लोग सुखारी। रामचंद्र मुख चंदु निहारी॥ मुदित मातु सब सखीं सहेली। फलित विलोकि मनोरथ बेली॥ राम रूपु गुन सीछ सुभाऊ। प्रमुदित होइ देखि सुनि राऊ॥ रो०-सब कें उर अभिलापु अस कहिंह मनाइ महेसु।

आप अछत जुनगज पद रामिह देउ नरेसु॥१॥
एक समय सब सहित समाजा। राजसभाँ रघुराजु विराजा॥
सकल सकत मूरित नरनाह। राम सुजस सिन अतिहि उछाहू॥
नुप सब रहेहिं कृपा अभिलाषें। लोकप करिहं प्रीति रुख राखें॥
तिश्चवन तीनि काल जग माहीं। भूरिभाग दसरथ सम नाहीं॥
मंगलमूल राम्न सुत जास्म। जो कल्ल कहिज थोर सब तास्म।
रायँ सुभायँ मुक्क कर लीन्हा। बदनु निलोकि मुक्कु सम कीन्हा॥
अवन समीप भए सित केसा। मनहुँ जरठपनु अस उपदेसा॥
नुप जुबराजु राम कहुँ देहू। जीवन जनम लाहु किन लेहू॥

दो०—यह बिचारु टर आनि नृप सुदिनु सुअवसरु पाइ। प्रेम पुलकि तन सुदित मन गुरहि सुनायउ जाइ॥ २॥

कहइ भुआल सुनिअ मुनिनायक। भए राम सब बिधि सब लायक।। सेवक सचिव सकल पुरवासी। जे हमारे अरि मित्र उदासी।। सबिह राम्र प्रिय जेहि विधि मोही। प्रभु असीस जनु तनु धिर सोही।। विष्ठ सहित परिवार गोसाई। करिह छोहु सब रौरिहि नाई।। जे गुर चरन रेतु सिर धरहीं। ते जनु सकल विभव बैस करहीं। मोहि सम यह अनुभय उन दूजें। सनु पायउँ रज पाविन पूजें। जन अभिलापु एकु मन मोरें। पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरें। मुनि प्रसन्न लिख सहज सनेहु। कहेउ नरेस रजायसु देहू।

दो०—राजन राउर नाग्नु जसु सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिष मनि मन अभिलाषु तुम्हार॥ ३।

पल अनुगामा माहप मान मन आमलापु तुम्हार।। २। सब विधि गुरु प्रसन्न जियँ जानी। बोलेड राउ गहाँस मृदु वानी। नाथ रामु करिअहिं जुबराजू। किह्य कृपा करिकरिअ समाजू। मोहि अछत यह होइ उछाह। लहिं लोग सब लोचन लाह्।ः प्रमाद सिव सबइ निवाहीं। यह लालसा एक मन माहीं।। पुनि न सोच तनु रहउ कि जाऊ। जेहि न होइ पाछें पछिताऊ।। सुनि मुनि दसरथ बचन सुहाए। मंगल मोद् मूल मन भाए।। सुन नुप जासु विमुख पछिताहीं। जासु भजन विनु जरिन न जाहीं।। भयउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी। रामु पुनीत प्रम अनुगामी।

दो०-वेगि विलंबु न करिअ नृप साजिअ सबुइ समाजु।

सुदिन सुमंगल तवहिं जब रामु होहिं जुबराजु ॥ ४॥
सुदित महीपति मंदिर आए। सेवक सिन्द सुमंत्र वालाए।
किह जय जीव सीस तिरह नाए। भूप सुमंगल इचन सुनाए॥
जां पाँचिह मत लागे नीका। करह हर्गप हिथँ गमहि टीका।
मंत्री मुदिन मनत प्रिय वार्ना। अभिमत दिरवँ परेख जनु पानी।
विनती सन्ति करहिं कर जारी। जिलह जगतप्ति विन्य करोरी।
जग मंगल भल काजु विचान। वेगिल नाथ न लाहल बान।

नृपहि मोदु सुनि सचिव सुभापा। बढ़त बौंड़ जनु लही सुसाखा।।

<sup>~दो</sup>०—कहेउ भूप मुनिराज कर जोइ जोइ आयसु होइ। राम राज अभिषेक हित बेगि करहु सोइ सोइ॥५॥

हरिष मुनीस कहेउ मृदु बानी। आनहु सकल सुतीरथ पानी।। औषध मूल फूल फल पाना। कहे नाम गिन मंगल नाना।। चामर चरम बसन बहु भाँती। रोम पाट पट अगनित जाती।। मिनगन मंगल बस्तु अनेका। जो जग जोगु भूप अभिषेका।। बेद बिदित किह सकल बिधाना। कहेउ रचहु पुर बिबिध बिताना।। सफल रसाल पूगफल केरा। रोपहु बीधिन्ह पुर चहुँ फेरा।। रचहु मंजु मिनं चौकें चारू। कहहु बनावन बेगि बजारू।। पूजहु गनपति गुर कुलदेवा। सब बिधि करहु भूमिसुर सेवा।।

दो०—ध्वज पताक तोरन कल्स सजहु तुरग रथ नाग । सिर धरि मुनिबर बचन सबु निज निज काजिह लाग ॥ ६॥

जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा। सो तेहिं काज प्रथम जनु कीन्हा।।
वित्र साधु सुर पूजत राजा। करत राम हित ंगल काजा।।
सुनत राम अभिषेक सुहावा। बाज गहागह अवध बधावा।।
राम सीय तन सगुन जनाए। फरकहिं मंगल अंग सुहाए।।
पुलकि सप्रेम परसपर कहहीं। भरत आगमनु स्चक अहहीं।।
भए बहुत दिन अति अवसेरी। सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी।।
भरत सरिस प्रिय को जग माहीं। इहइ सगुन फलु दूसर नाहीं।।
रामहि बंधु सोव दिन राती। अंडन्हि कमठ हृद उ जेहि भाँतो।।

दो॰ - एहि अवसर मंगळ परम सुनि रहँसेउ रनिवासु। सोभत लेखि बिधु बढ़त जनु बारिधि वीचि बिलासु।। ७।।

प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाए। भूषन बसन भूरि तिन्ह पाए।।
प्रेम पुलिक तन मन अनुरागीं। मंगल कलस सजन सब लागीं।।
चीकें चारु सुमित्राँ पूरी। मनिमय विविध भाँति अति रूरी।।
आनँद मगन राम महतारी। दिए दान बहु विप्र हँकारी।।
पूजीं ग्रामदेवि सुर नागा। कहंउ वहोरि देन विलभागा।।
जेहि विधि होइ राम कल्यान्। देहु दया करि सो वरदान्।।
गावह मंगल कोकिलवयनीं। विधुवदनीं सुगसावकनयनीं।।

दो०-राम राज अभिषेकु सुनि हियँ हरषे नर नारि।

लगे सुमंगल सजन सब बिधि अनुक्तल विचारि ॥ ८ ॥
तब नरनाहँ बसिष्टु बोलाए। समधाम सिख देन पठाए॥
गुर आगमनु सुनत रघुनाथा। द्वार आइ पद नायउ माथा॥
सादर अरघ देइ घर आने। सोरह भाँति पूजि सनमाने॥
गहे चरन सिय सहित बहोरी। बोले रामु कमल कर जोरी!!
सेवक सदन स्वामि आगमनू। मंगल मूल अमंगल दमनू॥
तदिप उचित जनु बोलि सप्रीती। पठइअ काज नाथ असि नीती॥
पश्चता तिज प्रभु कीन्ह सनेह। भयउ पुनीत आजु यह गेहू॥
आयसु होइ सो करें। गोसाई। सेवकु लहइ स्वामि सेवकाई॥

दो॰—सुनि सनेह साने वचन मुनि रघुवरहि प्रसंस। राम कस न तुम्ह कहहु अस हंस वंस अवतंस॥ ९॥ बरानि राम गुन सीलु सुभाऊ। बोले प्रेम पुलकि मुनिराऊ॥ म्प सजेउ अभिषेक समाज् । चाहत देन तुम्हिह जुबराज् ॥
राम करह सब संजम आज् । जो विधि कुसल निवाह काजू ॥
गुरु सिख देइ रायपिह गयऊ । राम हृद्य अस विसमउ भयऊ ॥
जनमे एक संग सब भाई । भोजन सयन केलि लिरकाई ॥
करन्वेध उपबीत बिआहा । संग सब भए उछाहा ॥
बिमल बंस यह अनुचित एकू । बंधु विहाइ बड़ेहि अभिषेकू ॥
प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई । हरउ भगत मन के कुटिलाई ॥
दो०—तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद ।

सनमाने प्रिय बचन कि रघुकुल करव चंद ॥ १०॥ बाजिह बाजिन बिविध विधाना। पुर प्रमोदु निहं जाइ वखाना॥ भरत आगमन सकल मनाविह । आवहुँ बेिंग नयन फल पाविह ॥ हाट बाट घर गलीं अथाई । कहिं परसपर लोग लोगाई ॥ कािल लगन भिल केितक बारों। प्रजिहि विधि अभिलापु हमारा॥ कनक सिंघासन सीय समेता। बैठिहं राम्र होइ चित चेता॥ सकल कहिं कब होइहि काली। बिघन मनाविह देव कुचाली॥ तिन्हि सोहाइ न अवध बधावा। चोरिह चंदिनि राति न भावा॥ सारद बोलि विनय सुर करहीं। बारिह बार पाय ले परहीं॥

दो०-बिपति हमारि बिलोकि बड़ि मातु करिअ सोइ आजु।

रामु जाहिं बन राजु तिज होइ सकल सुरकाजु ॥ ११॥ सुनि सुर बिनय ठाढ़ि पछिताती। भइउँ सरोज बिपिन हिमराती॥ देखि देव पुनि कहिं निहोरी। मातु तोहि निहं थोरिउ खोरी॥ विसमय हरप रहित रघुराऊ। तुम्ह जानहु सब राम प्रभाऊ॥ जीव करम बस सुख दुख भागी। जाइअ अवध देव हित लागी।। बार बार गहि चरन सँकोची। चली बिचारि विबुध मति पोची।। कँच निवासु नीचि करतूती।देखि न सकहिं पराइ विभूती।। आगिल काजु विचारि वहोरी।करिहिंह चाह कुसल कवि मोरी।। इरिष हृद्यँ दसरथ पुर आई। जनु ग्रह दसा दुसह दुखदाई।। दो०-नामु मंथरा मंदमति चेरी कैकइ केरि।

अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मित फेरि ॥ १२॥ दीख मंथरा नगरु बनावा।मंजुल मंगल वाज बधावा।। प्छेसि लोगन्ह काह उछाहू। राम तिलक्क सुनि भा उर दाहू।। करइ विचार कुचुद्धि कुजाती। होइ अकाजु कवनि विधिराती।। देखि लागि मधु कुटिल किराती। जिसि गवँ तकड् लेउँ केहि भाँती भरत मातु पहिं गइ विलखानी। का अनमनि हसि कह हँसि रानी।। ऊतरु देइ न लेइ उसास् । नारि चरित करि ढारइ आँस् ॥ हँसि कह रानि गालु बड़ तोरें। दीन्ह लखन सिख अस मन योरें।। तवहुँ न बोल चेरि बड़ि पापिनि। छाड़इ स्वास कारि जनु साँपिनि।। दो०-सभय रानि कह कहिस किन कुसल रामु महिपालु।

लखनु भरतु रिपुद्मनु सुनि भा कुवरी उर सालु ॥ १३॥ कत सिख देइ हमिंह कोउ माई। गालु करव केहि कर वलु पाई।। रामिह छाड़ि कुसल केहि आज़। जेहि जनेसु देह जुवराज़ू।। भयउ कौसिलहि विधि अति दाहिन। देखत गर्य रहत उर नाहिन।। देखहु कस न जाइ सब सोभा। जो अवलोकि मोर मनु छोभा।। प्त विदेस न सोचु तुम्हारें। जानित हरु वस नाह हमारें।।

नीद बहुत प्रिय सेज तुराई। लखहु न भूप कपट चतुराई॥ सुनि प्रिय बचन मिलन मनु जानी। झकी रानि अव रहु अरगानी॥ पुनि अस कबहुँ कहिस घरफोरी। तब धरि जीभ कड़ावउँ तोरी॥

दो०—काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि। तिय बिसेपि पुनि चेरि कहि भरतमातु मुसुकानि॥ १४॥

प्रियबादिनि सिख दीन्हिउँ तोही। सपनेहुँ तो पर कोषु न मोही।।
सुदिनु सुमंगल दायकु सोई। तोर कहा फुर जेहि दिन होई।।
जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। यह दिनकर कुल रीति सुहाई।।
राम तिलकु जौं साँचेहुँ काली। देउँ मागु, मन भावत आली।।
कौसल्या सम सव महतारी। रामिह सहज सुभायँ पिआरी।।
मो पर करिह सनेहु बिसेपी। में किर प्रीति परीछा देखी।।
जौं बिधि जनमु देइ किर छोहू। होहुँ राम सिय पूत पुतोहू।।
प्रान तें अधिक रामु प्रिय मोरें। तिन्ह कें तिलक छोसु कस तोरे।।

दो०-भरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ।

हरप समय बिसमउ करिस कारन मोहि सुनाउ ॥ १५॥
एकिह बार आस सब पूजी। अब कल्ल कहव जीभ किर दूजी।
फोरें जोगु कपारु अभागा। भलेउ कहत दुख रउरेहि लागा।
कहिं झिठ फुरि बात बनाई। ते प्रिय तुम्हिह करुई में माई।।
हमहुँ कहिंब अब ठक्करसोहाती। नािहं त मौन रहव दिन्न राती।।
किर कुरूप बिधि परवस कीन्हा। बवा सो लुनिअ लिह अ जो दीन्हा
कों जुप हो उहमहि का हानी। चेरि छािड़ अब होव कि रानी।।
जारें जोगु सुभाउ हमारा। अनभल देखिन जाइ तुम्हारा।।

तार्वे कछुक बात अनुसारी। छिमअ देबि बिंद चूक हमारी।।

दो॰-गूड़ कपट प्रिय बचन सुनि तीय अधरबुधि रानि । सुरमाया बस बैरिनिहि सुहृद जानि पतिआनि ॥ १६॥

सादर पुनि पुनि पूँछित ओही। सबरी गान मृगी जनु मोही।।
तिस मित फिरी अहइ जिस भाबी। रहसी चेरि घात जनु फाबी।।
तुम्ह पूँछहु में कहत डेराऊँ। धरेहु मोर घरफोरी नाऊँ।।
सिजिप्रतीति बहु विधि गिढ़ छोली। अवध साढ़साती तब बोली।।
प्रिय सियरामु कहा तुम्ह रानी। रामिह तुम्ह प्रिय सो फुरि बानी।।
रहा प्रथम अब ते दिन बीते। समउ फिरें रिपु होहिं पिरीते।।
भानु कमल कुल पोपनिहारा। बिनु जल जारि करइ सोइ छारा।।
जारितुम्हारि चह सवति उखारी। कुँधहु करि उपाउ वर बारी।।

दो०-तुम्हिह न सोचु सोहाग वल निज वस जानहु राउ ।

मन मलीन मह मीठ नृपु राउर सरल सुभाउ।। १७॥ चतुर गँभीर राम महतारी। बीचु पाइ निज बात सँवारी।। पठए भरतु भूप निवअउरें। राम मातु मत जानव रउरें।। सेवहिंसकल सबति मोहि नीकें। गरिवत भरत मातु वल पीकें।। सालु तुम्हार कोसिलहि माई। कपट चतुर निह होइ जनाई।। राजिह तुम्ह पर प्रेमु विसेपी। सबति सुभाउ सकइ निह देखी।। रिव प्रयंचु भूपि अपनाई। राम तिलक हित लगन भगई।। पढ उल उचित राम कहुँ टोका। सबिह साहाइ मंहि सुठि नोका।। आगिल बात समुझि डरु मोहो। देउ देउ किरि सं फ अ आंही।।

दो०-रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्हेसि कपट प्रबोधु।

कहिसि कथा सत सर्वात के जिहि विधि वाह विरोध ॥ १८॥ भावी वस प्रतीति उर आई। पूछ गित पुनि सपथ देवाई॥ का पूँछहु तुम्ह अबहुँ न जाना। निज हित अनहित पसु पहिचाना॥ भयउ पाखु दिन सजत समाज । तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू॥ खाइअ पहिरिअ राज तुम्हारें। सत्य कहें निहं दोषु हमारें॥ जीं असत्य कछ कहव बनाई। तों विधि देइहि हमिह सजाई॥ रामिह तिलक कालि जीं भयछ। तुम्ह कहुँ विपति वीज विधि वयऊ रेख खँचाइ कहुँ बछ भाषी। भामिनि भइहु दृध कह माखी॥ जीं सत सहित करहु सेवकाई। तो घर रहहु न आन उपाई॥ दो०—कहुँ विनतिह दीन्ह दुखु तुम्हिह कौसिलाँ देव।

भरत बंदिगृह सेहहिं लखनु राम के नेव ॥ १९॥ केकय सुता सुनत कड़ बानी। कि न सकह कल्ल सहिम सुखानी तन पसेउ कदली जिमि काँपी। कुवरीं दसन जीभ तव चाँपी॥ कि कि कि कोटिक कपट कहानी। धीरजु धरहु प्रबोधिस रानी॥ फिरा करमु प्रिय लागि कुचाली। बिकिहि सराहइ मानि मराली॥ सुनु मंथरा बात फुरि तोरी। दिहिनि आँखिनित फरकइ मोरी॥ दिन प्रति देखउँ राति इसपने। कहउँ न तोहि मोह बस अपने॥ काह करीं सित सूध सुभाछ। दाहिन वाम न जानउँ काछ॥

दो०-अपनें चलत न आजु लगि अनमल काहुक कीन्ह।

केहिं अघ एकहि बार मोहि देअँ दुसह दुख्नु दीन्ह ॥ २०॥ नेहर जनमु भरव बरु जाई। जिअत न करिव सवति सेवकाई॥ अरि वस दें जिआवत जाही। मरनु नीक तेहि जीवन चाही।। दीन वचन कह वहु बिधि रानी। सुनि कुबरीं तियमाया ठानी।। अस कस कहहु मानि मन ऊना। सुखु सोहागु तुम्ह कहुँ दिन दूना जेहिं राज्र अति अनभल ताका। सोइ पाइहि यह फलु परिपाका।। जब तें कुमत सुना मैं म्वामिनि। भृख न वासर नीद न जामिनि॥ पूँछेउँ गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची। भरत भुआल होहिं यह साँची।। भामिनि करहु त कहीं उपाऊ। है तुम्हरीं सेवा वस राऊ।।

रो०-परडँ क्ष्प तुअ बचन पर सकउँ पृत पनि त्यागि । कहिस मोर दुखु देखि बद्ध कस न करव हित लागि ॥२१॥

कुनरीं किर कबुली केंकेई। कपट छुरी उर पहन टेई।। लखइ नरानि निकट दुखु केंसें। चरइ हरित तिन बिल पसु जैसें।। सुनत बात मृदु अंत कठोरी। देति मनहुँ मधु माहुर घोरी।। कहइ चेरिसुधि अहइ कि नाहीं। खामिनि कहिहु कथा मोहिपाहीं।। दुइ बरदान भूप सन थाती। मागह आज जुड़ावहु छाती।। सुतिह राजु रामिह बनबास। देहु लेहु सब सबति हुलास।। भूपित राम सपथ जब करई। तब मागेहु जेहिं बचनु न टरई।। होइ अकाजु आजु निसि बीतें। बचनु मोर प्रिय मानेहु जी तें।।

<sup>दो</sup>ं-नड़ कुघातु करि पातिकिनि कहेसि कापगृहँ अहु ।

काजु सँवारेह सजग सबु सहसा जिन पनिआह ।। २२ ॥ इन्हिंह गानि प्रानिप्रय जानी। बार बार बड़ि बुद्धि बखानी।। नाहि सम हिन न मोर संसाग। बहे जान कट भड़िम अधारा।। जो पिधि पुरद मनोरथु काली। करों नोहि चरन एनि आली।। बहुबिधि चेरिहि आदरु देई। कोपभवन गवनी कैंकेई॥ बिपति बीज वरपा रितु चेरी। भुइँ भइ क्रमति कैंकई केरी॥ पाइ कपट जलु अंकुर जामा। वर दोउदल दुख फल परिनामा॥ कोप समाजु साजि सबु सोई। राजु करत निज क्रमति विगोई॥ राउर नगर कोलाहलु होई। यह क्रचालि कलु जान न कोई॥

दो०-प्रमुदित पुर नर नारि सब सजिहं सुमंगलचार। एक प्रबिसहिं एक निर्गमिहं भीर भूप दुरवार।। २३॥

बाल सखा सुनि हियँ हरपाहीं। मिलि दस पाँच राम पहिं जाहीं।।
प्रस्न आदरहिं प्रेष्ठ पहिचानी। पूँछहिं कुसल खेम मृदु बानी।।
फिरहिं भवन प्रिय आयस पाई। करत परसपर राम बड़ाई।।
को रघुबीर सिरस संसारा। सीछ सनेहु निवाहिनहारा।।
जेहिं जेहिं जोनि करम बस भ्रमहीं। तहँ तहँ ईस देउ यह हमहीं।।
सेवक हम खामी सियनाहू। होउ नात यह ओर निवाहू॥
अस अभिलाषु नगर सब काहू। कैकयसुता हदयँ अति दाहू॥
को न कुसंगति पाइ नसाई। रहइ न नीच मतें चतुराई॥

दो - साँझ समय सानंद नृषु गयउ कैंकई गेहँ। गवनु निठुरता निकट किय जनु धरि देह सनेहँ॥ २४॥

कोपभवन सुनि सकुचेउ राऊ। भय वस अगहुड़ परइ न पाऊ॥ सुरपति वसइ बाहँबल जाकें। नरपति सकल रहिंद रुख ताकें॥ सो सुनि तिय रिस गयउ सुखाई। देखहु काम प्रताप हर्ने सल कुलिस असि अँगवनिहारे। ते रितनाथ सुमन स

नरेसु प्रिया पहिं गयऊ। देखि दसा ट्रसु दारुन

भूमि सयन पटु मोट पुराना। दिए डारि तन भूपन नाना।। इमितिहि किस कुवेपता फाबी। अनअहिवातु सूच जनु भावी।। जाइ निकट नृपु कह मृदु बानी। प्रानिप्रया केहि हेतु रिसानी।।

छं०-केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई। मानहुँ सरोप भुअंग भामिनि बिपम भाँति नेहारई।। दोड बासना रसना दसन वर मरम ठाहरु देखई। तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कांतुक लेखई।।

सो०-वार वार कह राउ सुम्रुखि सुलोचिन पिकवचिन।

कारन मोहि सुनाउ गजगिमिन निज कोप कर ॥ २५॥ अनिहत तोर प्रिया केई कीन्हा। केहि दुइ सिर केहि जम्रु चह लीन्हा कह केहि रंकिह करों नरेस्। कह केहि नृपिह निकार्सा देस् ॥ सकउँ तोर अरि अमरउ मारी। काह कीट वपुरे नर नारी॥ जानिस मोर सुभाउ वरोरू। मनु तव आनन चंद्र चकोरू॥ प्रिया प्रान सुत सरवसु मोरें। परिजन प्रजा सकल वस तोरें॥ जों कल्ल कहीं कपड़ किर तोही। भामिनि राम सपथ सत मोही॥ बिहिस मागु मनभावित वाता। भूपन सजिह मनोहर गाता॥ घरी कुंघरी समुझि जियँ देख्। बेिग प्रिया परिहरिह कुंबेपृ॥ वी०-यह सुनि मन गुनि सपथ विड़ विहिस उठी मितमंद।

भूपन सजित विलोकि मृगु मनहुँ किरातिनि फंट ॥२६॥
पुनि कहराउ सहद जियँ जानी। प्रेम पुलकि मृदु मंजल वानी॥
भामिनि भयउ तोर मनभावा। घर घर नगर अनंद वधावा॥
गमिह देउँ कालि जुवराज्ञ। सजिह सुलोचिन मंगल साज्ञ॥

दलिक उठेउ सुनि हृद उ कठोरू। जनु छुइ गयउ पाक वरतोरू।। ऐसिउ पीर विहसि तेहिं गोई। चोर नारि जिमि प्रगटि न रोई॥ लखिं न भूप कपट चतुराई। कोटि कुटिल मिन गुरू पढ़ाई॥ जद्यपि नीति निपुन नरनाहू। नारिचरित जलिनिध अवगाहू॥ कपट सनेहु बढ़ाइ बहोरी। बोली बिहसि नयन सुहु मोरी॥ दो०—मागु मागु पै कहहु पिय कबहुँ न देहु न लेहु।

दो०—मागु मागु पे कहहु पिय कबहुँ न देहु न लेहु। देन कहेहु बरदान दुइ तेउ पावत संदेहु॥ २७॥

जानेउँ मरमु राउ हँसि कहई। तुम्हिह कोहाव परम प्रिय अहई।।
थाती राखि न मागिहु काऊ। विसरि गयउ मोहि भोर सुभाऊ।।
झुठेहुँ हमिह दोषु जिन देहू। दुइ के चारि मागि मकु लेहू।।
रघुकुल रीति सदा चिल आई। प्रान जाहुँ वरु वचनु न जाई।।
निहं असत्य सम पातक पुंजा। गिरिसम होहिं कि कोटिक गुंजा।।
सत्यमूल सब सुकृत सुहाए। वेद पुरान विदित मनु गाए।।
तेहि पर राम सपथ किर आई। सुकृत सनेह अविध रघुराई।।
नात दृढ़ाइ कुमित हँसि वोली। कुमत कुविहग कुलह जनु खोली।।

न्दो०—भूप मनोरथ सुभग वतु सुख सुबिहंग समाजु । भिल्लिन जिमि छाड़न चहति बचनु भयंकरु वाजु ॥२८॥

मासपारायण, तेरहवाँ विश्राम

न्सुनहु प्रानिप्रय भावत जी का। देहु एक वर भरतिह टीका॥ -मागडँ दूसर वर कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी॥ -तापस त्रेप निसेषि उदासी। चौदह बरिस राम्र बनवासी॥ सुनि मृदु बचन भूप हियँ सोकू। सिस कर छुअत बिकल जिमि कोकू गयउ सहिम निहं कछु किह आवा। जनु सचान बन झपटेउ लावा।। बिबरन भयउ निपट नरपाल् । दामिनि हनेउ मनहुँ तरु तालू।। माथें हाथ मूदि दोउ लोचन। तनु धिर सोचु लाग जनु सोचन।। मोर मनोरथु सुरतरु फूला। फरत किरिन जिमि हतेउ समूला।। अवध उजारि कीन्हि कैकेई। दीन्हिस अचल विपति के नेई।।

दो॰-कवनें अवसर का भयउ गयउँ नारि विस्वास । जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अविद्या नास ॥२९॥

एहि विधिराउ मनिहं मन झाँखा। देखि कुमाँति कुमति मन माखा। भरत 'कि राउर प्त न होंही। आने हु मोल वेसाहि कि मोही। जो सिन सरु अस लाग तुम्हारें। काहे न बोल हु वचनु सँभारें। देहु उतरु अनु करहु कि नाहीं। सत्यसंध तुम्ह रघुकुल माहीं। देन कहेउ अब जिन वरु देहू। तजहु सत्य जग अपजसु लेहू।। सत्य सराहि कहेहु वरु देना। जाने हु लेइ हि मागि चवेना। सिवि दधीचि बलि जो कलु भाषा। तनु धनु तजेउ वचन पनु राखा। अति कहु वचन कहित कैंकेई। मान हुँ लोन जरे पर देई।।

दो - धरम धुरंधर धीर धरि नयन उघारे रायँ।

सिरु धुनि लीन्हि उसास असि मारेसि मोहि कुठावँ ॥३०॥ आगे दीखि जरत रिस भारी। मनहुँ राप तरवारि उधारी॥ मृठि कुबुद्धि धार निष्ठराई। धरी कुवरीं सान बनाई॥ रखी महीप कराल फठोरा। सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा॥ गोले राड कठिन करि छाती। बानी सविनय वास सोहाती॥ प्रिया बचन कस कहिस कुभाँती। भीर प्रतीति प्रीति किर हाँती।।
मोरें भरत रामु दुइ आँखी। सत्य कहुउँ करिसंकरु साखी।।
अविस दूतु में पठइव प्राता। ऐहिहें वेगि सुनत दोड भ्राता।।
सुदिन सोधि सबु साजु सजाई। देउँ भरत कहुँ राजु बजाई।।
दो०—लोभु न रामिह राजु कर बहुत भरत पर प्रीति।
मैं वड़ छोट विचारि जियँ करत रहेउँ नृपनीति।।३१॥

राम सपथ सत कहउँ सुभाऊ। राममात कछ कहेउ न काऊ॥
मैं सबु कीन्ह तोहि बिनु पूँछें। तेहि तें परेउ मनोरथु छूछें॥
रिस परिहरु अब मंगल साजू। कछ दिन गएँ भरत जुबराजू॥
एकिह बात मोहि दुखु लागा। वर दूसर असमंजस मागा॥
अजहूँ हृदउ जरत तेहि आँचा। रिस परिहास कि साँचेहुँ साँचा॥
कहु तिज रोषु राम अपरायू। सबु कोउ कहइ राम्रु सुिट सायू॥
तहूँ सराहिस करिस सनेहू। अब सुनि मोहि भयउ संदेहू॥
जासु सुभाउ अरिह अनुकूला। सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला॥

दो०-प्रिया हास रिस परिहरहि मागु विचारि विवेकु। जेहिं देखों अब नयन भरि भरत राज अभिषेकु॥३२॥

जिए मीन वरु वारि विहीना। मिन विनु फिनिकु जिए दुखदीना कहउँ सुभाउ न छछ मन माहीं। जीवनु मोर राम विनु नाहीं।। समुझि देखु जियँ प्रिया प्रवीना। जीवनु राम दरस आधीना।। सुनि मृदु वचन कुमित अति जरई। मनहुँ अनल आहुति छत परई।। कहइ करहु किन कोटि उपाया। इहाँ न लागिहि राउरि माया।। देहु कि लेहु अजसु किर नाहीं। मोहि न वहुत प्रपंच सोहाहीं।। रामु साधु तुम्ह साधु सयाने। राममातु भिल सब पहिचाने।। जस कौसिलाँ मोर भल ताका। तस फलु उन्हिह देउँ किर साका।। दो०-होत प्रातु मुनिबेप धिर जौं न रामु बन जाहिं।

मोर मरनु राउर अजस नृप सम्रिझ मन माहिं ॥३३॥ अस कि कुटिल भई उठि ठाढ़ी। मानहुँ रोप तरंगिनि बाढ़ी॥ पाप पहार प्रगट भइ सोई। भरी क्रोध जल जाइ न जोई॥ दोउ वर कुल कठिन हठ धारा। भवँर क्वरी वचन प्रचारा॥ ढाहत भूपरूप तरु सूला। चली विपति वारिधि अनुकूला॥ लग्वी नरेस बात फ्रिर साँची। तिय मिस मीचुसीस पर नाची॥ गिह पद बिनय कीन्ह बैठारी। जिन दिनकर कुल होसि कुठारी॥ मागु माथ अवहीं देउँ तोही। राम बिरहँ जिन मारिस मोही॥ राखु राम कहुँ जेहि तेहि भाँती। नाहि त जरिह जनम भिर छाती॥ वो०-देखी व्याधि असाध नृषु परेड धरनि धुनि माथ।

कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ ॥३४॥
व्याकुल राउ सिथिल सब गाता। करिनि कलपतरु मनहुँ निपाता॥
कंठु खख सुख आव न वानी। जनु पाठीनु दीन विनु पानी।।
पुनि कह कटु कठोर केंकेई। मनहुँ घाय महुँ माहुर देई॥
जों अंतहुँ अस करत्यु रहेऊ। मागु मागु तुम्ह केहिं वल कहेऊ॥
दुइ कि होइ एक समय सुआला। हसव ठठाइ फुलाउव गाला॥
दानि कहाउव अरु कृपनाई। होइ कि खेम हसल रोनाई॥
छाइहु वचनु कि धीरजु धरहू। जनि अवला जिमि करूना करहु॥
तनु तिय तन्य धामु धनु धरनी। सत्यसंध कहुँ तुन समवरनी॥

दो०-मरम वचन सुनि राउ कह कहु कछु दोषु न तोर । लागेड तोहि पिसाच जिमि कालु कहावत मोर ॥ ३५॥

चहत न भरत भूपति ।। ।। ।। ।। ।। सो सबु मोर पाप परिनामू। भयउ कुठाहर जेहिं विधि वासू।। सुबस बिसिह फिरिअवध सहाई। सब गुन धाम राम प्रभुताई।। किरिहिं भाइ सकल सेवकाई। होइहि तिहुँ पुर राम बड़ाई।। तोर कलंकु मार पिछताऊ। मुएहँ न मिटिहि न जाइहि काऊ।। अब तोहि नीक लाग करु सोई। लोचन ओट वैठु महु गोई।। जब लिग जिओं कहउँ कर जोरी। तब लिग जिन कछ कहिस बहोरी फिरि पिछतेहिस अंत अभागी। मारिस गाइ नहारू लागी।।

दो०-परेंड रांड किह कोटि बिधि काहे करिस निदान ।

कपट संयानि न कहित कछ जागति मनहुँ मसानु ।। ३६॥ राम राम रट विकल भुआलू। जनु विनु पंख विहंग वेहालू॥ इदयँ मनाव भोरु जिन होई। रामिह जाइ कहै जिन कोई॥ उदउ करहु जिन रिव रघुकुल गुर। अवध विलोकि सल होइहि उर॥ भूप प्रीति कैकइ कठिनाई। उभय अवधि विधि रची वनाई॥ विलपत नृपिह भयउ भिनुसारा। बीना वेनु संख धुनि द्वारा॥ पढ़िहं भाट गुन गाविहं गायक। सुनत नृपिह जनु लागिहं सायक॥ मंगल सकल सोहािहं न कैसें। सहगािमिनिहि विभूषन जैसें॥ तेिह निसि नीद परी निहं काहू। राम दरस लालसा उछाहू॥

दो०-द्वार भीर सेवक सचिव कहिं उदित रिव देखि। जागेहुँ अजहुँ न अवधपति कारनु कवनु विसेपि॥३७॥ पिछले पहर भूषु नित जागा। आज हमिह वड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई। की जिअ कांजु रजायस पाई।। गए सुमंत्र तब राउर माहीं। देखि भयावन जात डेराहीं।। धाइ खाइ जन्नु जाइ न हरा। मानहुँ बिपति विषाद बसेरा।। पूछें कोउ न ऊतरु देई। गए जेहिं भवन भूप कैंकई।। किह जय जीव वैठ सिरु नाई। देखि भूप गित गयउ सुखाई।। सोच विकल विवरन मिह परेऊ। मानहुँ कमल मूलु परिहरेऊ।। सचिउ सभीत सकइ निहं पूँछी। बोली असुभ भरी सुभ छूछी।। वो०-परी न राजिह नीद निसि हेतु जान जगदीसु।

रामु रामु रिट भोरु किय कहइ न मरमु महीसु ॥ ३८ ॥ आनहु रामिह वेगि वोलाई। समाचार तव पूँछेहु आई॥ चलेउ सुमंत्रु राय रख जानी। लखी कुचालि कीन्हि कछु रानी॥ सोच विकल मग परइ न पाछ। रामिह वोलि किहिह का राऊ॥ उर धिर धीरजु गयउ दुआरें। पूँछिहं सकल देखि मनु मारें॥ समाधानु किर सो सवही का। गयउ नहाँ दिनकर कुल टीका॥ राम सुमंत्रहि आवत देखा। आदरु कीन्ह पिता सम लेखा॥ निरित्व वदनु किह भूप रजाई। रघुकुलदीपिह चलेउ लेवाई॥ गमु कुभाँति सचिव सँग जाहीं। देखि लोग जहँ तहँ विलखाहीं॥

स्रबहि अधर जग्इ सबु अंगू। मनहुँ दीन मनिहीन भुअंगू।। सरम ममीप दीखि केंबेड़ी मानहुँ मीचु घरीं गनि लेड़ी।

होल जाइ दीख रघुवंसमिन नरपति निपट कुसाजु । सहिम परेड लेखि सिंघिनिहि मनहुँ बृद्ध गजराजु ॥ ३९ ॥

करुनामय मृदु राम सुभाऊ। प्रथम दीख दुख सुना न काऊ॥ तदिप धीर धिर समड विचारी। पूँछी मघुर वचन महतारी॥ मोहि कहु मातु तात दुख कारन। करिअ जतन जेहिं होइ निवारन॥ सुनहु राम सबु कारनु एहू। राजिह तुम्ह पर वहुत सनेहू॥ देन कहेन्हि मोहि दुइ वरदाना। मागेडँ जो कछु मोहि सोहाना॥ सो सुनि भयउ भूप उर सोचू। छाड़िन सकिहं तुम्हार सँकोचू॥ दो०—सुत सनेहु इत बचनु उत संकट परेउ नरेसु।

सकह त आयस धरह सिर मेटह कठिन कलेसु ॥ ४०॥
निधरक बैठि कहइ कट बानी। सुनत कठिनता अति अकुलानी॥
जीभ कमान बचन सर नाना। मनहुँ महिप मृदु लच्छ समाना॥
जन्न कठोरपन्न धरें सरीरू। सिखइ धनुषिबद्या वर बीरू॥
सन्न प्रसंगु रेष्ठपतिहि सुनाई। बैठि मनहुँ तन्ने धरि निठुराई॥
मन प्रसुकाइ भानुकुल भानू। राम्र सहज आनंद निधानू॥
बोले बचन बिगत सब दूषन। मृदु मंजुल जन्न बाग बिभूषन॥
सन्न जननी सोइसुत बड़भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी॥
तनय मातु पितु तोषनिहारा। दुर्लभ जननि सकल संसारा॥

दो०-**मुनिगन मिलनु** बिसेषि वन सबिह भाँति हित मोर । तेहि महँ पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ ४१॥

भरत प्रानिप्रय पावहिं राजू । विधि सव विधि मोहि सनग्रुल आजू जीं न जाउँ वन ऐसेह काजा । प्रथम गनिअ मोहि सूढ़ समाजा ।। सेवहिं अरँड कलपतरु त्यागी । परिहरि अमृत लेहिं विषु मागी ।। तेउ न पाइ अस समउ चुकाहीं । देखु विचारि मातु मन माहीं ।। अंव एक दुखु मोहि बिसेपी। निपट विकल नरनायकु देखी।। थोरिहिं बात पितिह दुख भारी। होति प्रनोति न मोहि महतारी।। राउ धीर गुन उद्धि अगाध्। भा मोहिं तें कछु वड़ अपराध्।। जातें मोहि न कहत कछु राऊ। मोरि सपथ तोहि कहु सतिभाऊ।।

दो०-सहज सरल रघुवर वचन क्रमति क्रुटिल करि जान।

चलइ नोंक जल वक्रगति जद्यपि सलिख समान ॥ ४२ ॥
रहसी रानि राम रुख पाई। बोली कपट सनेहु जनाई॥
सपथ तुम्हार भरत के आना। हेतु न दूसर में कळु जाना॥
तुम्ह अपराध जोगु निहं ताता। जननी जनक बंधु गुखदाता॥
राम सत्य सचु जो कछु कहहू। तुम्ह पितु मातु बचन रत अहहू॥
पितिह चुझाइ कहहु चिल सोई। चोंथेंपन जेहिं अजसु न होई॥
तुम्ह सम सुअन सुकृत जेहिं दीन्हे। उचित न तासु निरादरु कीन्हे॥
लागहिं कुमुख बचन सुभ केसे। मगहँ गयादिक तीरथ जैसे।।
रामिह मातु बचन सब भाए। जिमि सुरसरि गत सलिल सुहाए॥

हो०-गइ मुरुछा रामहि सुमिरि नृप फिरिकरवट लीन्ह। सचिव राम आगमन कहि विनय समय सम कीन्ह।। ४३।।

अयिन अकिन रामु प्रमुधारे।धिर धीरज तव नयन उघारे।। सचिव मँभारि राउ वठारे।चरन परत नृप रामु निहारे॥ लिए सनेह विकल उर लाई। में मिन मनहुँ फिनिक फिरिपाई॥ रामिट चितइ रहेउ नरनाह्।चला विलोचन वारि प्रवाहू॥ सोक विवस कलुकह न पारा।हट्यें लगायत वारिह वारा॥ विधिष्ट मनाव राउ मन माहीं। जेहिं रघुनाय न कानन जाहीं॥ सुमिरि महेसहि कहइ निहोरी। विनती सुनहु सदासिव मोरी।। आसुतोप तुम्ह अवढर दानी।आरति हरहु दीन जनु जानी।।

दो०-तुम्ह प्रेरक सब के हृद्यँ सो मित रामिह देहु । बचनु मोर तिज रहिंह घर परिहरि सीछ सनेहु ॥ ४४ ॥

अजसु होड,जग सुजसु नसाऊ। नस्क परों वरु सुरपुरु जाऊ।।
सब दुख दुसह सहावहु मोही। लोचन ओट राम्रु जिन होंही।।
अस मन गुनइ राउ निहं बोला। पीपर पात सिरस मनु डोला।।
रघुपति पितिह प्रेमबस जानी। पुनि कछु किहिह मातु अनुमानी
देस काल अवसर अनुसारी। बोले बचन विनीत विचारी।।
तात कहउँ कछु करउँ ढिठाई। अनुचितु छमब जानि लिस्काई।।
अति लघु बात लागि दुखु पावा। काहुँ न मोहि किह प्रथम जनावा।।
देखि गोसाइँहि पूँछिउँ माता। सुनि प्रसंगु भए सीतल गाता।।

हो०—मंगल समय सनेह बस सोच परिहरिअ तात । आयसु देइअ हरिष हियँ कहि पुलके प्रभु गात ॥ ४५॥

धन्य जनमु जगतीतल तास्। पितहि प्रमोदु चरित सुनि जास्।। चारि पदारथ करतल ताकें। प्रिय पितु मातु प्रान सम जाकें।। आयसु पालि जनम फलुं पाई। ऐहउँ बेगिहिं होउ रजाई।। बिदा मातु सन आवउँ मागी। चलिहउँ बनहि बहुरि पग लागी।। अस कहि राम गवनु तब कीन्हा। भूप सोक बस उतरु न दीन्हा।। नगर ब्यापि गइ बात सुतीछी। छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी।। सुनि भए बिकल सक्लु नर नारी। बेलि बिटप जिमि देखिदवारी।। जो जहँ सुनइ धुनइ सिरु सोई। बड़ बिपादु नहिं धीरजु होई।। दो०-मुख सुखाहिं लोचन स्रविहं सोकु न हृद्यँ समाइ।

मनहुँ करुन रस कटकई उतरी अवध वजाइ ॥ ४६॥ मिलेहि माझ विधि वात वेगारी। जहुँ तहुँ देहिं कैकइहि गारी॥ एहि पापिनिहि बूझि का परेऊ। छाइ भवन पर पावकु धरेऊ॥ निज कर नयन काढ़ि चह दीखा। डारि सुधा विषु चाहत चीखा॥ कृटिल कठोर कुबुद्धि अभागी। भइ रघुवंस वेनु वन आगी॥ पालव वेंि पेडु एहिं काटा। सुख महुँ सोक ठाडु धरि ठाटा॥ सदा रामु एहि प्रान समाना। कारन कवन कुटिलपनु ठाना॥ सत्य कहिंह कवि नारि सुभाऊ। सब विधि अगहु अगाध दुराऊ॥ निज प्रतिविंदु वरुकु गहि जाई। जानि न जाइ नारि गति भाई॥

हो०—काह न पावकु जारि सक का न समुद्र समाइ। का न करें अवला प्रवल केहि जग कालु न खाइ॥ ४७॥

का सुनाइ विधि काह सुनावा। का देखाइ चह काह देखावा।।
एक कहिं भल भूप न कीन्हा। वरु विचारि निंह कुमतिहि दीन्हा।।
जो हिठिभयउ सकल दुख भाजनु। अवला विवस ग्यानु गुनु गा जनु
एक धरम परिमिति पहिचाने। नृपिह दोसु निंह देहिं सयाने।।
सिवि देधीचि हिरचंद कहानी। एक एक सन कहिं वखानी।।
एक भरत कर संमत कहिं। एक उदास भायँ सुनि रहिं।।
कान मृदि कर रद गहि जीहा। एक कहिं यह वान अलीहा।।
गुकृत जाहिं अस कहत तुम्हारे। रामु भरत कहुँ प्रानिपआरे।।

योर-चंदु चर्वे वरु अनल कन सुधा होइ विपतृल । सपनेहुँ कनहुँ न करिहं किछु भरतु राम प्रतिकृल ॥ ४८॥ एक विधातिह दूपनु देहीं। सुधा देखाइ दीन्ह विषु जेहीं।। खरभरु नगर सोचु सब काहू। दुसह दाहु उर मिटा उछाहू॥ विप्रविध कुलमान्य कठेरी। जे प्रिय परम कैंकई केरी।। लगीं देन सिख सीछ सराही। बचन बानसम लागहिं ताही।। भरत न मोहि प्रियराम समाना। सदा कहहु यहु सबु जगु जाना।। करहु राम पर सहज सनेहू। केहिं अपराध आज बनु देहू।। कबहुँ न कियहु सवति आरेह्द। प्रीति प्रतीति जान सबु देह्द।। कौंसल्याँ अब काह विगारा। तुम्ह जेहि लागि बज्र पुर पारा।।

दो ०—सीय कि पिय सँगु परिहरिहि लखनु कि रहिहर्हि धाम । राजु कि भूँजब भरत पुर नृप कि जिइहि बिनुराम ॥४९॥

अस विचारि उर छाड़हु कोहू।सोक कलंक कोठि जिन होहू॥
भरति अविस देहु जुबराजू।कानन काह राम कर काजू॥
नाहिन राष्ट्र राज के भूखे।धरम धुरीन विषय रस रूखे॥
गुर गृह बसहुँ राष्ट्र तिज गेह। नृप सन अस वरु दूसर लेहू॥
जीं निहं लगिहहु कहें हमारे।निहं लागिहि कछ हाथ तुम्हारे॥
जीं परिहास कीन्हि कछ हीई।तो किह प्रगट जनावह सोई॥
राम सिरस खुत कानन जोगू।काह कहिहि सुनि तुम्ह कहुँ लोगू
उठहु बेगि सोइ करहु उपाई। जेहि विधि सोकु कलंकु नसाई॥
छ०—जेहि भाँति सोकु बलंकु जाइ उपाय करि कुल पालही।
हिठ फेरु रामिह जात वन जिन बात दूसिर चालही॥
जिमिभानु बिनु दिनु प्रान बिनु तनु चंद विनु जिमि जामिनी
तिमि अवध तलसीदास प्रभु विनु समुझि थों जियँ भामिनी॥

सो०-सखिन्ह सिखावनु दीन्ह सुनतं मधुर परिनाम हित ।

तेइँ कछु कान न कीन्ह छिटल प्रवोधी क्वरी ॥५०॥
उत्तरु न दइ दुसह रिस क्वी। मृगिन्ह जितव जनु वाधिन भूवी
व्याधिअसाधि जानि तिन्ह त्यागी। चलीं कहत मितमंद अथागी॥
राजु करत यह देअँ विगोई। कीन्हेसि अस जस करइ न कोई॥
पिह विधि विलपिह पुर नर नारीं। देहिं कुचालिहि कोटिक गारीं॥
जरिहं विपम जर लेहिं उसासा। क्विन राम विनु जीवन आसा॥
विपुल वियोग प्रजा अज्ञलानी। जनु जल पर गन स्वत पानी॥
मित विपाद वस लोग लोगाई। गए मातु पिहं राग्रु गोसाई॥
मस्त प्रसन्न चित चौगुन चाऊ। मिटा सोचु जिन राखे राऊ॥
दो० नव गयंदु रघुवीर मनु राजु अलान समान।
छूट जानि वन गवनु सुनि उर अनंदु अधिकान॥ ५१॥

रषुक्लितिलक जोरि दोंउ हाथा। छुदित मातु पद नायउ माथा।।
रीन्हि असीस लाइ उर लीन्हे। भूषन वसन निछाविर कीन्हे॥
बार वार मुख चुंबित माता। नयन नेह जलु पुलिकत गाना॥
गोद राखि पुनि हृद्यँ लगाए। स्रवत प्रेमगम पयद सुहाए॥
भेमु अमोद न कलु किह जाई। रंक धनद पदनी उनु पाई॥
मादर गुंदर बदनु निहारी। वोली मधुर बचन महनानी॥
कहा तान जननी बलिहारी। दानि लगन गृद संगलकारी॥
गुक्त मील सुख मीव सुहाई। जनम लाग वह अवधि अवाई॥

धेर-जिंहि चातन नर नारि सब अति आगत एकि भांति। विभि चातक चानिक तृषित वृष्टि सरद् रिनु ग्यानि॥५२॥ तात जाउँ विल वेगि नहाहू। जो मन भाव मधुर कछु खाहू॥ पितु समीप तब जाएहु भैआ। भइ बड़ि बार जाइ बिल मैआ।। मातु बचन सुनि अति अनुकूला। जनु सनेह सुरतरु के फूला॥ सुख मकरंद भरे श्रियमूला। निरिवराम मनु भवँरु न भूला॥ थरम धुरीन धरम गति जानी। कहेउ मातु सन अति मृदु वानी॥ पिताँ दीन्ह मोहि कानन राजू। जहँ सब भाँति मोर बढ़ काजू॥ आयसु देहि मुदित मन माता। जेहिं मुद मंगल कानन जाता॥ जिन सनेह बस डरपिस भोरें। आनँदु अंब अनुग्रह तोरें॥ दो०-बर्ष चारिद्स बिपिन बसि करि पितु वचन प्रमान । आइ पाय पुनि देखिहउँ मनु जिन करिस मलान ॥५३॥ वचन विनीत मधुर रपुबर के। सर सम लगे मातु उर करके।। सहिम सूखि सुनि सीतिलि बानी। जिमि जवास परें पावस पानी।। कहि न जाइ कछु हृदय बिषादू। मनहुँ मृगी सुनि केहरि नाद्॥ नयन सजल तन थर थर काँपी। माजहि खाइ मीन जनु मापी।। थरि धीरज सुत बद्नु निहारी।गदगद बचन कहति महतारी।। तात पितहि तुम्ह प्रानिपआरे।देखि मुदितनित चरित तुम्हारे॥ राजु देन कहुँ सुभ दिन साधा। कहेउ जान बन केहिं अपराधा।। तात सुनावहु मोहि निदानू। को दिनकर कुल भयउ कृसानू॥ दो०-निरित्व राम रुख सचिवसुत कारनु कहेउ बुझाइ। सुनि प्रसंगु रहि मूक जिमि दसा बरिन नहिं जाइ ॥५४॥ राखि न सकइ न किह सक जाहू। दुहूँ भाँति उर दारुन दाहू।।

लिखत सुधाकर गा लिखि राहू। विधि गति वाम सदा सब काहू।।

थरम सनेह उभयँ मित घेरी। भई गित साँप छुछुंदिर केरी।। राखडँ सुतिह करडँ अनुरोध्। धरमु जाइ अरु वंघु विरोध्।। कहउँ जान बन तौ बिंद हानी। संकट सोच विवस भई रानी।। वहुरि सम्रिझि तिय धरमु सयानी। रामु भरतु दोउ सुत सम जानी।। सरल सुभाउ राम महतारी। बोली बचन धीर धिर भारी।। तात जाउँ बिल कीन्हें हु नीका। पितु आयसु सब धरमक टीका।।

दो०-राजु देन किह दीन्ह वनु मोहि न सो दुख लेसु। तुम्ह विनु भरतिह भूपतिहि प्रजिह प्रचंड कलेसु॥ ५५॥

जों केवल पितु आयस ताता। तो जिन जाह जानि विह माता।। जों पितु मातु कहेउ वन जाना। तो कानन सत अवध समाना।। पितु वनदेव मातु वनदेवी। खग मृग चरन सरोरुह सेवी।। अंतहुँ उचित नृपिह वनवास। वय विलोकि हियँ होइ हराँस।। वह भागी वनु अवध अभागी। जो रघुवंस तिलक तुम्ह त्यागी।। जों सुत कहां संग मोहि लेहू। तुम्हरे हृद्यँ होइ संदेहू।। प्त परम प्रिय तुम्ह सवही के। प्रान प्रान के जीवन जी के।। ते तुम्ह कहहु मातु वन जाऊँ। में सुनि वचन वेटि पछिताऊँ।। दो०—यह विचारि निहं करउँ हठ इट सनेहु वहाइ।

मानि मातु कर नात विल सुरति विसरि जिन जाड़ ॥ ५६ ॥

देव पितर सब तुम्हिह गोसाई। राखहुँ पलक नयन की नाई॥ अविधि अंग्रु प्रिय परिजन मीना। तुम्ह कल्नाकर धरम धुरीना॥ अम विचारि सोइ करहु उपाई। सबिह जिअन जेहिं भेंटहु आई॥ लाह सुस्वन बनिह बिल जाऊँ। करि अनाथ जन परिजन गाऊँ॥ सब कर आज सकृत फल बीता। भयउ कराल काल विपरीता॥ बहुबिधि बिलिप चरन लपटानी। परम अथागिनि आपुहि जानी।। दारुन दुसह दाहु उर व्यापा। वरनिन जाहिं विलाप कलापा।। राम उठाइ मातु उर लाई। कहि मृदु बचन वहुरि समुझाई।। दो०—समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुलाइ। जाइ सास पढ कमल जुग बंदि बैठि सिरु नाइ।।५७॥

ताइ सासु पद कमल जुग वंदि वैठि सिरु नाइ ॥५७॥ दीन्हि असीस सासु मृदु वानी। अति सुकुमारि देखि अकुलानी॥ वैठि निमत मुख सोचित सीता। रूप रासि पित प्रेम पुनीता॥ चलन चहत वन जीवननाथू। केहि सुकृती सन होहिह साथू॥ की तन्तु प्रान कि केवल प्राना। विधिकरतन्तु कलु जाइ न जाना।। चारु चरन नख लेखित धरनी। नूपुर मुखर मधुर कि बरनी।। मनहुँ प्रेम वस विनती करहीं। हमिह सीय पद जिन परिहरहीं।। मंजु विलोचन मोचिति वारी। वोली देखि राम महतारी।। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी। सास समुर परिजनिह पिआरी।। दो०-पिता जनक भूपाल मिन ससुर भानुकुल भानु। पित रिवकुल केरव विपिन विधु गुन रूप निधानु।। ५८॥

में पुनि पुत्रबधू प्रिय पाई। रूप रासि गुन सील सहाई।।
नयन पुतिर किर प्रीति बढ़ाई। राखेड प्रान जानिकिहि लाई।।
कलपबेलि जिमि बहुविधि लाली। सींचि सनेह सिलल प्रतिपाली।।
फूलत फलत भयउ विधि वामा। जानि न जाइ काह परिनामा।।
पलँग पीठ तिज गोद हिंडोरा। सियँ न दीन्ह पगु अवनि कठोरा
जिअन मूरि जिमि जोगनत रहऊँ। दीप बाति निहं टारन कहऊँ।।

सोइ सिय चलन चहित बन साथा। आयसु काह होइ रघुनाथा।। चंद किरन रस रसिक चकोरी। रवि रुख नयन सकइ किमिजोरी।।

दो॰-करि केहरि निसिचर चरहिं दुष्ट जंतु वन सूरि।
विष बाटिकाँ कि सोह सुत सुभग सजीविन सूरि।।५९॥
बन हित कोल किरात किसोरी। रचीं बिरंचि विषय सुख भोरी।।
पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ। तिन्हिह कलेसुन कानन काऊ॥
के तापस तिय कानन जोगू। जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू॥
सिय बन बसिहि तात केहि भाँती। चित्रलिखित किप देखि छेराती
प्रसर सुभग बनज बन चारी। डावर जोगु कि इंसकुमारी॥
बस विचारि जस आयसु होई। मैं सिख देखें जानकिहि सोई॥
बीं सिय भवन रहें कह अंवा। मोहि कहँ होइ बहुत अवलंवा॥
प्रिन रघुवीर मातु प्रिय वानी। सील सनेह सुधा जनु सानी॥
दो॰-किह प्रिय बचन विवेकमय कीन्हि मातु परितोप।

मासपारायण, चौदहवाँ विश्राम

लगे प्रबोधन जानकिहि प्रगटि विपिन गुन दोप ॥६०॥

मातु समीप कहत सकुचाहीं। वोले समउ समुद्दि मन माही।। राजकुमारि सिखावनु सुनहू। आन भाँति जियँ जिन कलु गुनहु॥ भापन मार नीक जीं चहहू। वचनु हमार मानि गृह रहहु॥ भायसु मार सासु सेवकाई। सब विधि भामिनि भवन भलाई॥ पहिने अधिक धरमु नहिं दृला। सादर सासु ससुर पद पृजा॥ भव जब मातु करिह सुधि मोरी। होईहि प्रेम विवल मनि भोती॥ तब तब तुम्ह किह कथा पुरानी। सुंदिर समुझाएहु मृदु वानी।।
कहउँ सुभायँ सपथ सत मोही। सुमुखि मातु हित राखउँ तोही।।
दो०-गुर श्रुति संमत धरम फल्ज पाइअ विनहिं कलेस।
हठ बस सब संकट सहे गालव नहुष नरेस।। ६१॥

मैं पुनि किर प्रवान पितु बानी। वेगि फिरव सुनु सुमुखि सयानी दिवस जात निहं लागिहि बारा। सुंदिरिसिखवनु सुनह हमारा॥ जों हठ करह प्रेम बस बामा। तो तुम्ह दुखु पाउव परिनामा॥ काननु कठिन भयंकर भारी। घोर घामु हिम बारि बयारी॥ कुस कंटक मग काँकर नाना। चलव पयादेहिं बिनु पदत्राना॥ चरन कमल मृदु मंजु तुम्हारे। मारग अगम भूमिधर भारे॥ कंदर खोह नदीं नद नारे। अगम अगाध न जाहिं निहारे॥ भालु बाव चृक केहिर नागा। करिहं नाद सुनि धीरजु भागा॥

दो०—भूमि सयन बलकल बसन असनु कंद फल मूल। ते कि सदा सब दिन मिलहिं सनुइ समय अनुकूल ॥६२॥

नर अहार रजनीचर चरहीं। कपट बेष विधि कोटिक करहीं।। लागइ अति पहार कर पानी। विपिन विपति निहं जाइ बखानी।। ब्याल कराल विहग बन घोरा। निसिचर निकर नारि नर चोरा।। डरपिं धीर गहन सुधि आएँ। मृगलोचिन तुम्ह भीरु सुभाएँ।। हंसगविन तुम्ह निहं बन जोगू। सुनि अपजसु मोहि देइहि लोगू॥ मानस सिलल सुधाँ प्रतिपाली। जिअइ कि लवन पयोधि मराली॥ नव रसाल बन विहरनसीला। सोह कि कोकिल विपिन करीला॥ रहहु भवन अस हृदयँ विचारी। चंदबदिन दुखु कानन भारी॥ कें-जहर सह पुरस्तानि सिख दोन करह हिर मानि !

मां पिछताइ अवाइ उर अविस होह हित हाति ॥ ६२॥ सित मुद्दु दचन मनोहर पिय के। लोचन ठालित भरे जल लिप के॥ सितल मिल दाहक भड़ केसे। चक्छि सर्द चंद्र निलि लेसे॥ उनन न आव विकल वेदेही। तजन चहत सिच स्वामिसनेही॥ वन्दम गेकि विलोचन वारी। धार धोर्ड उर अविनेहमारी॥ लागिसानु पग कह कर जोरी। हमिब देवि विह अविनय मोरी॥ दीन्हि आनपित मोहि सिख सोई। जेहि विधि मोर परम हित होई॥ में पुनि समुझि दी लिसन माही। पिय वियोग सम दुखु जग नाहीं वं०—शाननाथ करनायतन सुंदर सुखद सुजान।

तुम्ह वित्रपृक्तल क्रमुद विधु स्ररपुर नरक समान ।। ६४ ॥
मानु पिना भिगनी प्रिय भाई। प्रिय परिवाह सुद्द समुदाई॥
नाम समुर गुर सजन सहाई। सुत सुंदर सुसील सुखदाई॥
जह लिग नाथ नेह अरु नाते। पिय वित्तु तियि तरिन ते ताते
तत्तु धतु धामु धर्नि पुर राज्ञू। पित विहीन समुसोक समाज्ञू॥
भाग रोगसम भूदन भारू। जम जानना सरिस गंसाम॥
प्राननाय तुम्ह वित्तु जगमाहीं। मो कहुँ मुखद कनहं कर्णु नाहों॥
जिन्न वित्तु देह नदी वित्तु वारी। नेसिश्र नाथ पुरुष वित्तु नारो॥
नाय सकल मुख साय तुम्हारें। सरद विमल विध तहनु निहारें॥

भेट-खग भूग परिज्ञन नगर यनु पल्टल भिगल दाला। नाथ नाथ मुख्यद्व नम परम्याल सर्थ मृल् ॥ ६५॥ पर्व दें। प्रकटेंब ज्याना मिनिर्वि मासु राजुर महस् नाम ॥ कुस किसलय साथरी सुहाई। प्रभु सँग मंजु मनोज तुराई॥ कंद सूल फल अमिअ अहारू। अवध सौध सत सिरस पहारू॥ छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी। रहिहुँ मुदित दिवस जिमि कोकी॥ बन दुख नाथ कहे बहुतेरे। भय विपाद परिताप धनेरे॥ प्रभु बियोग लवलेस समाना। सब मिलि होहिं न कृपानिधाना॥ अस जियँ जानि सुजान सिरोमनि। लेइअ संग मोहि छाड़िअ जिन बिनती बहुत करों का स्वामी। करुनामय उर अंतरजामी॥

दो०—राखिअ अवध जो अवधि लगि रहत न जनिअहिं प्रान।

दीनबंधु सुंदर सुखद सील सनेह निधान ॥६६॥
मोहि मग चलत न होइहि हारी। छिनु छिनु चरन सरोज निहारी॥
सबिह भाँति पिय सेवा करिहों। मारग जिनत सकल श्रम हरिहों॥
पाय पखारि बैठि तरु छाहीं। करिहउँ बाउ सुदित मन माहीं॥
श्रम कन सिहत स्थाम तनु देखें। कहँ दुख समउ प्रानपित पेखें॥
सम मिह तन तरुपछ्छव डासी। पाय पलोटिहि सब निसि दासी॥
बार बार मृदु मूरित जोही। लागिहि तात बयारि न मोही॥
को प्रसु सँग मोहि चितवनिहारा। सिंघबधुहि जिमि ससक सिआरा
मैं सुकुमारि नाथ बन जोगू। तुम्हिह उचित तप मो कहँ भोगू॥
दो०—ऐसेउ बचन कठोर सुनि जों न हृदुउ बिलगान।

तौ प्रभु विषम वियोग दुख सहिहहिं पावँर प्रान ।। ६७ ॥ अस किह सीय विकल भइ भारी । बचन वियोगु न सकी सँभारी ॥ देखि दसा रघुपति जियँ जाना । हिंठ राखें निहं राखिहि प्राना ॥ कहेउ कृपाल भानुकुलनाथा। परिहरि सोचु चलहु वन साथा ॥ हान होह नाहारे महतारी। वचन न साम विकास सर्था। गम प्रवेच कीन्ह विधि नाता। समय समेह म बाद वस्ताना। तह जनको साल पग लागी। स्नानेस माण में परम समामी। मेना समय देखें वन्न दीन्हा। मोर मनोर्ध सण्य मकी रा।। तत्त्व होस जिन हाहिश होह। करम करिन क्य दोग न मोह । स्नित्त वचन साल अहलानी। दसा क्यानि विभि क्ही परवानी।। बार्वह वार लाह उर लीन्ही। धीर धीरल सिरा आसिप दीनी अवल होड अहिबात तुम्हारा। जन लिग मंग क्यान हरू भाग।।

हो॰-सीतहि सामु असीस सिख दंगिन अनेट प्रशास

चली नाह पद ध्युम सिर संति तित अवश्वित । १९ ।। १९ ।। समाचार त्रव लिहामन पाए । पाए यो विद्या अवश्वित ।। यो इत्रव नन स्थम ननीर। भो विद्या यो विद्या अवश्वित ।। यो नम्पन द्वा शास स्था स्था स्था विद्या । १ विद्या ।। सो पहें द्वा वहन स्था । सो विद्या स्था विद्या है । भारत ।। राम बिलोकि बंधु कर जोरें। देह गेह सब सन तृनु तोरें।। बोले बचनु राम नय नागर। सील सनेह सरल सुख सागर॥ तात प्रेम बस जिन कदराहू। समुद्रि हृदयँ परिनाम उछाहू॥ दो०-मातु पिता गुरु स्वामि सिख सिर धरि करिह सुभायँ।

लहेउ लाभु तिन्ह जनम कर नतरु जनमु जग जायँ।।७०॥
अस जियँ जानि सुनहु सिख भाई। करहु मातु पितु पद सेवकाई॥
भवन भरतु रिपुम्द्रनु नाहीं। राउ चृद्ध मम दुखु मन माहीं॥
मैं बन जाउँ तुम्हिह लेइ साथा। होइ सबिह बिधि अवध अनाथा॥
गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू। सब कहुँ परइ दुसह दुख भारू॥
रहहु करहु सब कर परितोषू। नतरु तात होइहि बड़ दोषू॥
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो नृपु अवसि नरक अधिकारी॥
रहहु तात असि नीति बिचारी। सुनत लखनु भए ब्याकुल भारी॥
सिअरें बचन स्विष गए कैसें। परसत तुहिन तामरसु जैसें॥

दो०—उतरु न आवत प्रेम बस गहे चरन अकुलाइ। नाथ दासु मैं स्वामि तुम्ह तजहु त काह बसाइ॥ ७१॥

दीनिह मोहि सिख नीकि गोसाईं। लागि अगम अपनी कदराईं।।
नरवर धीर धरम धुर धारी। निगम नीति कहुँ ते अधिकारी।।
मैं सिसु प्रभु सनेहँ प्रतिपाला। मंदरु मेरु कि लेहिं मराला।।
गुर पितु मातु न जानउँ काहू। कहुउँ सुभाउ नाथ पित आहू।।
जहँ लगि जगत सनेह सगाई। प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई।।
मोरें सबइ एक तुम्ह स्वामी। दीनबंधु उर अंतरजामी।।
धरम नीति उपदेसिअ ताही। कीरित भूति सुगति प्रिय जाही।।

मन क्रम बचन चरन रत होई। कृपासिंधु परिहरिअ कि सोई॥

दो॰-करुनासिंधु सुबंधु के सुनि मृदु बचन विनीत । समुझाए उर लाइ प्रभु जानि सनेहँ सभीत ॥ ७२॥

मागह विदा मातु सन जाई। आवह वेगि चलह वन भाई।।
मुदित भए सुनि रघुवर वानी। भयउ लाभ वड़ गइ विड़ हानी।।
हरिपत हदयँ मातु पिहं आए। मनहुँ अंध फिरि लोचन पाए।।
जाई जनिन पग नायउ माथा। मनु रघुनंदन जानिक साथा।।
पुँछे मातु मिलन मन देखी। लखन कही सव कथा विसेपी।।
गई सहिम सुनि वचन कठोरा। मृगी देखिदव जनु चहु ओरा।।
लखन लखेउ भा अनस्थ आजू। एहिं सने ह वस करव अका जू।।
मागत विदा सभय सकुचाहीं। जाइ संग विधि कहिहि कि नाहीं।।

दो॰—समृक्षि सुमित्राँ राम सिय रूपु सुसीलु सुभाउ । नृपसनेहु लिख धुनेउ सिरु पापिनि दीन्ह कुदाउ ॥ ७३ ॥

भीरज धरेड कुअवसर जानी। सहज सुहृद वोली मृदु वानी।।
तान तुम्हारि मातु वैदेही। पिता रामु सब भाँति सनेही।।
अवध तहाँ जहँ राम निवास। तहँ इँ दिवस जहँ भानु प्रकास।।
जी पै सीय रामु वन जाहीं। अवध तुम्हार काजु कछु नाहीं।।
गुर पितु मातु वंधु सुर साई। सेइअहिं सकल प्रान की नाई।।
रामु प्रानप्रिय जीवन जी के। स्वार्थ रहित सखा सबती के।।
प्रजनीय प्रिय परम जहां तें। नव मानिअहिं राम के नातें।।
प्रम जियं जानि संग वन जाह। तेह नात जग जीवन लाह।।

दो ०—सूरि भाग भाजनु भयहु मोहि समेत विल जाउँ । जों तुम्हरें मन छाड़ि छलु कीन्ह राम पद ठाउँ ॥ ७४॥

पुत्रवती ज्वती जग सोई। रघुपति भगतु जासु सुतु होई।।
नत्य गाँझ भाँठ वादि विआनी। राम विसुख सुत तें हित जानी।।
तुम्हरेहिं भाग राम्र बन जाही। दूसर हेतु तात कछ नाहीं।।
सकल सुकृत कर बड़ फल्ल एहू। राम सीय पद सहज सनेहू।।
रागु रोषु इरिषा महु मोहू। जिन सपनेहुँ इन्ह के वस होहू॥
सकल प्रकार विकार विहाई। मन क्रम बचन करेहु सेवकाई॥
तुम्ह कहुँ बन सब भाँति सुपास्। सँग पितु मातु राम्रु सिय जास्॥
जेहिं न राम्रु बन लहिं कलेस्। सुत सोइ करेहु इहइ उपदेस्॥

छं०—उपदेसु यहु जेहिं तात तुम्हरे राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं।! तुलसी प्रश्चहि सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिपदई। रति होउ अबिरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई।!

सो०-मातु चरन सिछ नाइ चले तुरत संकित हृदयँ।

बागुर विषम तोराइ मनहुँ भाग मृगु भाग बस ॥ ७५ ॥ बाए लखन जहुँ जानकिनाथू। में मन मुदित पाइ प्रिय साथू॥ बंदि राम सिय चरन मुहाए। चले संग नृपमंदिर आए॥ कहिंदि परसपर पुर तर नारी। भलि बनाइ विधि वात बिगारी॥ बन कुस मन दुखु बदन मलीने। विकल मनहुँ साखी मधु छीने॥ कर मीजिहं सिरु धुनि पिछताहीं। बनु विज्ञ पंख विहग अकुलाहीं॥ अह बिड़ भीर भूप दरवारा। वरनि न जाइ विषाद अपारा॥

मिववँ उठाइ राउ वैठारे। कहि प्रिय वचन राष्ट्र पगु थारे।। सिय ससेत दोउ तनय निहारी। व्याकुल भयउ सूमिपति भारी।।

रो॰—सीय सहित सुन नुभग दाउ देखि देखि अकुलार । वारहिं बार सनेह वस राउ लेइ उर लाइ ॥०५॥

मकइ न बोलि विकल तरनाह । संत जिनत उर इक्त इत् ।।
नाइ सील पद आते अनुराशा। उठि रघुर्तार विदा तर माणा।।
पित असीस आयल मोहि दीजे। हरप सनय जिसमड कत कोजे।।
गत किएँ त्रिय प्रेम प्रमाद । जसु जग जाइ होइ अस्वाद ॥
पित सनेह बस उठि नर नाह। बेठारे रघुपति गहि बाहाँ॥
पनह तात तुम्ह कहुँ मुनि कहहीं। राषु चरा वर नायक अद्वां।।
पभ अरु अमुभ करम अतुहारो। ईन्ड इ कन्ड हुद्यं विवारा।।
करइ जो करम पात्र फल लाई। निगम नीनि असि कह सबु जोई।।

गं॰-और करें जपराधु कोउ और पात्र फल भागु । अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जागु ॥७७॥

अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जागु ॥००॥
गयं राम राखन हित लागी। बहुत उपाय किए छन्तु त्यानी ॥
रखी राम राखन हित लागी। बहुत उपाय किए छन्तु त्यानी ॥
रख गुप सोय लाइ उर लान्हों। अति हित उहुत भावि मिख दोन्ही
कि बनके दुख दुसह मुनाए। सामु नमुर पितु मुख सपुताए॥
भिय मनु राम चरन अनुगता। बरु न मुनायु बनु विपयु न लागा॥
भीरउ सवहिं सीय समुझाई। कहि कि विपिन विपति अधिकाई
मिय नारि गुर नारि नवानो। मि जिने कि कि विद् वाना॥
भर कहें तो न दीन्ह बनवाद। करनु हा कि हि ममुर गुर नाया।

दो०—सिख सीतिल हित मधुर मृदु सुनि सीतिह न सोहानि ।
सरद चंद चंदिनि लगत जन्न चकई अकुलानि ॥७८॥
सीय सकुन वस उतरु न देई। सो सुनि तमिक उठी कैकेई॥
सुनि पट भूपन भाजन आनी।आगें धिर बोली मृदु बानी॥
नृपहि प्रानिप्रय तुम्ह रघुवीरा। सील सनेह न छादिहि भीरा॥
सकुत सुजस परलोक्च नसाऊ। तुम्हि जान वन किहिहि कारु
अस बिचारि सोइ करहु जो भावा। राम जनिन सिख सुनि सुखु पावा
भूपिह बचन बानसम लागे। करिह न प्रान पयान अभागे॥
लोग बिकल सुरुछित नरनाहू। काह किरअ कछ सझ नकाहू॥

रामु तुरत मुनि बेषु बनाई। चले जनक जननिहि सिरुनाई॥
दो०-सजि बन साजु समाजु सबु बनिता बंधु समेत।
बंदि बिप्र गुर चरन प्रभु चले करि सबहि अचेत ॥७९॥

निकिस बिसिष्ठ द्वार भए ठाहे। देखे लोग बिरह दव दाहे॥ किह प्रिय बचन सकल समुझाए। बिप्र बंद रघुबीर बोलाए॥ गुर सन किह बरपासन दीन्हे। आदर दान बिनय बस कीन्हे॥ जाचक दान मान संतोषे। मीत पुनीत प्रेम परितोषे॥ दासीं दास बोलाइ बहोरी। गुरिह सौंपि बोले कर जोरी॥ सब के सार सँभार गोसाई। करिब जनक जननी की नाई॥ बारिह बार जोरि जुग पानी। कहत राम्र सब सन मृदुबानी॥ सोइ सब भाँति मोर हितकारी। जेहि तें रहे भुआल सुखारी॥ दो०—मातु सकल मोरे बिरह जेहिं न होहिं दुख दीन। सोइ उपाउ तुम्ह करेहु सब पुर जन परम प्रबीन॥ ८०॥

एहि विधि राम सविह समुझावा। गुर पद पदुम हरिष सिरु नावा।।
गनपति गौरि गिरीसु मनाई। चले असीस पाइ रघुराई।।
राम चलत अति भयउ विषाद्। सुनि न जाइ पुर आरत नाद्।।
गुसगुन लंक अवध अति सोकू। हरिष विषाद विवस सुरलोकू।।
गई मुरुळा तब भूपति जागे। बोलि सुमंत्रु कहन अस लागे।।
रामु चले वन प्रान न जाहीं। केहि सुखलागि रहत तन माहीं।।
एहि तें कवन , ब्यथा बलवाना। जो दुखु पाइ तजिह तनु प्राना।।
पुनि धरि धीर कहइ नरनाहू। ले रथु संग सखा तुम्ह जाहू।।

दो॰-सुठि सुकुमार कुमार दोउ जनकसुता सुकुमारि। रथ चढ़ाइ देखराइ वतु फिरेहु गएँ दिन चारि॥८१॥

जों नहिं फिरहिं धीर दोड भाई। सत्यसंध हद्वत रघुराई।।
तो तुम्ह विनय करेहु कर जोरी। फेरिअ प्रभु मिथिलेसिकसारी।।
जब सिय कानन देखि डेराई। कहेहु मोरि सिख अवसरु पाई।।
सासु ससुर अस कहेड सँद्ध। पुत्रि फिरिअ वन वहुत कलेखु।।
पितुगृह कवहुँ कवहुँ ससुरारी। रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी।।
एहि विधि करेहु उपाय कदंवा। फिरइ त होइ प्रान अवलंवा।।
नाहिं त मार मर्नु परिनामा। कल्लुन वसाइ भएँ विधि वामा।।
अस कहि मुरुछि परा महि राऊ। रामुलखनु सिय आनि देखाऊ॥

वो॰-पाइ रजायसु नाइ सिरु रथु अनि वेग बनाइ। गयड जहाँ वाहर नगर सीय सहित दोड भाद्॥८२॥

नद सुभंत्र तृष वचन सुनाए। किन्दिनी स्थ नम् चन्छ।। चरित्रथ सीय महित दोडभाई। चले नद्ये अवधिह निहनाई॥ चलत राम्र लिख अवध अनाथा। विकल लोग सव लागेसाथा।। कृपासिंधु बहुबिधि समुझाविहें। फिरिहें प्रेम वस पुनि फिरिआविहें लागित अवध भयाविन भारी। मानहुँ कालराति अधिआरी।। वोर जंतु सम पुर नर नारी। इरपिहें एकिह एक निहारी।। वर मसान परिजन जनु भूता। सुत हित मीत सनहुँ जमदूता।। वागन्ह विटप बेलि कुम्हिलाहीं। सिरित सरोवर देखि न जाहीं।। दो०—हय गय कोटिन्ह केलिम्ग पुरपसु चातक मोर।

पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकार ॥८२॥
राम बियोग बिकल सब ठाहे। जहँ तहँ मनहुँ चित्र लिखि काहे॥
नगरु सफल बनु गहबर थारी।खग मृग बिपुल सकल नर नारी॥
बिधि कैंकई किरातिनि कीन्ही। जेहिं दव दुसह दसहुँ दिसि दीन्ही
सिह न सके रघुबर विरहागी। चले लोग सब ब्याकुल भागी॥
सबहिं विचारु कीन्ह मन माहीं। राम लखन सिय बिनु सुखु नाहीं॥
जहाँ राम्र तहँ सबुइ समाजू। बिनु रघुबीर अवध नहिं काजू॥
चले साथ अस मंत्रु दहाई। सुर दुलेभ सुख सदन विहाई॥
राम चरन पंकज प्रिय जिन्हही। विषय भोग बस करहिं कि तिन्हही

दो०-बालक बृद्ध बिहाइ गृहँ लगे लोग सब साथ।

तंमसा तीर निवासु किय प्रथम दिवस रघुनाथ ॥८४॥
रघुपति प्रजा प्रेमवस देखी। सदय हृद्यँ दुखु भयउ विसेषी।
करुनामय रघुनाथ गोसाँई। वेगि पाइअहिं पीर पराइ॥
कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए। बहुविधि राम लोग समुझाए॥
किए धरम उपदेस घनेरे। लोग प्रेम वस फिरहिं न फेरे॥

सीछ सनेह छाड़ि नहिं जाई। असमंजस वस में रघुराई।। रोग सोग श्रम वस गए सोई। कछुक देवमायाँ नित मोई।। जबहिं जाम जुग जामिनि बीती। राम सचिव सन कहेउ सप्रीती।! खोज मारि रथु हाँकहु ताता। आन उपायँ वनिहि नहिं वाता।!

दो०-राम लखन सिय जान चढ़ि संधु चरन् सिरुनाइ।

सिववँ चलायउ तुरत रथु इत उत खोज दुराइ ॥८५॥ जागे सकल लोग भएँ भोरू। गे रघुनाथ भयउ अति सोरू॥ रथ कर खोज कतहुँ निहं पाविहं। रामरामकि चहुँ दिसि धाविहं।। मनहुँ वारिनिधि बृड़ जहाजू। भयउ विकल वड़ विनक समाजू॥ एकि एक देहिं उपदेस्। तजे राम हम जानि कलेख॥ निद्हिं आपु सराहिहं मीना। धिग जीवनु रघुनीर विहीना॥ जीं पे प्रिय वियोगु विधि कीन्हा। तो कस मरनु न मार्गे दीन्हा॥ पिह विधि करत प्रलाप कलापा। आए अवध भरे पिनतापा॥ विषम वियोगु न जाइ वखाना। अवधि आस सब राखिं प्राना॥ दो०-राम दरस हित नेम वत लगे करन नर नारि।

मनहुँ कोक कोकी कमल दीन विहीन नमारि ॥८६॥ भीता सचिव सहित दोड भाई। सुंगदेरपुर पहुँचे जारी। उत्तरे राम देवसरि देखी। कीन्ह दंडवत हरपु निसेवी। नद्दन मचिवे निधे विष्णानामा। सबी महिद्र मृत्यु पाण्ड नामा। गंग महत्व गुद्द संगल मुला। नव मृत्य दर्जन हमीन नव हला। चहि द्वी कोटिया ब्या प्रमंगा। सम् नियोग्तर्ग गंग परंग परंग स

मज़नु कीन्ह पंथ श्रम गयऊ। सुचि जलु पिअत सुदित मन भयऊ सुमिरत जाहि मिटइ श्रम भारू। तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू॥

दो०-सुद्ध सिंदानंदमय कंद भानुकुल केतु। चरित करत नर अनुहरत संसृति सागर सेतु ॥८७॥

यह सुधि गुहँ निषाद जब पाई। मुदित लिए प्रिय वंधु बोलाई॥ लिए फल मूल भेंट भरि भारा। मिलन चलेउ हियँ हरषु अपारा।। करि दंडवत भेंट धरि आगें। प्रभृहि विलोकत अति अनुरागें॥ सहज सनेह बिबस रघुराई। पूँछी कुसल निकट बैठाई॥ नाथ कुसल पद पंकज देखें। भयउँ भागभाजन जन लेखें।। देव धरिन धनु धाम्रु तुम्हारा।मैं जनु नीचु सहित परिवारा॥ कृपा करिअ पुर धारिअ पाऊ। थापिय जनु सबु लोगु सिहाऊ॥ कहेहु सत्य सबु सखा सुजाना। मोहि दीन्ह पितु आयसु आना॥

दो०-बरष चारिदस बासु बन मुनि ब्रत बेषु अहारु।

ग्राम बासु नहिं उचित सुनि गुहहि भयउ दुखु भारु ॥८८॥ राम लखन सिय रूप निहारी। कहिं सप्रेम ग्राम नर नारी।। ते पितु मातु कहहु सखि कैसे। जिन्ह पठए वन बालक ऐसे।। एक कहिं भल भूपति कीन्हा। लोयन लाहु हमिंह विधि दीन्हा।। तब निषादपति उर अनुमाना। तरु सिंसुपा मनोहर जाना॥ लै रघुनाथिह ठाउँ देखावा। कहेउ राम सब भाँति सुहावा।। पुरजन करि जोहारु घर आए। रघुबर संध्या करन सिधाए। गुहँ सँवारि साँथरी इसाई। इस किसलयमय मृदुल सुहाई।। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी।दोना भरि भरि राखेसि पानी।।

वो०-सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाइ।

सयन कीन्ह रघुवंसमिन पाय पलोटत भाइ।। ८९।। उठे लखनु प्रभु सोवत जानी। किह सिचविह सोवन मृदु वानी।। किलुक द्रि सिज वान सरासन। जागन लगे वैठि वीरासन।। गुरूँ वोलाइ पाहरू प्रतीती। ठावँ ठावँ राखे अति प्रीती।। आपु लखन पहिं वैठेउ जाई। किटि भाथी सर चाप चढ़ाई।। सोवत प्रभुहि निहारि निपाद्। भयउ प्रेम वस हृद्यँ विपाद्।। तनु पुलिकत जलु लोचन वहई। वचन सप्रेम लखन सन कहई।। भूपति भवन सुभायँ सुहावा। सुरपति सदनु न पटतर पावा।। मिनमय रचित चारु चौवारे। जनु रितपित निज हाथ सँवारे।।

दो०-सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुवास ।

पलँग मंज मनिदीप जहँ सब विधि सकल सुपास ॥ ९०॥ विविध वसन उपधान तुराई। छीर फेन मृदु विसद मुहाई॥ तहँ सिय रामु सयन निसि करही। निज छिव रित मनोज मदु हरहीं।। ते सिय रामु साथरीं सोए। श्रमित वसन विनु जाहिं न जोए॥ मातु पिता परिजन पुरवासी। सखा मुसील दास अरु दासी॥ जोगविद् जिन्हिह प्रान की नाई। मिहि सोवत नेइ राम गोमाई॥ पिता जनक जग विदित प्रभाऊ। समुर मुरेस सखा रचुगऊ॥ रामचंद्र पनि सो वेंदेही। सोवत मिहि विधि वाम न केही॥ मिय रण्वीर कि कानन जोगू। करम प्रधान सत्य कह लोगू॥

ो - नंतरपनंदिति मंद्रमति कठिन कुटिल्पनु कीन्ह । जेहि रपुनंदन जानकिहि सुख अवसर दुखु दीन्ह ॥ ९१ ॥ भइ दिनकर कुल विटप कुठारी। कुमित कीन्ह सब विस्व दुखारी,॥ भयउ विपाद निपादि भारी। राम सीय मिह सयन निहारी॥ बोले लखन मधुर मृदु बानी। स्यान विराग भगति रस सानी॥ फाहु न कोउ सुख दुख कर दाता। निजकृत करम भोग सबु भाता॥ जोग वियोग भोग भल मंदा। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा॥ जनसु मरनु जहँ लिग जग जालु। संपति विपति करसु अरु कालु॥ धरनि धासु धनु पुर परिवारू। सरगु नरकु जहँ लिग व्यवहारू॥ देखिअ सुनिअ गुनिअ मन माहीं। मोह मूल परमारथु नाहीं॥

दो०—सपनें होइ भिखारि नृपु रंक्क नाकपति होइ। जागें लाभु न हानि कछु तिमि प्रपंच जियँ जोइ॥ ९२॥

अस बिचारि नहिं कीजिअ रोस्। काहुहि बादि न देइअ दोस्।।
मोह निसाँ सबु सोवनिहारा। देखिअ सपन अनेक प्रकारा।।
एहिं जग जामिनि जागहिं जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी।।
जानिअ तबहिं जीव जग जागा। जब सब विपय विलास बिरागा।।
होइ बिवेकु मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा।।
सखा परम परमारथु एहू। मन क्रम बचन राम पद नेहू।।
राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा।।
सकल विकार रहित गतसेदा। कहि नित नेति निरूपहिं वेदा।।

हो॰—भगत भूमि भूसुर सुरमि सुर हित लागि कृपाल । करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहिं जग जाल।। ९३ ॥

मासपारायण, पंद्रहवाँ विश्राम

सला समुझि अस परिहार मोहू । सिय रघुनीर चरन रत होहू ॥
कहत राम गुन भा भिनुसारा। जागे जग मंगल मुखदारा॥
सकल सौच करि राम नहाना। सिच सुजान नट छीर मगाना॥
भनुज सिहत सिर जटा बनाए। देखि सुमंत्र नयन जल छाए॥
हृद्यँ दाहु अति बदन मलीना। कह कर जोरि बचन अति दीना॥
नाथ कहेउ अस कोसलनाथा। लें रथु जाहु राम कें साथा॥
वनु देखाइ सुरसरि अन्हवाई। आनेहु फेरि वेगि दांड भाई॥
लखनु रामु सिय आनेहु फेरी। संसय सकल संकाच निवेरी॥
दो०-नृप अस कहेउ गोसाइँ जस कहइ करों निल साइ।
करि विनती पायन्ह परेंड दीन्ह वाल जिमि रोइ॥ ९४॥

नात कृपा करि कीजिअ साई। जातें अवध अनाथ न होई॥
मंत्रिहि राम उठाइ प्रवाधा। तात धरम मतु तुम्ह सब साधा॥
सिवि द्धीच हरिचंद नरेसा। सहे धरम हित कोटि कलेसा॥
गंतिद्व बलि भूप सुजाना। धरमु धरेउ सहि संकट नाना॥
धरगु न द्सर सत्य समाना। आगम निगम पुरान वन्वाना॥
में मोइ धरमु सुलभ करि पावा। तजें तिहूँ पुर अपजनु हावा॥
मंगावित कहुँ अपजस लाह। मरन कोटि सम दान्त दाहु॥

तुम्ह सन नात बहुन का कहऊ। दिएँ उनरु फिरि पान न लहऊँ॥

मेर-पिनु पद गहि कि कोटि नीन बिनय करप दर् जोरि।

निना कवनिष्ठ बान दें, नान कान्ति जनि मेहि ॥'१५॥ तम्ह प्रति पितु सम अति हिन्द मोरे । विनती परव नान दर डोरें ॥ भार विधि मोद करनव्य तुम्हारें । दुम्बन पाव विद्वासी वा मारें॥ सुनि रघुनाथ सिचव संबाद्। भयउ सपरिजन विकल निपाद्।। पुनि कल्ल लखन कही कटु वानी। प्रभु बरजे वड़ अनुचित जानी।। सकुचि राम निज सप्थ देवाई। लखन सँदेसु कहिअ जिन जाई।। कह सुमंत्रु पुनि भूप सँदेस्। सिह न सिकहि सिय विपिन कलेस जेहि बिधि अवध आव फिरि सीया। सोइ रघुवरहि तुम्हिह करनीया नतरु निपट अवलंब बिहीना। मैं न जिअब जिमि जल विनु मीना

दो०—मइकें ससुरें सकल सुख जबहिं जहाँ मनु मान। तहँ तब रहिहि सुखेन सिय जब लगि बिपति बिहान॥९६॥

बिनती भूप कीन्ह जेहि भाँती। आरित प्रीति न सो किह जाती।।
पितु सँदेसु सुनि कृपानिधाना। सियिह दीन्ह सिख कोटि बिधाना
सासु ससुर गुर प्रिय परिवारू। फिरहु त सब कर मिटै खभारू।।
सुनि पित बचन कहित, बैदेही। सुनहु प्रानपित परम सनेही।।
प्रभु करुनामय परम बिवेकी। तनु तिज रहित छाँह किमि छेंकी
प्रभा जाइ कहँ भानु बिहाई। कहँ चंद्रिका चंदु तिज जाई।।
पितिह प्रेममय बिनय सुनाई। कहित सचिव सन गिरा सुहाई।।
तुम्ह पितु ससुर सिस हितकारी। उत्तरु देउँ फिरिअनुचित भारी।।
दो०—आरित बस सनमुख भइउँ बिलगु न मानब तात।

आरजसुत पद कमल बिनु बादि जहाँ लगि नात ॥ ९७॥ आरजसुत पद कमल बिनु बादि जहाँ लगि नात ॥ ९७॥ पितु बैभव बिलास में डीठा। नृप मिन मुकुट मिलित पद पीठा॥ सुख निधान अस पितु गृह मोरें। पिय बिहीन मन भाव न भोरें॥ ससुर चक्कवइ कोसलराऊ। भ्रवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ॥

आगें होइ जेहि सुरपति लेई। अरध सिंघासन आसनु देई॥

मनुरु एनाइस अवध निवास। त्रिय पत्विक मानु सम सास !! विद्य रहुपति पद पद्म परागा। मोहि के इसपते हुँ सुरुद म कारा अगम पंथ वनभूमि पहारा। करि के हिरे सर सरित अपारा !! कोल किगत इरंग विहंगा। मोहि सब सुरुद प्रानपति संगा।

दो - मानु समुर सन मोरि हुँनि विनय कर्वि परि पाउँ । मोर सोचु जनि करिअ कहु में वन सुखी सुभायँ ११९८॥

प्राननाय प्रिय देदर सिया। बीर धुरीन धरें धतु भाषा।।
निहं मग श्रम अमु दुखमन मोरें। मोहि लिग सोचु करिश जिन भारें
मुनि मुमंत्रु निय सीनलि बानी। भयउ विकल जतु फिन मिन हानी
नयन खब निहं सुनइ न काना। किह न सकह कलु अनि अहलाना
नम प्रवायु कीन्ह बहु भानी। नद्पि होनि निहं सीनलि हानी।।
जनन अनेक साथ हिन कीन्हे। उचित उतर रपुनंदन दोन्हे।।
मेटि जाट निहं राम रजाई। कठिन करम गिन कलु न दसाइ।।
नम लखन निय पद सिह नाई। फिरेंड बनिक जिमि मुर गयोई।।

गंद-स्यु हाँकेड ह्य राम तन होरे होरे हिहिनाहि।
देखि निपाद विपादवस धुनिह सीस पछिताहि।। १९९१।
जासु वियोग विकल पसु ऐसें। प्रजा मातु पितु िहाहि वेसें।।
स्प्वस राम सुमें यु पठाए। सुरमिर तीर आप तर आए।।
मानी नाव न केन इ आना। कहा तुमार मरम में अना।।
जान समल रज कहुँ सब् कहाँ। मातुप करनि सुरि यह अहुँ।।
हुआ निया भर नानि सुहाँ। पाहन में स कार पहिनाह।।
स्पतिक मुनि परिनी होह जाह। जह परह संकि सुरि उन्हें।।

एहिं प्रतिपालउँ सबु परिवारः। नहिं जानउँ कछ अउर कबारः॥ जीं प्रभु पार अवसि गा चहहू। मोहि पद पदुम पखारन कहहू॥

<sup>छं०—</sup>पद कमल धोइ चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहों। मोहि राम राउरि आन द्सरथ सपथ सब साची कहों।। बरु तीर मारहुँ लखनु पै जब लगि न पाय पखारिहों। तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारिहों।।

सो०-सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे।

बिहसे करुनाऐन चितइ जानकी लखन तन ॥१००॥
कृपासिंधु बोले मुसुकाई। सोइ करु जेहिं तव नाव न जाई॥
बेगि आनु जल पाय पखारू। होत बिलंचु उतारिह पारू॥
बासु नाम सुमिरत एक बारा। उतरिहं नर भवसिंधु अपारा॥
सोइ कृपाल केवटिह निहोरा। जेहिं जगु किय तिहु पगहु तेथोरा॥
पद नख निरिख देवसिर हरिषी। सुनि प्रभु बचन मोहँ मित करिषी
केवट राम रजायसु पावा। पानि कठवता भिर लेइ आवा॥
अति आनंद उमिंग अनुरागा। चरन सरोज पखारन लागा॥
बरिष सुमन सुर सकल सिहाहीं। एहि सम पुन्य पुंज कोउ नाहीं॥
दो०—पद पखारि जलु पान करि आपु सहित परिवार।

पितर पार किर प्रभिष्ठ पुनि मुदित गयउ लेइ पार ॥१०१॥
उतिर ठाढ़ भए सुरसरि रेता। सीय राम्र गृह लखन समेता॥
केवट उतिर दंडवत कीन्हा। प्रभुहि सकुच एहि निहं कछ दीन्हा॥
पिय हिय की सिय जाननिहारी। मनि मुदरी मन मुदित उतारी॥
कहेउ कृपाल लेहि उत्तराई। केवट चरन गहे अकुलाई॥

नाथ आजु में काह न पावा। मिटे दोप दुख दारिद दावा।। वहुत काल में कीन्हि मजूरी। आजु दीन्ह विधि विन भिल भूरी।। अव कलु नाथ न चाहिथ मोरें। दीनदयाल अनुग्रह तोरें।। फिरती वार मोहि जो देवा। सो प्रसाद में सिर धिर लेवा।। दो०—वहुत कीन्ह प्रभु लखन सियँ निह कलु केवडु लेइ।

विदा कीन्ह करुनायतन भगति विमल वरु देई ॥१०२॥
तव सज्जन्न करि रघुकुलनाथा। प्रिज पार्थिय नायउ माथा॥
सियँ मुरसरिहि कहेउ कर जारो। मातु मनारथ पुरउिव मारी॥
पति देवर सँग कुसल वहारी। आइ करों जेहिं पृजा तोरी॥
सुनि सिय विनय प्रेमरस सानी। भइ तव विमल वारि वर वानी॥
सुनु रघुवीर प्रिया वेंद्ही। तव प्रभाउ जग विदित न केही॥
लोकप होहिं विलोकत तोरें। तोहि सेवहिं सव सिधि कर जोरें॥
तुम्ह जो हमिह् विह विनय सुनाई। कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि बड़ाई
नदिष देवि में देवि असीसा। सफल होन हित निज वागीसा॥

दोल-प्राननाथ देवर सहित कुसल कोसला आह ।

एजिहि सब मनकामना मुजनु मीटीह जग छाट् ॥१०३॥

धंग पचन सुनि मंगल मुला। गृदित मीच नुन्नि अचुन्ता॥

तद प्रश् गुटीह पटंड घर जातु। यनन सब गृतु भा उन दारू॥

दोन द्वान गुह पर चर जोहा। विनय यनह न्यहलमीन सोनी॥

नाथ मार्थ नि पंथु देस्सी। विनय मुला निकास ने स्टाई॥

कि नव जाह महस स्थारी। यन हुई। भे दुनि सुन्नी।

कि मेरी पर्ण दिन देद स्टाई। मीट प्रतिक स्थार मुन्नी।।

सहज सनेह राम लिख तास्र। संग लीन्ह गुह हृद्यँ हुलास्।। पुनि गुहँ ग्याति बोलिसव लीन्हे। किर परिनोषु बिदा तव कीन्हे॥

दो०-तव गनपित सिव सुमिरि प्रभु नाइ सुरसिरिह माथ।
सखा अनुज सिय सिहत बन गवनु कीन्ह रघुनाथ।।१०४।।
तेहि दिन भयउ विटप तर वास् । लखन सखाँ सब कीन्ह सुपास्।।
प्रात प्रातकृत किर रघुराई। तीरथराजु दीख प्रभु जाई।।
सिवव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। माधव सिरस मीतु हितकारी।।
चारि पदारथ भरा भँडारू। पुन्य प्रदेस देस अति चारू।।
छेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा। सपनेहुँ नहिं प्रतिपच्छिन्ह पावा।।
सेन सकल तीरथ वर बीरा। कलुप अनीक दलन रनधीरा।।
संगमु सिंहासनु सुठि सोहा। छत्र अख्यबहु मुनि मनु मोहा।।

चवँर जमुन अरु गंग तरंगा। देखि होहिं दुख दारिद भंगा॥ टो०—सेविहं सुकृती साधु सुचि पाविहं सब मनकाम।

बंदी बेद पुरान गन कहिं बिमल गुन ग्राम ॥१०५॥
को कि सकइ प्रयाग प्रभाऊ। कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ॥
अस तीरथपित देखि सहावा। सुख सागर रघुबर सुखु पावा॥
कि सियलखनिह सखिह सुनाई। श्रीमुख तीरथराज बड़ाई॥
किर प्रनामु देखत बन बागा। कहत महातम अति अनुरागा॥
एहि बिधि आइ बिलोकी बेनी। सुमिरत सकल सुमंगल देनी॥
मुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा। पूजि जथाबिधि तीरथ देवा॥
तब प्रभु भरद्वाज पिहं आए। करत दंडवत मुनि उर लाए॥
मुनि मन मोद न कलुकि जाई। त्रह्मानंद रासि जनु पाई॥

दो०—दीन्हि असीस मुनीस उर अति अनंदु अस जानि । लोचन गोचर सुकृत फल मनहुँ किए विधि आनि ॥१०६॥

कुसल प्रस्त किर आसन दोन्हे। पूजि प्रेम परिप्रत कीन्हे।। कंद्र मृल फल अंकुर नीके। दिए आनि मुनि मनहुँ अमी के।। सीय लखन जन सहित सुहाए। अति रुचि राम मूल फल खाए।। भए विगतश्रम गम्न सुखारे। भरद्वाज मृदु वचन उचारे।। आज सुफल तपु तीरथ त्याग्। आज सुफल जप जोग विराग्।। सफल सकल सुभ साधन साज्ञ। राम तुम्हिह अवलोकन आज्ञ।। लाभ अविध सुख अविध न दूजी। तुम्हरें द्रस आस सब पूजी।। अप फरि कृपा देहु पर एहु। निज पद सम्सिज सहज सनेहु।।

दो०-परम बचन मन छाहि छलु जब लगि जनु न तुम्हार।

त्व लिंग मुखु सपनेहुं नहीं किएँ कोटि उपचार ॥१०७॥
मिन मुनि वचन रामु सकुचाने।भाव भगति आनंद अघाने॥
तब रष्ट्रवर मुनि मुजसु मुहावा।कोटि भांति किह सबहि मुनावा॥
सो पर सो सब गुन रान राहु।जेहि मुनीस तुरह आदर दंहु॥
मिन रप्रदीर परमपर नवहीं। बचन अगोचर मुखु अनुभवहीं॥
पह मुधि पाइ प्रयाग निवासी। यह तापस मृनि सिह उदासी।।
भग्दाव आश्रम नद आए। देखन दसस्य मुझन मुहाए॥
राम प्रनाग सीना सद काहु। मुदिन भए लहि लोयन लाहु॥
देहि असीन परम सुनु पाई। मिने मगहन सुंदरवाई॥

<sup>ं</sup> नाम कीन् विधान निर्मित्रान प्रयोग नगर । भरे मोरिन निय नाकन इन स्टिन स्निति निक्र नार्गा १०८॥

राम सप्रेम कहेउ ग्रिन पाहीं। नाथ कहिअ हम केहि मग जाहीं।।
ग्रिन मन बिहिस राम सन कहिं। सुगम सकल मग तुम्ह कहुँ अहिं।
साथ लागि ग्रिन सिष्य बोलाए। सिन मन ग्रिदित पचासक आए।।
सबिह राम पर प्रेम अपारा। सकल कहिं मगुदीख हमारा।।
ग्रिन बढु चारि संग तब दीन्हे। जिन्ह बहु जनम सुकृत सब कीन्हे
किर प्रनाग्र रिष आयसु पाई। प्रग्रिदित हृद्यँ चले रघुराई॥
ग्रीम निकट जब निकसिंह जाई। देखिंह दरसु नारि नर धाई॥
होहिं सनाथ जनम फल पाई। फिरहिं दुखित मनु संग पठाई॥
चो०—बिदा किए बढु बिनय करि फिरे पाइ मन काम।

उतरि नहाए जमुन जल जो सरीर सम खाम ॥१०९॥

सुनत तीरवासी नर नारी। धाए निज निज काज विसारी।। लखन राम सिय सुंद्रताई। देखि करहिं निज भाग्य बड़ाई।। अति लालसा बसहिं मन माहीं। नाउँ गाउँ बूझत सकुचाहीं।। जे तिन्ह महुँ बयबिरिध सयाने। तिन्ह करिजुगुति राम्र पहिचाने।। सकल कथा तिन्ह सबहि सुनाई। बनहि चले पितु आयसु पाई।। सुनि सबिषाद सकल पछिताहीं। रानी रायँ कीन्ह भल नाहीं।। तेहि अवसर एक तापसु आवा। तेजपुंज लघुवयस सुहावा।। किब अलखित गति वेषु विरागी। मन क्रम बचन राम अनुरागी।। दो०—सजल नयन तन पुलकि निज इष्टदेउ पहिचानि।

परेड दंड जिमि धरनितल दसा न जाइ बखानि ॥११०॥ राम सप्रेम पुलकि उर लावा। परम रंक जनु पारसु पावा॥ मनहुँ प्रेमु परमारथ दोऊ। मिलत धरें तन कह सनु कोऊ॥ बहुरि लखन पायन्ह सोइ लागा। लीन्ह उठाइ उमिग अनुरागा।।
पुनि सिय चरन भृरि धरि सीसा। जननि जानि सिसु दीन्हि असीसा
कीन्ह निपाद दंडवत तेही। मिलेड मुद्दित लखि राम सनेही।।
पिअत नयन पुट रूपु पियृपा। मुद्दित सुअसनु पाइ जिमि भृखा।।
ने पितु मातु कहहु सखि कसे। जिन्ह पठए वन वालक ऐसे।।
राम लखन सिय रूपु निहारी। होहिं सनेह विकल नर नारी।।

दां - नय रघुवीर अनेक विधि सखहि सिखावनु दीन्छ।

गम ग्जायमु सीस धिर भवन गवनु तेहँ कीन्ह ॥१११॥

इति सियँ राम लखन कर जोरी। जमुनहि कीन्ह प्रनामु बहारी।

कले ससीय मुद्दित दोउ भाई। रवितनुजा कह करत बहुह ।

पथिक अनेक मिलहिं मग जाता। कहिं सप्रम देखि दोउ छ =

राज लखन सब अंग तुम्हारें। देखि मोचु अति हुदूर हु = ने

मारग चलहु पदादेहि पाएँ। ज्योतिए हुट हु = ने

क्रामु पंचु सिरि कानन भारी। तेहि महं नाथ = नि नुहु ने

क्रामु पंचु सिरि कान आरी। तेहि महं नाथ = नि नुहु ने

क्राम करी लिग नाँ पहुंचार। किरद वही नुहु के नि नहें।

जे भिर नयन निलोकिहं रामिह। सीता लखन सहित घनसामिह।। जे सर सिरत राम अवगाहिहं। तिन्हिह देव सर सिरत सराहिहं।। जिहि तरु तर प्रभु बैठिहं जाई। करिहं कलपतरु तासु बड़ाई।। परिस राम पद पदुम परागा। मानित भूमि भूरि निज भागा।। दो०—छाँह करिहं घन विबुधगन वरपिहं सुमन सिहािहं।

देखत गिरि बन बिहग मृग रामु चले मग जाहिं ॥११३॥ सीता लखन सहित रघुराई। गाँव निकट जब निकसहिं जाई॥ सुनि सब बाल बृद्ध नर नारी। चलहिं तुरत गृहकाजु विसारी॥ राम लखन सिय रूप निहारी। पाइ नयनफलु होहिं सुखारी॥ सजल बिलोचन पुलक सरीरा। सब भए मगन देखिदोउ बीरा॥ बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी। लहिं जनु रंकन्ह सुरमिन देरी॥ एकन्ह एक बोलि सिख देहीं। लोचन लाहु लेहु छन एहीं॥ रामहि देखि एक अनुरागे। चितवत चले जाहिं सँग लागे॥ एक नयन मग छिंब उर आनी। होहिं सिथिल तन मन बर बानी॥

दो०-एक देखि बट छाँह भिल डासि मृदुल तृन पात । कहिं गवाँइअ छिनुकु श्रमु गवनब अबिं कि प्रात॥११४॥

एक कलस भिर आनिहं पानी। अँचइअ नाथ कहिं मृदु बानी।।
सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी। राम कृपाल सुसील विसेषी।।
जानी श्रमित सीय मन माहीं। घरिक बिलंबु कीन्ह बट छाहीं।।
सुदित नारि नर देखिं सोभा। रूप अनूप नयन मनु लोभा।।
एकटक सब सोहिं चहुँ ओरा। रामचंद्र सुख चंद चकोरा।।
तरुन तमाल बरन तनु सोहा। देखत कोटि मदन मनु मोहा।।

दामिनि वर्न लखन मुठिनोके। नख सिख मुभग भावने जी के।।
ग्रुनिपट कटिन्ह कमें नूनीरा।सोहिंह कर कमलि धनु नीरा।।
दो०—जटा मुकुट सीसिन सुभग उर भुज नयन विसाल।

सरद परव विधु वदन वर लसन स्वेद कन जाल ॥११५॥ वरित न जाइ मनोहर जोरी। मोभा वहुत थोरि मिन मोरी॥ राम लखन सिय मुंद्रताई। सब चिनविहं चिन मन मिन लाई॥ थके नारि नर प्रेम पिआसे। मनहुँ मृगी मृग देखि दिआसे॥ सीय समीप ग्रामितिय जाहीं। पूँछन अनि मनेहँ सकुवाहीं॥ वार वार सब लागिह पाएँ। बाहिं बचन मृदु सरल मुभाएँ॥ राजकुमारि विनयहम बर्ही। निय मुभायँ कछु पूछन उरहीं॥ स्वामिनिधिनयछमिव हमारी। बिलगु न मानव जानि गवानी॥ राजकुकीर दांड महज सलोने। इन्ह ने लही दृति मरकन सोने॥

तं १-स्यामल गाँग किलांग वर मुंदर सुपना ऐन । सन्द सर्वर्गनाथ गृखु सरद सरोक्त नैन ॥११६॥

> मामपागयण, सोलहवी विश्राम नवाटपागयण, चीथा विश्राम

बहुरि बद् नु बिधु अंचल ढाँकी। पिय तन चितइ भोंह करि बाँकी।। खंजन मंजु तिरीछे नयनि। निज पित कहेउ तिन्हिह सियँ सयनि भई मुदित सब ग्रामबधूटी। रंकन्ह राय रासि जनु लटीं।। दो॰—अति सप्रेम सिय पायँ परि बहु विधि देहिं असीस।

सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि अहि सीस।।११७॥
पारबती सम पतिप्रिय होहू। देवि न हम पर छाड़व छोहू।।
पुनि पुनि बिनय करिअ कर जोरी। जौं एहि मारग फिरिअ बहोरी
दरसनु देव जानि निज दासी। लखीं सीयँ सब प्रेम पिआसी।।
मधुर बचन किह किह परितोषीं। जनु कुमुदिनीं कौमुदीं पोषीं।।
तवहिं लखन रघुवर रुख जानी। पूँछेउ मगु लोगिन्ह मृदु बानी।।
सुनत नारि नर भए दुखारी। पुलकित गात बिलोचन बारी।।
फिटा मोदु मन भए मलीने। बिधि निधि दीन्ह लेत जनु छीने।।
सम्रिझ करमगति धीरजु कीन्हा।सोधि सुगम मगु तिन्ह किह दीन्हा

दो०—लखन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ। फेरे सब प्रिय वचन कहि लिए लाइ मन साथ।।११८॥

फिरत नारि नर अति पछिताहीं। दें अहि दोषु देहिं मन माहीं।।
सिंहत बिषाद परसपर कहहीं। विधि करतब उलटे सब अहहीं।।
निपट निरंकुस निदुर निसंक् । जेहिं सिंस कीन्ह सरुज सकलंक् ।।
रूख कलपतरु सागरु खारा। तेहिं पठए बन राजकुमारा।।
जों पे इन्हिंह दीन्ह बनबास । कीन्ह बादि बिधि भोग बिलास ।।
ए बिचरहिं मग बिनु पदत्राना। रचे बादि विधि वाहन नाना।।
ए महि परहिं डांसि कुस पाता। सुभग सेज कत सुजत विधाता।।

तरुवर वास इन्हाहे विधि दीन्हा। धवल धाम रचि रचि अमु कीन्हा

दोल-जीं ए मुनि पट धर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार । विविध भाँति भूपन वसन वादि किए करनार ॥११९॥

जीं ए कंद्र मूल फल खाहीं। बादि सुधादि असन जन माहीं।।
एक कहिं ए सहज सुहाए। आपु प्रगट भए विधि न बनाए
जह लिंग बंद कही विधि करनी। अबन नयन मन गोनर वर्नी।।
देखह खोजि सुअन दस चारी। कहें अस पुरुष कहाँ असि नारी।।
इन्हिंह देखि विधि मनु अनुरागा। पटनर जोग बनावें लागा।।
कीन्ह बहुन अम एक न आए। नेहिं इरिया बन आनि दुराए।।
एक कहिंह समबहुन न जानिहीं। आपुहि परम धन्य करिमानिहीं।।
ने पुनि पुन्यपुंज हम लेखे। जे देखिंह देखिहाँ। जिन्ह देखे।।

दोल-एहि विधि कहि कहि बचन प्रिय लेकिनयन भरि नीर। किभि चलिहाँ भारमञ्जाम मुटि मुक्तार नरीर ॥१२०॥

नारि मनेट पिकल यम होही। चकर् मंत्र समय उन्तु नोही॥ सुरू पद कमल फिटिन मगु लानी। गट्यिट इने कटि दर वानी॥ परमाद हाल चरन अस्तारे। सहचित महि लिमि हायह मारे॥ ले अस्तेम हालि उन्तु दीन्द्रा। बन्द न गुवनमय मान्यु कीन्द्रा॥ बहुरि बदनु बिधु अंचल ढाँकी। पिय तन चितइ भौंह करि बाँकी।। खंजन मंजु तिरी छे नयनि। निज पति कहेउ तिन्ह हि सियँ सयनि भई मुदित सब ग्रामबधूटी। रंकन्ह राय रासि जनु लटीं।। दो • — अति सप्रेम सिय पायँ परि बहु बिधि देहिं असीस।

सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि अहि सीस।।११७॥
पारवती सम पतिप्रिय होहू। देवि न हम पर छाड़व छोहू॥
पुनि पुनि बिनय करिअ कर जोरी। जों एहि मारग फिरिअ बहोरी
दरसनु देव जानि निज दासी। लखीं सीयँ सब प्रेम पिआसी॥
मधुर बचन किह किह परितोपीं। जनु कुमुदिनीं कौमुदीं पोषीं॥
तविह लखन रघुवर रुख जानी। पूँछेउ मगु लोगिन्ह मृदु बानी॥
सुनत नारि नर भए दुखारी। पुलकित गात विलोचन वारी॥
सिटा मोदु मन भए मलीने। विधि निधि दीन्ह लेत जनु छीने॥
समुझि करमगति धीरजु कीन्हा।सोधि सुगम मगु तिन्ह किह दीन्हा

दो॰—लखन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ।
फेरे सब प्रिय वचन कि लिए लाइ मन साथ।।११८॥
फिरत नारि नर अति पछिताहीं।दे अहि दोषु देहिं मन माहीं॥
सहित बिषाद परसपर कहहीं।बिधि करतब उलटे सब अहहीं॥
निपट निरंकुस निदुर निसंकू।जेहिं सिस कीन्ह सरुज सकलंकू॥
रूख कलपतरु सागरु खारा।तेहिं पठए बन राजकुमारा॥
जौं पे इन्हिह दीन्ह बनबास् ।कीन्ह बादि बिधि भोग बिलास्॥
ए बिचरहिं मग विनु पदत्राना।रचे बादि बिधि बाहन नाना॥
ए महि परिहं डासि कुस पाता।सुभग सेज कत सुजत विधाता॥

तरुवर वास इन्हिह विधि दीन्हा। धवल धाम रचि रचि श्रमु कीन्हा

दो०-जीं ए ग्रुनि पट धर जिटल सुंदर सुिठ सुकुमार । विविध भाँति भूपन वसन बादि किए करतार ॥११९॥

जौं ए कंद मूल फल खाहीं। बादि सुधादि असन जग माहीं।।
एक कहिं ए सहज सुहाए। आपु प्रगट भए विधि न वनाए
जहँ लिंग वेद कही विधि करनी। अवन नयन मन गोचर बरनी।।
देखहु खोजि अअन दस चारी। कहँ अस पुरुष कहाँ असि नारी।।
इन्हिंह देखि विधि मनु अनुरागा। पटतर जोग वनावै लागा।।
कीन्ह वहुत अम ऐक न आए। तेहिं इरिया वन आनि दुराए।।
एक कहिंह समबहुत न जानिहें। आपुहि परम धन्य करि मानिहें।।
ते पुनि पुन्यपुंज हम लेखे। जे देखिंह देखिहिं जिन्ह देखे।।

दो०-एहि विधि कहि कहि वचन प्रिय लेहिं नयन भरि नीर। किमि चलिहहिं मारग अगम सुठि सुकुमार सरीर।।१२०।।

नारि सनेह विकल वस होहीं। चकई साँझ समय जनु सोहीं।।
मृदु पद कमल कठिन मगु जानी। गहवरि हृदयँ कहिं वर वानी।।
परसत मृदुल चरन अरुनारे। सकुचित मिह जिमि हृदय हमारे।।
जों जगदीस इन्हिह वनु दीन्हा। कस न सुमनमय मारगु कीन्हा।।
जों मागा पाइअ विधि पाहीं। ए रिवअहिं सिख आँखिन्ह माहीं
जे नर नारि न अवसर आए। तिन्ह सिय राम्र न देखन पाए।।
सुनि सुरूपु वृझिं अञ्चलाई। अब लिग गए कहाँ लिग भाई।।
समरथ धाइ विलोकिं जाई। प्रमुदित फिरहिं जनमफ्छ पाई।।

दो०-अवला वालक चुद्ध जन कर मीजिहं पछिताहिं। होहिं प्रेमवस लोग इमि राग्र जहाँ जहँ जाहिं।।१२१॥ गावँ गावँ अस होइ अनंद्।देखि भानुकुल कैरव चंद्॥

गावँ गावँ अस होइ अनंद्।देखि भानुकुल कैरव चंद्॥ जे कछ समाचार सुनि पावहिं।ते नृप रानिहि दोसु लगावहिं॥ कहिं एक अति भल नरनाहू।दीन्ह हमिह जोइ लोचनलाहू॥ कहिं परसपर लोग लोगाई। बातें सरल सनेह सुहाई॥ ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए।धन्य सो नगरु जहाँ तें आए॥ धन्य सो देसु सेळ बन गाऊँ। जहँ जहँ जाहिं धन्य सोइ ठाऊँ॥ सुखु पायउ बिरंचि रचि तेही।ए जेहि के सब भाँति सनेही॥ राम लखन पथि कथा सुहाई। रही सकल मग कानन छाई॥

दो०—एहि बिधिरघुकुल कमल रबि मग लोगन्ह सुख देत। जाहिं चले देखत विपिन सिय सौमित्रि संयेत ॥१२२॥

आगें राम्र लखनु बने पाछें। तापस वेष बिराजत काछें।। उभय बीच सिय सोहित कैसें। ब्रह्म जीव बिच माया जैसें।। बहुरि कहउँ छिब जिस मन बसई। जनु मधु मदन मध्य रित लसई।। उपमा बहुरि कहउँ जियँ जोही। जनु बुध बिधु विच रोहिनि सोही।। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता। धरित चरन मग चलति सभीता।। सीय राम पद अंक बराएँ। लखन चलिहं मगु दाहिन लाएँ।। राम लखन सिय प्रीति सुहाई। बचन अगोचर किमि किह जाई।। खगमुग मगन देखि छिब होहीं। लिए चोरि चित राम बटोहीं।।

दो०-जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सिय समेत दोउ भाइ। भव मगु अगमु अनंदु तेइ बिनु श्रम रहे सिराइ॥१२३॥ अजहुँ जास उर सपनेहुँ काऊ। वसहुँ ठखरु सिय राम्र वटाऊ॥ राम धाम पथ पाइहि सोई। जो पथ पाव कवहुँ ग्रुनि कोई॥ तब रघुवीर श्रमित सिय जानी। देखि निकट वह सीतल पानी॥ तहुँ वसि कंद मूल फल खाई। प्रात नहाइ चले रघुराई॥ देखत वन सर सेल सुहाए। वालमीकि आश्रम प्रभ्र आए॥ राम दीख ग्रुनि वासु सुहावन। सुंदर गिरि कानन जलु पावन॥ सरनि सरोज विटप वन फूले। गुंजत मंजु मधुप रस मूले॥ खग मृग विपुल कोलाहल करहीं। विरहित वैर मुदित मन चरहीं॥

दो०—सुचि सुंदर आश्रम्ञ निरखि हरपे राजिवनेन । सुनि रघुवर आगमनु मुनि आगें आयउ लेन ॥१२४॥

मिन कहुँ राम दंडवत कीन्हा। आसिरवादु विप्रवर दीन्हा।। देखि राम छवि नयन जुड़ाने। किर सनमानु आश्रमिह आने।। मिनवर अतिथि प्रानिप्रय पाए। कंद मूल फल मधुर मगाए।। सिय सौमित्रि राम फल खाए। तब मिन आश्रम दिए सुहाए।। वालमीकि मन आनँदु भारी। मंगल मूरित नयन निहारी।। तब कर कमल जोरि रघुराई। बोले वचन श्रवन सुखदाई।। तुम्ह त्रिकाल दरसी मिननाथा। विस्व वदर जिमि तुम्हरें हाथा।। अस किह प्रभु सब कथा वखानी। जहि जेहि भाँति दीन्ह बनु रानी

दो०—तात वचन पुनि मातु हित भाइ भरत अस राउ । मो कहुँ दरस तुम्हार प्रभु सबु मम पुन्य प्रभाउ ॥१२५॥ देखि पाय ग्रुनिराय तुम्हारे।भए सुकृत सब सुफल हमारे॥ अब जहूँ राउर आयसु होई। मुनि उद्बेगु न पार्ट क्रांडे॥ मुनि तापस जिन्ह तें दुखु लहहीं। ते नरेस बिनु पायक दहहीं।।
मंगल सूल विप्र परितोष् । दहइ कोटि कुल भूसुर रोष् ॥
अस जियँ जानि कहिअ सोइ ठाऊँ। सिय सौमित्रि सहित जहँ जाऊँ
तहँ रिच रुचिर परन तुन साला। बासु करों कछ काल कृपाला।।
सहज सरल सुनि रघुवर बानी। साधु साधु बोले मुनि ग्यानी।।
कस न कहहु अस रघुकुल केत्। तुम्ह पालक संतत श्रुति सेतू।।

छं०-श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी । जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की।। जो सहससीसु अहीसु महिधरु लखनु सचराचर धनी।। सुरकाजधारे नरराज तनु चले दलन खल निसिचर अनी।।

सो०-राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धिपर। अबिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह।। १२६॥

जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे। बिधि हिर संभु नचावनिहारे।।
तेउ न जानिहं मरमु तुम्हारा। औरु तुम्हिह को जानिनहारा।।
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हिह तुम्हइ होइ जाई।।
तुम्हिरिह कृपाँ तुम्हिहरघुनंदन। जानिहं भगत भगत उर चंदन।।
चिदानंदमय देह तुम्हारी। बिगत बिकार जान अधिकारी।।
नर तनु धरेहु संत सुर काजा। कहहु करहु जस प्राकृत राजा।।
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे। जड़ मोहिहं बुध होहिं सुखारे।।
तुम्ह जो कहहु करहु सबु साँचा। जस काछिअ तस चाहिअ नाचा।।

दो०-पूँछेहु मोहि कि रहों कहँ मैं पूँछत सक्कचाउँ। जहँ न होहु तहँ दंहु किह तुम्हिह देखावीं ठाउँ॥१२७॥ सिन मिन वचन प्रेम रस साने। सकुचि राम मन महुँ मुसुकाने।। वालमीकि हँसि कहिं बहोरी। वानी मधुर अमिअ रस बोरी।। सुनहु राम अब कहउँ निकेता। जहाँ बसहु सिय लखन समेता।। जिन्ह के अवन समुद्र समाना। कथा तुम्हारि सुभग सिर नाना।। भरिं निरंतर होहिं न पूरे। तिन्ह के हिय तुम्ह कहुँ गृह रूरे।। लोचन चातक जिन्ह करि राखे। रहिं दरस जलधर अभिलाषे।। विदरिं सिरत सिंधु सर भारी। रूप बिंदु जल होहिं सुखारी।। विन्ह कें हृदय सदन सुखदायक। वसहु बंधु सिय सह रघुनायक।।

दो•—जसु तुम्हार मानस विमल हंसिनि जीहा जासु । मुकताहल गुन गन चुनइ राम वसहु हियँ तासु ॥१२८॥

प्रभुष्रसाद सुचि सुभग सुवासा। सादर जासु लहइ नित नासा।।
तुम्हिह निवेदित भोजन करहीं। प्रभु प्रसाद पट भूपन धरहीं।।
सीस नवहिं सुर गुरु द्विज देखी। प्रीति सहित करि विनय विसेपी।।
कर नित करिंह राम पद प्जा। राम भरोस हृद्यँ निहं द्जा।।
चरन राम तीरथ चिल जाहीं। राम वसह तिन्ह के मन माहीं।।
मंत्रराजु नित जपिंह तुम्हारा। प्रजिह तुम्हिह सिहत परिवारा।।
तरपन होम करिंह विधि नाना। विश्र जेवाँइ देहिं वहु दाना।।
तुम्ह तें अधिक गुरहि जियँ जानी। सकल भायँ सेविह सनमानी।।

दो०-सबु किर मागहिं एक फलु राम चरन रित होड । तिन्ह कें मन मंदिर वसहु सिय रघुनंदन दोड ॥१२९॥ काम कोह मद मान न मोहा। लोभ न छोभ न राग न द्रोहा॥ जिन्ह कें कपट दंभ निह्न माया। तिन्ह केंहद्य वसहु रघुराया॥ सन के प्रिय सन के हितकारी। दुख सुख सिस प्रसंसा गारी॥
कहिं सत्य प्रिय निन्न निचारी। जागत सोवत सरन तुम्हारी॥
तुम्हिं छाड़ि गति दूसिर नाहीं। राम नसहु तिन्ह के मन माहीं॥
जननी सम जानिहं परनारी। धनु पराव निप तें निप भारी॥
जे हरपिं पर संपति देखी। दुखित होहिं पर निपति निसेपी॥
जिन्हिंहे राम तुम्ह प्रानिपक्षारे। तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे॥

दो०—स्वामि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुम्ह तात। यन यंदिर तिन्ह कें बसहु सीय सहित दोड भ्रात ॥१३०॥

अवगुन तिज सब के गुन गहहीं। विप्रधेनु हित संकट सहहीं।।
नीति निपुन जिन्ह कइ जग लीका। घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका
गुन तुम्हार समुझइ निज दोसा। जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा।।
राम भगत प्रिय लागिहं जेही। तेहि उर बसहु सहित वैदेही।।
जाति पाँति धनु धरमु बड़ाई। प्रिय परिवार सदन सुखदाई।।
सब तिज तुम्हिह रहइ उर लाई। तेहि के हृद्यँ रहहु रघुराई।।
सरगु नरकु अपबरगु समाना। जहँ तहँ देख धरें धनु वाना।।
करम बचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि कें उर हेरा।।

दो०-जाहिन चाहिअ कवहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु।

वसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥१३१॥ एहि बिधि मुनिवर भवन देखाए।वचन सप्रेम राम मन भाए॥ कह मुनि सुनहु भानुकुलनायक।आश्रम कहउँ समय सुखदायक चित्रकूट गिरि करहु निवास्। तहँ तुम्हार सब भाँति सुपास्॥ सैंख सुहावन कानन चारू।किर केहिरिमृग विहग विहारू॥ नदी पुनीत पुरान वखानी। अत्रि प्रिया निज तपवल आनी।। सुरसिर धार नाउँ मंदािकिनि। जो सब पातक पोतक डािकिनि।। अत्रि आदि छिनिवर वहु वसहीं। करिहं जोग जप तप तन कसहीं।। चलहु सफल श्रम सब कर करहू। राम देहु गौरव गिरिवरहू।।

टो०-चित्रक्ट महिमा अमित कही महाम्रुनि गाइ। आइ नहाए सरित वर सिय समेत दोउ भाइ।।१३२।।

रघुनर कहेउ लखन भल घाटू। करह कतहँ अब ठाहर ठाटू॥ लखन दीख पय उतर करारा। चहुँ दिसि फिरेड धनुप जिमि नारा नदी पनच सर सम दम दाना। सकल कलुप किल साउन नाना॥ चित्रक्ट जनु अचल अहेरी। चुकड़ न घात मार ग्रुठभेरी॥ अस किह लखन ठाउँ देखरावा। थलु विलोकि रघुवर सुखु पावा॥ रमेड राम मनु देवन्ह जाना। चले सिहत सुर थपित प्रधाना॥ कोल किरात वेप सब आए। रचे परन हुन सदन सुहाए॥ वरिन न जाहिं मंजु दुइ साला। एक लिलत लघु एक विसाला॥

हो०-लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत । सोह मदनु मुनि चेप जनु रति रितुराज समेत ॥१३३॥

## मासपारायण, सत्रहवाँ विश्राम

अमर नाग किंनर दिसिपाला। चित्रक्ट आए तेहि काला।। राम प्रनामु कीन्ह सब काह। मुदित देव लहि लोचन लाह।। यरिप सुमन कह देव समाज्ञ। नाथ सनाथ भए हम आज्ञ।। फरि विनती दुख दुसह सुनाए। हरिपत निज्ञ निज्ञ सदन सिधाए दो०—चित्रक्रट के निहग मृग वेलि निटप तृन जाति ।
पुन्य पुंज सव धन्य अस कहिं देव दिन राति ॥१३८॥
नयनवंत रघुवरि निलोकी। पाइ जनम फल होिं निसोकी ॥
परिस चरन रज अचर सुखारी। भए परम पद के अधिकारी॥
सो बनु सेंलु सुभायँ सुहावन। मंगलमय अति पावन पावन॥
महिमा कहिअ कविन निधि तास्। सुखसागर जहँ कीन्ह निवास्॥
पय पयोधि तजि अवध निहाई। जहँ सिय लखनु राम्र रहे आई॥
कहिन सकिं सुपमा जिस कानन। जों सत सहस होिं सहसानन॥
सो में बरिन कहीं निधि कहीं। डावर कमठ कि मंदर लेहीं॥
सेविं लखनु करम मन बानी। जाइ न सीलु सनेहु वखानी॥
दो०—छिनु छिनु लिस सिय राम पद जानि आपु पर नेहु।
करत न सपने हुँ लखनु चितु बंधु मातु पितु गेहु॥१३९॥

राम संग सिय रहित सुखारी। पुर परिजन गृह सुरित विसारी।।
छिन्न छिन्न पिय विधु बदन्न निहारी। प्रमुदित मनहुँ चकोर कुमारी।।
नाह नेहु नित बढ़त बिलाकी। हरिषत रहित दिवस जिमि कोकी।।
सिय मनु राम चरन अनुरागा। अवध सहस सम बन्न प्रिय लागा।।
परनक्तरी प्रिय प्रियतम संगा। प्रिय परिवारु कुरंग विहंगा।।
सासु ससुर सम मुनितिय मुनिबर। असन्न अमिअ सम कंद मूल फर।।
नाथ साथ साथरी सुहाई। मयन सयन सय सम सुखदाई।।
लोकप होहिं विलोकत जास्। तेहि कि मोहि सक विषय विलास।।

दो०—सुमिरत रामहि तजहिं जन तृन सम विषय बिलासु । राम प्रिया जग जननि सिय कछु न आचरजु तासु ॥१४०॥ सीय लखन जेहि विधि सुखु लहहीं। सोइ रघुनाथ करहिं सोइ कहहीं कहिं पुरातन कथा कहानी। सुनिहं लखनु सिय अति सुखु मानी जब जब राम्न अत्रध मुधि करहों। तब तब बारि बिलोचन भरहीं।। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई। भरत सनेहु सोलु सेवकाई।। कुपासिंधु प्रभ्न होिहं दुखारो। धोरजु धरिं कुसमउ बिचारी।। लिख सिय लखनु बिकल होइ जाहों। जिमि पुरुपिह अनुसर परिलाहीं प्रिया बंधु गति लिख रघुनंदन्छ। धीर कृपाल भगत उर चंदनु।। लगे कहन कल्लु कथा पुनीता। सुनि सुखु लहिं लखनु अरु सीता।।

दो०-रामु लखन सीतासहित सोहत परन निकेत। जिमि वासत्र वस अमरगुर सची जयंत समेत ॥१४१॥

जोगवहिं प्रसु सिय लखनहि केसें। पलक विलोचन गोलक जैसें।।
सेवहिं लखनु सीय एघुवीरहि। जिमि अविवेकी पुरुप सरीरहि।।
एहि विधि प्रसु वन वसहिं सुखारी। खग मृग सुर तापस हिनकारी।।
कहेउँ राम वन गवनु सुहावा। सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा।।
फिरेड निपादु प्रसुहि पहुँचाई। सचिव सहित रथ देखिस आई।।
संत्री विकल विलोकि निपाद्। कहिन जाइ जस भयउ विपाद्।।
राम राम सिय लखन पुकारो। परेड धरनितल व्याकुल भारी।।
देखि दिखन दिसि हय हिहिनाहीं। जनु विनु पंख विहग अकुलाहीं

दो०-नहिंतुन चरहिं न पिअहिं जलु मोचिह लाचन बारि।

व्याकुल भए निपाद सत्र रघुत्रर वाजि निहारि ॥१४२॥ धरि धीरज्ज तत्र कहड् निपाद्। अत्र सुमंत्र परिहरह् त्रिपाद्॥ तुम्ह पंडिन परमारथ स्याता। धरहु धीर लखि विमुख विधाता॥ विविधि कथा किह किह मृदु वानी । रथ वैठारेड वरवस आनी ॥ सोक सिथिल रथु सकड़ न हाँकी । रघुवर विरह पीर उर वाँकी ॥ चरफराहिं मग चलिं न घोरे । वन मृग मनहुँ आनि रथ जोरे ॥ अढ़ु कि परिहं फिरि हेरिहं पीछें। राम वियोगि विकल दुख तीछें॥ जो कह रामु लखनु वैदेही । हिंकिर हिंकिर हित हेरिहं तेही ॥ बाजि बिरह गित किह किमि जाती । विनु मिन फिनक विकल जेहि भाँती ॥

दो०-भ्यं निषादु विषादवस देखत सचिव तुरंग।

बोलि सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग ।।१४३॥
गुह सारथिहि फिरेउ पहुँचाई। बिरहु बिषादु बरिन निहं जाई।।
चले अवध लेइ रथिहि निपादा। होहिं छनिहं छन मगन बिषादा॥
सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना। धिग जीवन रघुबीर विहीना॥
रिहिहि न अंतहुँ अधम सरीरू। जसु न लहेउ बिछुरत रघुबीरू॥
भए अजस अघ भाजन प्राना। कवन हेतु निहं करत प्याना॥
अहह मंद मनु अवसर चूका। अजहुँ न हृदय होत दुइ दूका॥
मीजि हाथ सिरु धुनि पछिताई। मनहुँ कृपन धन रासि गवाँई॥
बिरिद बाँधि बर बीरु कहाई। चलेउ समर जनु सुभट पराई॥
दो • — बिप्र बिबेकी बेदिबद संमत साधु सुजाति।

जिमि धोखें मदपान कर सचिव सोच तेहि भाँति ॥१४४॥

जिमि कुलीन तिय साधु सयानी। पतिदेवता करम मन बानी।। रहे करम बस परिहरि नाहू। सचिव हृदयँ तिमि दारुन दाहू।। लोचन सज्ल डीठि भइ थोरी। सुनइ न श्रवन बिकल मित भोरी।। स्रखिं अधर लागि मुहँ लाटी। जिउ न जाइ उर अवधि कपाटी।। विवरन भयउ न जाइ निहारी।मारेसि मनहुँ पिता महतारी।। हानि गलानि विपुल मन व्यापी। जमपुर पंथ सोच जिमिपापी।। वचनु न आव हृदयँ पछिताई। अवध काह मैं देखब जाई।। राम रहित रथ देखिहि जोई। सकुचिहि मोहि बिलोकत सोई।।

दो॰-धाइ पूँछिहिं मोहि जब विकल नगर नर नारि।
उतरु देव मैं सबिह तब हदयँ वज्रु वैठारि।।१४५॥
पुछिहिं दीन दुखित सब माता। कहब काह मैं तिन्हिंहि विधाता।।
पूछिहि जबिंह लखन महतारी। किहहुँ कवन सँदेस सुखारी।।
राम जननि जब आइहि धाई। सुमिरि बच्छु जिमि घेनु लबाई।।
पूँछत उतरु देव मैं तेही। गे वनु राम लखनु वैदेही।।

पूँछिहि जवहिं राउ दुख दीना। जिवनु आसु रघुनाथ अधीना।। देहउँ उतरु कोनु सुहु लाई। आयउँ कुसल कुअँर पहुँचाई॥ सुनत लखन सिय राम सँदेस्। तुन जिमि तनु परिहरिहि नरेस्स॥

जोड़ पूँछिहि तेहि ऊतरु देवा। जाइ अवध अव यहु सुखु लेवा।।

दोल-हृद् न विद्रे पंक जिमि विछुरत शीतम नीरु ।
जानत हों मोहि दीन्ह विधि यह जातना सरीरु ॥१४६॥
एहि विधि करत पंथ पछितावा। तमसा तीर तुरत रथु आवा॥
विदा किए करि विनय निपादा। फिरे पायँ परि विकल विपादा॥
पैठत नगर सचिव सकुचाई। जनु मारेसि गुर बाँभन गाई॥
वैठि विटप तर दिवसु गवाँवा। साँझ समय तव अवसरु पावा॥
अवध प्रवेसु कीन्ह अधिआरें। पेठ भवन रथु राखि दुआरें॥
जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए। भूग द्वार रथु देखन आए॥

रथु पहिचानि विकल लिख घोरे। गरिह गात जिमि आतप ओरे।। नगर नारि नर व्याकुल कैसें। निघटत नीर मीनगन जैसें।।

दो॰ – सचिव आगमनु सुनत सबु विकल भयउ रिनवासु।

भवनु भयंकर लाग तेहि मानहुँ प्रेत निवासु ॥१४७॥
अति आरित सन पूँछिहं रानी। उत्तरु न आव निकल भई नानी॥
सुनई न अवन नयन निहं सुझा। कहहु कहाँ नृपु तेहि तेहि वृझा॥
दासिन्ह दीख सचिव निकलाई। कोसल्या गृहुँ गईं लवाई॥
जाइ सुमंत्र दीख कस राजा। अमिअ रहित जनु चंदु निराजा॥
आसन सयन निभूषन हीना। परेड भूमितल निपट मलीना॥
लेइ उसासु सोच एहि भाँती। सुरपुर तें जनु खँसेड जजाती॥
लेत सोच भिर छिनु छिनु छाती। जनु जिर पंख परेड संपाती॥
राम राम कह राम सनेही। पुनि कह राम लखन नैदेही॥
होत होन्द्र सन्दि होन्द्रेन हंद प्रनाप।

दो०-देखि सचिवँ जय जीव किह कीन्हेउ दंड प्रनामु । सुनत उठेउ ब्याकुल नृपति कहु सुमंत्र कहँ रामु॥१४८॥

भूप सुमंत्र लीन्ह उर लाई। बूड़त कळु अधार जनु पाई।।
सिहत सनेह निकट बैठारी। पूँछत राउ नयन भिर बारी।।
राम कुसल कहु सरवा सनेही। कहँ रघुनाथु लखनु बैदेही।।
आने फेरि कि बनिह सिधाए। सुनत सिवव लोचन जल छाए।।
सोक बिकल पुनि पूँछ नरेस्न। कहु सिय राम लखन संदेस्न।।
राम रूप गुन सील सुभाऊ। सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ।।
राउ सुनाइ दीन्ह बनबास्न। सुनि मन भयउन हरषु हराँस्न।।
सो सुत बिछुरत गए न प्राना। को पापी बड़ मोहि समाना।।

दो०-सखा राम्रु सिय लखनु जहँ तहाँ मोहि पहुँचाउ। नाहिं त चाहत चलन अब प्रान कहउँ सतिभाउ।।१४९॥

पुनि पुनि पूँछत मंत्रिहि राऊ। प्रियतम सुअन सँदेस सुनाऊ।।
करिह सखा सोइ देगि उपाऊ। रामु लखनु सियनयन देखाऊ।।
सिचव धीर धिर कह मृदु बानी। महाराज तुम्ह पंडित ग्यानी।।
वीर सुधीर धुरंधर देवा। साधु समाजु सदा तुम्ह सेवा।।
जनस सरन सब दुख सुख भोगा। हानि लाभु प्रिय मिलन वियोगा।।
काल करम बस होहिं गोसाई। वरवस राति दिवस की नाई।।
सुख हरपिहं जड़ दुख विलखाहीं। दोउ समधीर धरिहं मन माहीं।।
धीरज धरहु विवेक्च विचारी। छाड़िअ सोच सकल हितकारी।।

दो०-प्रथम वासु तमसा भयउ दूसर सुरसरि तीर । न्हाइ रहे जलपानु करि सिय समेत दोउ वीर ॥१५०॥

केवट कीन्हि बहुत सेवकाई। सो जामिनि सिंगरोर गवाँई।। होत प्रात वट छीरु मगावा। जटा मुकुट निज सीस बनावा।। राम सखाँ तब नाव मगाई। प्रिया चढ़ाइ चढ़े रघुराई।। लखन बान धनु धरे बनाई। आपु चढ़े प्रसु आयसु पाई।। विकल विलोकि मोहि रघुवीरा। बोल मधुर बचन धार धीरा।। तात प्रनामु तात सन कहेहू। बार बार पढ़ पंकज गहेहू॥ करिब पायँ पिर बिनय बहोरी। तात करिअ जिन चिंता मोरी।। 'वन मग गंगल कुसल हमारें। कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारें।।

छं०-तुम्हरें अनुग्रह नात कानन जान सब सुखु पाइहीं। प्रतिपालि आयसु इसल देखन पाय पुनि फिरि आइहीं।। जिअन मरन फल दसरथ पात्रा। अंड अनेक अमल जसु छात्रा।। जिअत राम विधु वदनु निहारा। राम विरह करि मरनु सँत्रारा।। सोक विकल सन रोनहिं रानी। रूपु सील वल तेज वखानी।। करिं विलाप अनेक प्रकारा। परिं भूमितल वारिं वारा।। विलपिं विकल दास अरु दासी। घर घर रुदनु करिं पुरनासी।। अँथयज आजु भानुकूल भानू। धरम अन्नधि गुन रूप निधानू॥ गारीं सकल कैकइहि दहीं। नयन विहीन कीन्ह जग जेहीं॥ एहि विधि विलपत रैनि विहानी। आए सकल सहामुनि ग्यानी॥ दो०—तब बिसष्ठ मुनि समय सम कहि अनेक इतिहास।

सोक नेवारेड सबिह कर निज बिग्यान प्रकास ॥१५६॥
तेल नाँव भिर नृप तनु राखा। दूत बोलाइ बहुिर अस भाषा॥
धावहु बेगि भरत पिह जाहू। नृप सुधि कतहुँ कहिहु जिन काहू॥
एतनेइ कहेहु भरत सन जाई। गुर बोलाइ पठयंड दोंड भाई॥
सुनि सुनि आयसुधावन धाए। चले वेग बर बाजि लजाए॥
अनस्थु अवध अरंभेड जब तें। कुसगुन होिह भरत कहुँ तब तें॥
देखिह राति भयानक सपना। जािग करिह कहु कोिट कलपना॥
बिप्र जेवाइ देहि दिन दाना। सिव अभिषेक करिह बिधि नाना॥
मागिह हदयँ महेस मनाई। कुसल मातु पितु परिजन भाई॥
दो०—एहि बिधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आइ।

गुर अनुसासन श्रवन सुनि चले गनेसु मनाइ ॥१५७॥ चले समीर वेग हय हाँके।नाघत सरित सैल वन बाँके॥ हृदयँ सोचु वड़ कळु न सोहाई।अस जानहिं जियँ जाउँ उड़ाई॥ एक निमेष वरप सम जाई। एहि विधि भरत नगर निअराई।। असगुन होहिं नगर पैठारा। रटिं कुभाँति कुखेत करारा।। खर सिआर वोलिहं प्रतिक्ला। सुनि सुनि होइ भरत मन सला।। श्रीहत सर सरिता वन वागा। नगरु विसेषि भयावन्त लागा।। खग मृग हय गय जाहिं न जोए। राम वियोग कुराग विगाए।। नगर नारि नर निपट दुखारी। मनहुँ सवन्हि सव संपित हारी।। दो०—पुरजन मिलिहं न कहिं कल्ल गवँहिं जोहारिं जाहिं। भरत कुसल पूँछि न सकिहं भय विपाद मन माहिं।। १५८।।

हाट बाट निहं जाइ निहारी। जनु पुर दहँ दिसि लागि द्वारी।। आवत सुत सुनि केंक्रयनंदिनि। हरपी रिवेन्जल जलरुह चंदिनि।। सिज आरती सुदित उठि धाई। द्वारेहिं भेंटि भवन लेइ आई।। भरत दुखित परिवारु निहारा। मानहुँ तुहिन बनज बनु मारा।। केंक्रेई हरपित एहि भाँती। मनहुँ सुदित दव लाइ किराती।। सुतिह सकाच देखि मनु मारें। पूँछिति नेहर जुसल हमारें।। सकल इसल किह भरत सुनाई। पूँछी निज कुल इसल भलाई।। कहु कहुँ तात कहाँ सब माता। कहुँ सिय राम लखन प्रिय भाता।।

दो०-सुनि सुत बचन सनेहमय कपट नीर भिर् नेन ।

भरत श्रवन मन सुल सम पापिनि वोलो वेन ॥१५९॥

तात बात में सकल सॅवारी।भै मंथरा सहाव विचारी॥

कल्लक काज विधि बीच विभारेड। भृपति सुरपिन पुर पगु धारेड॥

सुनत भरतु भए विवस विपादा। जनु सहमेड करि केडिर नादा॥

तान तात हा तात पुकारी। परे भृमिनल व्याकृल भारी॥

चलत न देखन पायडँ तोही।तात न रामिह सोंपेहु मोही।। बहुरि धीर धिर उठे सँभारी।कहु पितु मरन हेतु महतारी।। सुनि सुत बचन कहित कैंकेई।मरसु पाँछि जनु माहुर देई॥ आदिहु तें सब आपिन करनी।कुटिल कठोर सुदित मन बर्बी।। दो०—भरतिह विसरेड पितु मरन सुनत राम बन गौनु।

हेतु अपनपउ जानि जियँ थिकत रहे धिर मौनु ॥१६०॥ विकल विलोकि सुतिह समुझावित। मनहुँ जरे पर लोनु लगावित॥ तात राउ निहं सोचै जोगू। विदृइ सुकृत जसु कीन्हेउ भोगु॥ जीवत सकल जनम फल पाए। अंत अमरपित सदन सिधाए॥ अस अनुमानि सोच परिहरहू। सिहत समाज राज पुर करहू॥ सुनि सुिठ सहमेउ राजकुमारू। पाकें छत जनु लाग अँगारू॥ धीरज धिर भिर लेहिं उसासा। पापिनि सबिह भाँति कुल नासा॥ जों पे कुरुचि रही अति तोही। जनमत काहे न मारे मोही॥ पेड़ कािट तैं पालउ सींचा। मीन जिअन निति बािर उलीचा॥

दो०-हंसबंसु दसरथु जनकु राम लखन से भाइ।
जननी तूँ जननी भई बिधि सन कछ न बसाइ।।१६१॥
जब तैं कुमित कुमत जियँ ठयऊ। खंड खंड होइ हृद्उ न गयऊ॥
बर मागत मन भइ निहं पीरा। गरिन जीह मुहँ परेउ न कीरा॥
भूपँ प्रतीति तोरि किमि कीन्ही। मरन काल बिधि मित हिर लीन्ही
बिधिहुँ न नारि हृद्य गित जानी। सकल कपट अघ अवगुन खानी
सरल सुसील धरम रत राऊ। सो किमि जाने तीय सुभाऊ॥
अस को जीव जंतु जग माहीं। जेहि रघुनाथ प्रानिप्रय नाहीं॥

में अति अहित राम्र तेउ तोही। को तू अहसि सत्य कहु मोही।। जो हिस सो हिस मुहँ मिस लाई।आँवि ओट उठि वैठिह जाई।।

दो•-राम विरोधी हृदय तें प्रगट कीन्ह विधि सोहि। मो समान को पातकी वादि कहउँ कछु तोहि॥१६२॥

सुनि सत्रुघुन मातु कुटिलाई। जरिहं गात रिस कछ न वसाई।।
तेहि अवसर कुबरी तहँ आई। वसन विभूपन निविध बनाई।।
लिखि रिस भरेउ लखन लघु भाई। वरत अनल घृत आहुति पाई।।
हुमिंग लात तिक क्वर मारा। पिर मुह भर मिह करत पुकारा।।
क्वर टूटेंड क्वट कपारू। दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू।।
आह दइअ मैं काह नसावा। करत नीक फल अनइस पावा।।
सुनि रिपुहन लिख नख सिख खोटी। लगे घसीटन धरि धरि झोंटी
भरत दयानिधि दीन्हि छड़ाई। कौसल्या पिहं गे दोड भाई।।

दो - मिलन वसन विवरत विकल क्रस सरीर दुख भार । कनक कलप वर बेलि वन मानहुँ हनी तुसार ॥१६३॥

भरतिह देखि मातु उठि धाई। मुरुछित अवनि परी झइँ आई।। देखत भरतु विकल भए भारी। परे चरन तन दसा विसारी।। मातु तात कहँ देहि देखाई। कहँ सिय रामु लग्वनु दोउ भाई।। केंकइ कत जनभी जग माझा। जो जनिम तभइ काहे न वॉझा।। कुल कलंकु जेहिं जनमेउ मोही। अपजस भाजन प्रियजन द्रोही।। यो तिभुवन मोहि सरिस अभागी। गति असि तोरि मातु जेहि लागी पितु सुरपुर चन रघुवर केतृ। में केवल सव अनस्थ हेतृ।। धिग मोहि भयउँ वेनु वन आगी। दुसह दाह दुख दूपन भागी।।

वो०—मातु भरत के बचन मृदु सुनि पुनि उठी सँभारि । लिए उठाइ लगाइ उर लोचन मोचित वारि ॥१६४॥

सरल सुभाय मायँ हियँ लाए। अति हित मनहुँ राम फिरि आए।।
भेंटेउ वहुरि लखन लघु भाई। सोक्क सनेहु न हृदयँ समाई॥
देखि सुभाउ कहत सचु कोई। राम मातु अस काहे न होई॥
माताँ भरतु गोद वैठारे। आँसु पोंछि मृदु वचन उचारे॥
अजहुँ वच्छ विल धीरज धरहू। कुसमउ समुझि सोक परिहरहू॥
जिन मानहुँ हियँ हानि गलानी। काल करम गित अघटित जानी॥
काहुहि दोसु देहु जिन ताता। भा मोहि सब विधि वाम विधाता॥
जो एतेहुँ दुख मोहि जिआवा। अजहुँ को जानइ का तेहि भावा॥

दो०-पितु आयस भूपन बसन तात तजे रघुवीर । बिसमउ हरखु न हृदयँ कछु पहिरे बलकल चीर ॥१६५॥

मुख प्रसन्न मन रंग न रोषू। सब कर सब विधि करि परितोषू।।
चले विपिन सिन सिय सँग लागी। रहइ न राम चरन अनुरागी।।
सुनतिहं लखनु चले उठि साथा। रहिंहं न जतन किए रघुनाथा।।
तब रघुपित सबही सिरु नाई। चले संग सिय अरु लघु भाई।।
राम्र लखनु सिय बनिहं सिधाए। गयउँ न संग न प्रान पठाए।।
यहु सबु भा इन्ह आँखिन्ह आगें। तउ न तजा तनु जीव अभागें।।
मोहि न लाज निज नेहु निहारी। राम सिरिस सुत में महतारी।।
जिए मरे भल भूपित जाना। मोर हृदय सत कुलिस समाना।।
दो०-कौसल्या के बचन सुनि भरत सहित रनिवासु।

व्याकुल विलपत राजगृह मानहुँ सोक नेवासु ॥१६६॥

विलपहिं विकल भरत दोउ भाई। कौसल्याँ लिए हद्यँ लगाई।।
भाँति अनेक भरत समुझाए। किह विवेकमय वचन सुनाए।।
भरतहुँ मातु सकल समुझाई। किह पुरान श्रुति कथा सुहाई।।
छल विहीन सुचि सरल सुवानी। बोले भरत जोरि जुग पानी।।
जे अघ मातु पिता सुत सारें। गाइ गोठ महिसुर पुर जारें।।
जे अघ तिय वालक वध कीन्हें। मीत महीपति माहुर दीन्हें।।
जे पातक उपपातक अहहीं। करम वचन मन भव किव कहहीं।।
ते पातक मोहि होहुँ विधाता। जों यहु होइ मार मत माता।।
दो०—जे परिहरि हरि हर चरन भजहिं भृतगन घोर।

रा०—ज पारहार हार हर चरन सजाह भूतगत वार । तेहि कइ राति मोहि देउ विधि जों जननी मत मोर ।।१६७॥

बेचिहं बेदु धरम् दुहि लेहीं। पिसुन पराय पाप किह देहीं।। कपटी कुटिल कलहित्रय कोधी। वेद विद्युक विस्व विरोधी।। लोभी लंपट लोलपवारा। जे ताकहिं परधनु परदारा।। पावों में तिन्ह के गित घोरा। जो जननी यह संमत मोरा।। जे निहं साधुसंग अनुरागे। परमान्थ पथ विमुख अभागे।। जे न भजिहं हिर नरतनु पाई। जिन्हिह न हिर हिर सुजमु सोहाई।। तिन्ह के गित मोहि संकर देल। जननी जी यह जानी मेठा।। तिन्ह के गित मोहि संकर देल। जननी जी यह जानी मेठा।

दोर-मातु भरत के यचन सुनि साँचे सग्छ सुभावँ। कहति राम प्रिय तात तुम्ह सदा वचन मन कायँ।।१६८॥

राम प्रानः तुं प्रान तुन्हारे। तुन्ह रघुपनिहिप्रानह तें प्यारं॥ विधु विष चव स्रव तिमुआसी। होइ वारिचर वारि निरासी॥ भएँ ग्याज वरु मिटै न मोहूं। तुम्ह रामिह प्रतिक्रूल न होहू।।
मत तुम्हार यहु जो जग कहहीं। सो सपने हुँ सुख सुगति न लहहीं।।
अस किह मातु भरतु हियँ लाए। थन पय स्वविह नयन जल छाए।।
करत निलाप बहुत यहि भाँती। बैठेहिं बीति गई सब राती।।
बामदेउ विसष्ठ तब आए। सचिव महाजन सकल बोलाए।।
स्रुनि बहु भाँति भरत उपदेसे। किह परमारथ बचन सुदेसे।।
दो०—तात हृदयँ धीरजु धरहु करहु जो अवसर आजु।

उठे भरत गुर बचन सुनि करन कहेउ सबु साजु। ११६९॥ नृपतनु बेद बिदित अन्हवावा। परम विचित्र विमानु बनावा।। गिह पद भरत मातु सब राखी। रहीं रानि दरसन अभिलापी।। चंदन अगर भार बहु आए। अमित अनेक सुगंध सुहाए।। सरजु तीर रिच चिता बनाई। जनु सुरपुर सोपान सुहाई।। एहि बिधिदाह क्रिया'सब कीन्ही। विधिवत न्हाइ तिलां जुलि दीन्ही सोधि सुमृति सब वेद पुराना। कीन्ह भरत दसगात बिधाना।। जहाँ जस मुनिबर आयसु दीन्हा। तहुँ तस सहस भाँति सबु कीन्हा।। भए विसुद्ध हिए सब दाना। धेनु बाजि गज बाहन नाना।।

दो॰—सिंघासन खूपन बसन अन्न धरिन धन धाम।
दिए भरत लिह भूमिसुर में परिपूरन काम।।१७०॥
पितु हित भरत कीन्हि जिस करनी। सो मुख लाख जाइ निहंबरनी
सुदिनु सोधि मुनिवर तब आए। सिचव महाजन सकल वोलाए॥
बैठे राजसभाँ सब जाई। पठए बोलि भरत दोउ भाई॥
भरतु बसिष्ठ निकट बैठारे। नीति धरम सम बचन उचारे॥

प्रथम कथा सब इतिवर वरनी। कैंकइ कुटिल कीन्हि जिस करनी।।
भूप धरम बतु सत्य पराहा। जेहिं तनु परिहरि ष्रेष्ठ निवाहा।।
कहत गम गुन सील सुभाऊ। सजल नयन पुलकेंड मुनिराऊ।।
वहुरि लखन सिय प्रीति वस्तानी। सोक सनेह मगन मुनि ग्यानी।।

दो०—सुनहु भरत भावी प्रवल विलखि कहेउ सुनिनाथ। हानि लाभु जीवनु मर्नु जमु अपजसु विधि हाथ॥१७१॥

अस विचारि केहि दंइअ दोह्। त्यरथ काहि पर की जिअ रोह्।। तात विचार करहु मन महीं। सोच जोगु दसरथु नृषु नाहीं।। सोचिअ विप्र जो वेद विहीना। तिज निज धरमु विपय लयलीना सोचिअ नृपति जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना।। सोचिअ वयसु कृपन धनवान्। जो न अतिथि सिव भगति सुजान् सोचिअ सद्ध विप्र अवमानी। मुखर मानप्रिय ग्यान गुमानी।। सोचिअ पुनि पति बंचक नारी। कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी।। सोचिअ बद्ध निज ब्रतु परिहरई। जो नहिंगुर आयसु अनुसर्द्ध।।

दो॰-सोचिश गृही जो मोहबस करइ करम पथ त्यान । सोचिश जती प्रपंच रत विगत विवेक विराग ॥१७२॥

वैखानस सोइ सोचै जोगू। तपु विहाइ जेहि भावह भोगू॥ सोचिअ पिसुन अकारन कोधी। जनिन जनक गुर वंधु विरोधा॥ सब विधि सोचिअ पर अपकारी। निज ततु पोदक निरद्य भारी॥ सोचनीय सबहीं विधि सोई। जो न छाड़ि छन्तु हरि जन होई॥ सोचनीय नहिं कोसलराऊ। भुवन चारिद्य प्रगट प्रभाऊ॥ भयउन अहइ न अब होनिहारा। भूय भरत जस पिता तुम्हान॥

बिधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा। वरनहिंसव दसरथ गुन गाथा।।

दो०-कहहु तात केहि भाँति कोउ करिहि वड़ाई तासु। राम लखन तुम्ह सञ्चहन सिर्स सुअन सुचि जासु॥१७३॥

सब प्रकार भूपति बड़भागी। बादि विषादु करिअ तेहि लागी।।
यहु सुनि समुझि सोचु परिहरहू। सिर धिर राज रजायसु करहू॥
रायँ राजपदु तुम्ह कहुँ दीन्हा। पिता वचनु फुर चाहिअ कीन्हा॥
तजे रामु जेहिं बचनिह लागी। तनु परिहरेड राम विरहागी॥
नृपहि बचन प्रिय निहं प्रिय प्राना। करहु तात पितु बचन प्रवाना॥
करहु सीस धिर भूप रजाई। हइ तुम्ह कहँ सब भाँति भलाई॥
परसुराम पितु अग्या राखी। मारी मातु लोक सब साखी॥
तनय जजातिहि जोबनु दयऊ। पितु अग्याँ अघ अज सु न भयऊ॥

दो०-अनुचित उचित बिचारु तिज जे पालिहं पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के बसिहं अमरपति ऐन ॥१७४॥

अवसि नरेस बचन फुर करहूं। पालहु प्रजा सोकु परिहरहूं॥
सुरपुर नृषु पाइहि परितोषू। तुम्ह कहुँ सुकृत सुजसु नहिं दोषू
बेद बिदित संमत सबही का। जेहि पितु देइ सो पावइ टीका॥
करहु राजु परिहरहु गलानी। मानहु मोर बचन हित जानी ॥
सुनि सुखु लहब राम बैदेहीं। अनुचित कहब न पंडित केहीं ॥
सीसल्यादि सकल महतारीं। तेउ प्रजा सुख होहिं सुखारीं॥
परम तुम्हार राम कर जानिहि। सो सब बिधि तुम्ह सन भल मानिहि
सींपेहु राजु राम के आएँ। सेवा करेहु सनेह सुहाएँ॥

दो०—कीजिअ गुर आयस अवसि कहिं सचिव कर जोरि ।
रघुपति आएँ उचित जस तस तव करव वहोरि ॥१७५॥
कौसल्या धिर धीरजु कहई। पूत पथ्य गुर आयस अहई॥
सो आदिरिअ करिअ हित मानी। तिजिअ विपादु काल गित जानी॥
वन रघुपति सुरपित नरनाहू। तुम्ह एहि भाँति तात कदराहू॥
परिजन प्रजा सचिव सव अंवा। तुम्हही सत सव कहँ अवलंवा॥
लिख विधि वास काल कठिनाई। धीरजु धरहु मातु विल जाई॥
सिर धिर गुर आयस अजुसरहू। प्रजा पालि परिजन दुखु हरहू॥
गुर के वचन सिवव अभिनंद नु। सुने भरत हिय हित जनु चंद नु॥
सुनी वहोरि मातु मृदु वानी। सील सनेह सरल रस सानी॥

छं०-सानी सरल रस मातु वानी सुनि भरतु व्याक्कल भए। लोचन सरोरुह स्रवत सींचत विरह उर अंकुर नए।। सो दसा देखत समय तेहि विसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर सीवँ सहज सनेह की।। सो०-भरतु कमल कर जोरि धीर धुरंधर धीर धरि। बचन अमिअँ जनु वोरि देत उचित उत्तर सबहि।।१७६॥

## मासपारायण, अठारहवाँ विश्रास

योहि उपदेख दीन्ह गुर नीका। प्रजा सचिव संमत सवही का।। मातु उचित धरि आयसु दीन्हा। अवसि मीस धरि चाह्उ कीन्हा।। गुर पितु मातु ग्वामि हित वानी। सुनि मन मुदित किन्छ भिल जानी उचित कि अनुचित किएँ विचाह। धरमु जाट् सिर् पानक भाह।। तुम्ह तौ देषु सरल सिख सोई। जो आचरन मोर भल होई॥ जद्यपि यह समुझत हउँ नीकें। तदिष होत परितोषु न जी कें।। अब तुम्ह बिनय मोरिसुनि लेहू। मोहि अनुहरत सिखावनु देहू॥ ऊतरु देउँ छमय अपराधृ। दुखित दोष गुन गनिह न साधृ॥

दो • - पितु सुरपुर सिय रामु वन करन कहहु मोहि राजु । एहि तें जानहु मोर हित के आपन वड़ काजु ॥ १७७॥

हित हमार सियपित सेवकाई। सो हिर लीन्ह मातु क्रिटिलाई॥
में अनुमानि दीख मन माहीं। आन उपायँ मोर हित नाहीं॥
सोक समाज राज केहि लेखें। लखन राम सिय विद्यु पद देखें॥
बादि वसन विद्यु सूषन भारू। वादि विरित विद्यु ब्रह्म विचारू॥
सरुज सरीर बादि बहु भोगा। बिद्यु हिर भगति जायँ जप जोगा॥
जायँ जीव विद्यु देह सुहाई। बादि मोर सबु विद्यु रघुराई॥
जाउँ राम पिहं आयसु देहू। एकहिं आँक मोर हित एहू॥
मोहि नृप करि भल आपन चहहू। सोउ सनेह जड़ता वस कहहू॥

दो - कैंकेई सुअ कुटिलमित राम बिमुख गतलाज। तुम्ह चाहत सुखु मोहबस मोहि से अधम कें राज।।१७८॥

कहउँ साँच सब सुनि पितआहू। चाहिअ धरमसील नरनाहू॥
मोहि राज हि देइहहु जबहीं। रसा रसातल जाइहि तबहीं॥
मोहि समान को पापनिवास्। जेहि लिंग सीय राम बनबास्॥
रायँ राम कहुँ काननु दीन्हा। बिछरत गमनु अमरपुर कीन्हा॥
मैं सठु सब अनरथ कर हेतू। बैठ बात सब सुनउँ सचेतू॥
बिनु रघुबीर बिलोकि अबास्। रहे प्रान सिह जग उपहास्॥
राम पुनीत विषय रस रूखे। लोलुप भूमि भोग के भूखे॥

कहँ लगि कहाँ हृदय कठिनाई। निदिर कुलिस जेहिं लही वड़ाई॥

वो•–कारन तें कारज़ कठिन होड़ दोसु नहिं मोर । कुलिस अस्थि तें उपल तें लोह कराल कठोर ॥१७९॥

कैंकेई भव तनु अनुरागे। पावँर प्रान अघाइ अभागे।। जों प्रिय विरहें प्रान प्रिय लागे। देखव सुनव वहुत अब आगे।। लखन राम सिय कहुँ वन दीन्हा। पठइ अमरपुर पति हित कीन्हा।। लीन्ह विभवपन अपजस आपू। दीन्हेउ प्रजिह सोद्ध संतापू।। मोहि दीन्द सुखु सुजसु सुराजू। कीन्ह कैंकई सब कर काजू।। एहि तें मोर काह अब नीका। तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका।। फेंकइ जठर जनम जग माही। यह मोहि कहँ कछ अनुचित नाहीं मोरि बात सब विधिहाँ वनाई। प्रजा पाँच कत करहु सहाई।

दो॰ - ग्रह ग्रहीत पुनि वात वस तेहि पुनि वीछी सार ।

तेहि पिआइअ वारुनी कहह काह उपचार है देन कैंकइ सुअन जोगु जरा जोई। चतुर विरंत्रि दीन्ह ने केंद्रि दसरथ तनय राम लघु भाई। दीन्हि मोहि विकि को कहा के तुम्ह सब कहह कहावन टीका। राय रजायमु कर को ने द्वार उनस्दे के केहि विधि केहि केही। कहह मुक्तेन क्या को केहि होता मोहि सुमातु समेन विहाई। कहह कि के हीन्द्र प्रकार्ट् ।। मो विनु को सचराचर नाहीं। तेहि कि रहण कि हुएन का परम हानि सब कहँ यह लाहु। जिन्ह को नहीं हुएन का मंसय सील प्रेम वस अहह कहाई कहाई के हा दो०-राम मातु सुठि सरलचित मो पर प्रेम्र विसेपि। कहइ सुभाय सनेह वस मोरि दीनता देखि॥१८१॥

गुर विवेक सागर जगु जाना। जिन्हिह विस्व कर वदर समाना॥
मो कहँ तिलक साज सज सोऊ। भएँ विधि विमुख विमुख सबु कोऊ
परिहिर राम्नु सीय जग माहीं। कोउ न किहिह मोर मत नाहीं॥
सो मैं सुनव सहब सुखु मानी। अंतहुँ कीच तहाँ जहँ पानी॥
डरु न मोहि जग किहिह कि पोचू। परलोकहु कर नाहिन सोचू॥
एकइ उर बस दुसह द्वारी। मोहि लिग में सिय राम्नु दुखारी॥
जीवन लाहु लखन भल पावा। सबु तिज राम चरन मनु लावा॥
मोर जनम रघुवर बन लागी। झुठ काह पछिताउँ अभागी॥
दो०-आपनि दारुन दीनता कहुउँ सबिह सिरु नाइ।

दा०-आपान दारुन दानता कहु सवाह ।सरु नाइ। देखें विनु रघुनाथ पद जिय के जरिन न जाइ।।१८२॥

आन उपाय मोहि निहं सङ्गा। को जिय के रघुवर वितु वृझा॥
एकिहं आँक इहइ मन माहीं। प्रातकाल चिलहउँ प्रसु पाहीं॥
जद्यपि में अनभल अपराधी। भे मोहि कारन सकल उपाधी॥
तद्पिसरन सनमुख मोहि देखी। छिमसब करिहिहं कृपा विसेषी॥
सील सकुच सुिठ सरल सुभाऊ। कृपा सनेह सदन रघुराऊ॥
अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा। में सिसु सेवक जद्यपि वामा॥
तुम्ह पे पाँच मोर भल मानी। आयसु आसिष देहु सुवानी॥
जिहिं सुनि विनय मोहि जनु जानी। आवहिं बहुरि रामु रजधानी॥

दो०—जद्यपि जनमु कुमातु तें मैं सठु सदा सदोस । आपन जानि न त्यागिहहिं मोहि रघुवीर भरोस ॥१८३॥

तौ परिनाम न मोरि भलाई। पाप सिरोमिन साइँ दोहाई॥ करइ स्वामि हित सेवकु सोई। दूपन कोटि देइ किन कोई॥ अस विचारि सुचि सेवक बोले। जे सपने हुँ निज धरम न डोले॥ कहि सबु मरम धरम भल भाषा। जो जेहि लायक सो तेहिं राखा॥ किर सबु जतन राखि रखवारे। राम मातु पहिं भरत सिधारे॥ दो०—आरत जननीं जानि सब भरत सनेह सुजान।

कहेउ बनावन पालकीं सजन सुखासन जान ।।१८६॥
चक्क चिक्क जिमि पुर नर नारी। चहत प्रात उर आरत भारी॥
जागत सब निसि भयउ बिहाना। भरत बोलाए सचिव सुजाना।
कहेउ लेह सबु तिलक समाजू। बनिह देव मुनि रामिह राजू॥
बेगि चलहु सुनि सचिव जोहारे। तुरत तुरग रथ नाग सँवारे॥
अरुंधती अरु अगिनि समाऊ। रथ चिह चले प्रथम मुनिराऊ॥
बिप्र बृंद चिह बाहन नाना। चले सकल तप तेज निधाना॥
नगर लोग सब सिज सिज जाना। चित्रकूट कहँ कीन्ह पयाना॥
सिबिका सुभगन जाहिं बखानी। चिह चिह चलत भईं सब रानी॥

दो०-सौंपि नगर सुचि सेवकिन सादर सकल चलाइ।

सुमिरिराम सिय चरन तब चले भरत दोउ भाइ।।१८७॥ राम दरस बस सब नर नारी।जनु करि करिनि चले तिक बारी।। बन सियरामु समुझि मन माहीं।सानुज भरत पयादेहिं जाहीं।। देखि सनेहु लोग अनुरागे।उतिर चले हय गयरथ त्यागे।। जाइ समीप राखि निज डोली।राम मातु मृदु बानी बोली।। तात चढ़हु रथ बलि महतारी।होइहि प्रिय परिवारु दुखारी।। तुम्हरें चलत चलिहि सबु लोगू। सकल सोक कृस निहं मग जोगू।। सिर धिर बचन चरन सिरु नाई। रथ चिह चलत भए दोउ भाई।। तमसा प्रथम दिवस किर बास्। दूसर गोमित तीर निवास्।। दो०-पय अहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग।

करत राम हित नेम त्रत परिहरि भूपन भोग ॥१८८॥
सई तीर वसि चले विहाने। खुंगवेरपुर सत्र निअराने ॥
समाचार सव सुने निपादा। हृद्यँ विचार करइ सिवपादा॥
कारन कवन भरत वन जाहीं। है कछ कपट भाउ मन माहीं॥
जों पै जियँ न होति कुटिलाई। तो कत लीन्ह संग कटकाई॥
जानहिं सानुज रामिह मारी। करउँ अकंटक राजु सुखारी॥
भरत न राजनीति उर आनी। तत्र कलंकु अब जीवन हानी॥
सकल सुरासुर जुरहिं जुझारा। रामिह समर न जीतिनिहारा॥
का आचरजु भरतु अस करहीं। निहं विष वेलि अमिअ फल फरहीं

दो०-अस विचारि गुहँ ग्याति सन कहेउ सजग सब होहु।

हथवाँसह बोरह तरिन कीजिअ घाटारोह ॥१८९॥
होह सँजोइल रोकतु घाटा।ठाटह सकल मरे के ठाटा॥
समप्रत लाह भग्न सन लेके। जिअत न मुरसिर उत्तरन देखेँ॥
समर मग्नु पुनि गुरसिर तीरा।राम कान्न छन्भंगु सनीरा॥
भरत भाइ नृपु में जन नीचू।दड़ें भाग अनि पाइअ मीचृ॥
रवामिकान करिहउँ रन गरी। जस धवनित्र अदन दस चारी॥
तज्ज प्रान रपुनाथ निहोरे। दुहूँ हाथ मुद्र मोदक मोरें॥
साधु समान न जाकर लेखा।राम भगन महुँ जानु न रेखा॥

जायँ जिअत जग सो महि भारू। जननी जीवन विटप कुठारू।।
दो०-विगत निपाद निपाद पति सबहि बढ़ाइ उछाहु।
मुमिरि गम मागेउ तुरत तरकस धनुप सनाहु।।१९०॥

वेगहु भाइहु सजहु सँजोऊ।सुनि रजाइ कदराइ न काऊ॥
भलेहिं नाथ सब कहिं सहरषा।एकिंह एक बढ़ावइ करपा॥
चले निपाद जोहारि जोहारी। सर सकल रन रूचइ रारी॥
सुमिरि गम पद पंकज पनहीं। भाथीं वाँधि चढ़ाइन्हि धनहीं॥
अँगरी पहिरि कुँड़ि सिर धरहीं। फरसा वाँस सेल सम करहीं॥
एक कुसल अति ओड़न खाँड़े। कदिं गगन मनहुँ छिति छाँड़े॥
निज निज साजु समाजु बनाई। गुह राउतिह जोहारे जाई॥
देखि सुभट मब लायक जाने। लै ले नाम सकल सनमाने॥

दो०-भाइह लावहु धोख जिन आज काज बड़ मोहि। सुनि सरोप बोले सुभट बीर अधीर न होहि॥१९१॥

राम प्रताप नाथ बल तोरे। करहिं कटकु बिनु भट बिनु घोरे।। जीवत पाउ न पाछें धरहीं। रुंड मुंडमय सेदिनि करहीं।। दीख निषादनाथ भल टोल्छ। कहेउ बजाउ जुझाऊ ढोल्छ।। एतना कहत छींक भइ बाँए। कहेउ सगुनिअन्ह खेत सुहाए।। बूढ़ एकु कह सगुन बिचारी। भरतिह मिलिअ न होइहि रारी।। गमिह भरतु मनावन जाहीं। सगुन कहइ अस बिग्रहु नाहीं।। सुनि गुह कहइ नीक कह बूढ़ा। सहसा करि पछिताहिं विमूढ़ा।। भरत सुभाउ सीलु बिनु बुझें। बिड़ हित हानि जानि विनु जुझें।) रो०-गहहु घाट भट सिमिटि सच लेउँ मरम मिलि जाइ ।

बूझि मित्र आरे मध्य गित तस तब करिहउँ आइ ॥१९२॥

गतवा सिनेहु सुभायँ सुहाएँ। वैरु प्रीति निहं दुरईँ दुराएँ॥

गस किह भेंट सँजोवन लागे। कंद मूल फल खग मृग मागे॥

मीन पीन पाठीन पुराने। भिर भिर भार कहारन्ह आने॥

मिलन साज सिज मिलन सिधाए। मंगल मूल सगुन सुभ पाए॥

देखि दूरि तें किह निज नाम्। कीन्ह मुनीसिह दंड प्रनाम्॥

गाम सखा सुनि संदन्त त्यागा। चले उतिर उमगत अनुरागा॥

गाउँ जाति गुहँ नाउँ सुनाई। कीन्ह जोहारु माथ मिहलाई॥

रो०-करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ।

मनहँ लखन सन भेंट भइ प्रेम्न न हृदयँ समाइ ॥१९३॥
भेंटत भरत ताहि अति प्रीती। लोग सिहाहि प्रेम के रीती।
धन्य धन्य धुनि मंगल मूला। सुर सराहि तेहि चिरसिंह फूला।
लोग वेद सब भाँतिहिं नीचा। जास छाँह छुइ लेइअ सींचा।।
नेहि भिर अंक राम लघु आता। मिलत पुलक परिपृरित गाता।।
गम गम कहि ज जम्रहाई।। तिन्हिंह न पाप पुंज सम्रहाई।।
पह ता गम लाइ उर लीन्हा। कुल समेत जगु पावन कीन्हा।।
करमनास जल सुनसि पर्ग्। तेहि को कहह सीम निहंधरई।।
उलटा नागु जपत जगु जाना। वालमीकि भए ब्रम्म समाना।।
रा॰ स्वपन सबर खस जमन जह पावँ कोल किगन।
रामु कहत पावन परम होन सुवन विख्यान।। १९४॥

निहं अचिरिज जुग जुग चिल आई। केहिन दीन्हि रघुवीर बड़ाई॥
राम नाम मिहमा सुर कहहीं। सुनि सुनि अवध लोग सुखु लहहीं
रामसखिह मिलि भरत सप्रेमा। पूँछी कुसल सुमंगल खेमा॥
देखि भरत कर सीछ सनेहू। भा निषाद तेहि समय विदेहू॥
सकुच सनेहु मोदु मन बाढ़ा। भरतिह चितवत एकटक ठाड़ा॥
धिर धीरज पद बंदि बहोरी। बिनय सप्रेम करत कर जोरी॥
कुसल मूल पद पंकज पेखी। मैं तिहुँ काल कुसल निज लेखी॥
अब प्रभु परम अनुग्रह तोरें। सहित कोटि कुल मंगल मोरें॥

दो ०-सम्रुझि मोरि करतूति कुछ प्रभु महिमा जियँ जोइ । जो न भजइ रघुबीर पद जग बिधि बंचित सोइ ॥१९५॥

कपटी कायर कुमित कुजाती। लोक बेद बाहेर सब भाँती।।
राम कीन्ह आपन जबही तें। भयउँ भ्रुवन भूषन तबही तें।।
देखि प्रीति सुनि बिनय सुहाई। मिलेड बहोरि भरत लघु भाई।।
किह निषाद निज नाम सुबानीं। सादर सकल जोहारीं रानीं।।
जानि लखन सम देहिं असीसा। जिअह सुखी सय लाख बरीसा।।
निरित्व निषादु नगर नर नारी। भए सुखी जनु लखनु निहारी।।
कहिं लहेड एहिं जीवन लाहू। भेंटेड रामभद्र भिर बाहू।।
सुनि निषादु निज भाग बड़ाई। प्रमुदित मन लइ चलेड लेवाई।।
दो०—सनकारे सेवक सकल चले खामि रुख पाइ।

घर तरु तर सर बाग बन बास बनाएनिह जाइ ॥१९६॥ स्रुंगवेरपुर भरत दीख जद। में सनेहँ सब अंग सिथिल तव ॥ सोहत दिएँ निपादिह लागू। जनु तनु धरें बिनय अनुरागु॥ एहि विधि भरत सेनु सन्नु संगा। दीखि जाइ जग पाविन गंगा।।
रामघाट कहँ कीन्ह प्रनाम्। भा मनु मगनु मिले जनु राम्।।
करिहं प्रनाम नगर नर नारी। मुदित ब्रह्मसय नारि निहारी।।
करि सजनु मागिहं कर जोरी। रामचंद्र पद प्रीति न थोरी।।
भरत कहेन सुरसिर तन रेटू। सकल सुखद सेनक सुरधेनू।।
जोरि पानि वर मागउँ एहू। सीय राम पद सहज सनेहू॥
दो०—एहि निधि मजनु भरतु करि गुर अनुसासन पाइ।

मातु नहानीं जानि सब हेरा चले लवाइ।।१९७॥ जह तह लोगन्ह हेरा कीन्हा। भरत सोधु सवही कर लीन्हा।। सर सेवा करि आयसु पाई। राम मातु पिह गे दोड भाई।। चरन चाँपि किह किह मृदु वानी। जननीं सकल भरत सनमानी।। भाइहि साँपि मातु सेवकाई। आपु निपादिह लीन्ह वोलाई।। चले सखा कर सों कर जोरें। सिथिल सरीरु सनेह नथारें।। पूँछत सखिह सो ठाउँ देखाऊँ। नेकु नयन मन जरिन जुड़ाऊँ।। जह सिय रामुलखनु निसि सोए। कहत भरे जल लोचन कोए।। भरत वचन सुनि भयड विपादू। तुरत तहाँ लइ गयड निपादू।। दो०—जह सिंसुपा पुनीत तर रघुवर किय विश्रामु। अति सनेह सादर भरत कीन्हेड दंड प्रनामु।।१९८।।

कुस साँधरी निहारि सहाई। कीन्ह प्रनामु प्रदिच्छिन डाई॥ परन रेख रज आँखिन्ह लाई। बनइन कहत प्रीति अधिकाई॥ कनक विंद् दृइ चारिक देखे। राखे सीस सीय सम लेखे॥ 'सडल दिलांचन हृदये गलानी। कहन सखासन वचन गुवानी॥ भीहत सीय विरहँ दुतिहीना। जथा अवध नर नारि विलीना।।
पिता जनक देउँ पटतर केही। करतल भोगु जोगु जग जेही।।
ससुर भानुकुल भानु भुआलू। जेहि सिहात अमरावितपालू।।
पाननाथु रघुनाथ गोसाई। जो बद्द होत सो राम बड़ाई।।
नी०-पित देवता सुतीय मिन सीय साँथरी देखि।
विहरत हृद उन हहिर हर पिब तें कठिन विसेषि।।१९९॥

हालन जोगु लखन लघु लोने। मे न भाइ अस अहहिं न होने।।
पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे। सिय रघुवी सहिं प्रानिपआरे।।
पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे। सिय रघुवी सहिं प्रानिपआरे।।
पुरजन सहिं विपति सब भाँती। निदरे कोटि कुलिस एहिं छाती।।
राम जनिम जगु कीन्ह उजागर। रूप सील सुख सब गुन सागर।।
पुरजन परिजन गुर पितु माता। राम सुभाउ सबिह सुखदाता।।
वेरिउ राम बड़ाई करहीं। बोलिन मिलिन विनय मन हरहीं।।
सारद कोटि कोटि सत सेषा। करिन सकिह प्रभ्र गुन गन लेखा।।

दो०—सुखखरूप रघुवंसमिन मंगल मोद निधान । ते सोवत कुस डासि महि विधि गति अति बलवान ॥२००॥

राम सुना दुखु कान न काऊ। जीवन तरु जिमि जोगवइ राऊ।।
पलक नयन फिन मिन जेहि भाँती। जोगवहिं जननि सकल दिन रार्ता
ते अब फिरत बिपिन पद चारी। कंद मूल फल फूल अहारी।
धिग कैकई अमंगल मूला। भइसि प्रान प्रियतम प्रतिकूला।
मैं धिग धिग अघ उद्धि अभागी। सबु उत्तपातु भयउ जेहि लागी।।
कुल कलंकु करि सुजेउ विधाताँ। साईँ दोह मोहि कीन्ह कुमाताँ।।

मुनि सप्रेम समुझाव निपाद्। नाथ करिअ कत वादि विपाद्।। गम तुम्हिह प्रिय तुम्ह प्रिय रामिह। यह निरजोसु दोसु विधि वामिह

रु०—विधि वाम की करनी कठिन जेहिं मातु कीन्ही वावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहिं प्रभ्न सादर सरहना रावरी।। तुलसी न तुम्ह सो राम प्रीतम्न कहतु हों सोंहें किएँ। परिनाम मंगल जानि अपने आनिए धीरजु हिएँ॥

सो०-अंतरजामी रामु सकुच सप्रेम कृपायतन । चित्रअ करिअ विश्रामु यह विचारि दृढ़ आनि मन ॥२०१॥

सखा वचन सुनि उर धिरधीरा। वास चले सुमिरत रघुवीरा।।
यह सुधि पाइ नगर नर नारी। चले विलोकन आरत भारी।।
परदिवना किर करिह प्रनामा। देहिं कैकइहि खोरि निकामा।।
भिर भिर वारि विलोचन लेहीं। वाम विधातिह द्षन देही।।
एक सराहिं भरत सनेह। कोउ कह नृपित निवाहेउ नेहू।।
निदिह आपु सराहि निपादिह। को किह सकड़ विमाह विपादिह।।
एहि बिधि रातिलोगु सनु जागा। भा भिनुसार गुदारा लागा।।
गुरिह सुनाव चढ़ाइ सहाई। नई नाव सब मातु चढ़ाई।।
दंड चारि महँ भा सनु पारा। उत्तरिभरत तब सबहि सँभारा।।

दो०-प्रातिकया करि मातु पद वंदि गुरिह सिरु नाइ । आर्गे किए निपाद गन दीन्हेड कटकु चलाइ ॥२०२॥

बित्यड निपादनाधु अगुआहं। मातु पालकी सकल चलाहं।। मान दोलाह् भार लघु दीना। विप्रनद महिन गदनु गुर कीन्द्रा॥ शाष्ट्र मुतसरिति कीन्ह प्रनास्। मुमिरे कवन महिन निय गसू॥ गवने भरत पयादेहिं पाए। कोतल संग जाहिं डोरिआए॥ कहिं सुसेवक बारिं बारा। होइअ नाथ अख असवारा॥ रामु पयादेहि पायँ सिधाए। हम कहँ रथ गज बाजि। बनाए॥ सिर भर जाउँ उचित अस मोरा। सब तें सेवक धरम्र कठोरा॥ देखि भरत गति सुनि मृदु बानी। सब सेवक गन गरिं गलानी॥ दो०—भरत तीसरे पहर कहँ कीन्ह प्रवेस प्रयाग।

कहत राम सिय राम सिय उमगि उमगि अनुराग ॥२०३॥

शलका शलकत पायन्ह कैसें। पंकज कोस ओस कन जैसें।।
भरत पयादेहिं आए आजू। भयउ दुखित सुनि सकल समाजू
खबिर लीन्ह सब लोग नहाए। कीन्ह प्रनाम्न त्रिबेनिहिं आए।।
सिबिधि सितासित नीर नहाने। दिए दान मिहसुर सनमाने।।
देखत स्थामल धवल हलोरे। पुलिक सरीर भरत कर जोरे।।
सकल काम प्रद तीरथराऊ। बेद बिदित जग प्रगट प्रभाऊ।।
मागउँ भीख त्यागि निज धरमू। आरत काह न करइ कुकरमू।।
अस जियँ जानि सुजान सुदानीं। सफल करहिं जग जाचक बानी।।
दो०—अरथ न धरम न काम रुचि गित न चहुँ निरवान।

जनम जनम रित राम पद यह बरदानु न आन ।।२०४॥ जानहुँ राम्र कुटिल किर मोही।लोग कहउ गुर साहिब द्रोही॥ सीता राम चरन रित मोरें।अनुदिन बढ़उ अनुग्रह तोरें॥ जलदु जनम भिर सुरित विसारउ।जाचत जलु पिब पाहन डारउ॥ चातकु रटिन घटें घटि जाई। वहें प्रेम्र सब भाँति भलाई॥ कनकिं वान चढ़इ जिमिदाहें।तिमि प्रियतम पद नेम निवाहें॥



करतेहु राज त तुम्हिह न दोषू।रामिह होत सुनत संतोषू॥

दो०—अब अति कीन्हेहु भरत भल तुम्हिह उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरन सनेहु।।२०७॥

सो तुम्हार थनु जीवनु प्राना। सूरि भाग को तुम्हिह समाना।।
यह तुम्हार आचरजु न ताता। दसरथ सुअन राम प्रिय भ्राता।।
सुनहु भरत रघुबर मन माहीं। पेम पात्रु तुम्ह सम कोउ नाहीं।।
लखन राम सीतिह अति प्रीती। निसि सव तुम्हिह सराहत वीती।।
जाना मरग्रु नहात प्रयागा। मगन होहिं तुम्हरें अनुरागा।।
तुम्ह पर अस सनेहु रघुवर कें। सुख जीवन जग जस जड़ नर कें।।
यह न अधिक रघुबीर बड़ाई। प्रनत कुटुंब पाल रघुराई।।
तुम्ह तौ भरत मोर मत एहू। धरें देह जनु राम सनेहू।।

दो०-तुम्ह कहँ भरत कलंक यह हम सब कहँ उपदेसु। राम भगति रस सिद्धि हित भा यह समउ गनेसु॥२०८॥

नव विधु विमल तात जसु तोरा। रघुवर किंकर कुमुद चकोरा।। द्वित सदा अथइहि कवहूँ ना। घटिहिन जगनभ दिन दिन दूना कोक तिलोक प्रीति अति करिही। प्रभु प्रताप रिव छिबिहि न हरिही निसि दिन सुखद सदा सब काहू। ग्रिसिहिन केंकइ करतबु राहू॥ पूरन राम सुपेम पियूपा। गुर अवमान दोष निह दूपा।। राम भगत अब अमिअँ अघाहूँ। कीन्हेहु सुलभ सुधा वसुधाहूँ॥ भूप भगीरथ सुरसरि आनी। सुमिरत सकल सुमंगल खानी।। दसरथ गुन गन वरिन न जाहीं। अधिकु कहा जेहि सम ज ग नाही

दो०-जासु सनेह सकोच वस राम प्रगट भए आह । जे हर हिय नयनित कवहुँ निरखे नहीं अघाइ ॥२०९३

कीरति विधु तुम्ह कीन्ह अनूषा। जहँ वस राम पेम मृगरूषा।। तात गलानि करह जियँ जाएँ। डरहु दिरिहिं पाग्यु पाएँ।। सुनहु भरत हम झुठ न कहहीं। उदासीन तापम वन रहहीं।। सब साधन कर सुफल सुहाबा। लखन राम सिय द्रसनु पावा।। तेहि फल कर फल द्रस तुम्हारा। सहित पयाग मुभाग हमारा।। भरत धन्य तुम्ह जसु जगु जयऊ। किह अस पेम नगन मृनि भयऊ सुनि मुनि बचन सभासद हरपे। साधु सराहि सुमन सुर बरपे।। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा। सुनि मुनि भरतु मगन अनुरागा गो०-पुलक गात हियँ रामु सिय सजल सरोहह नैन।

किर प्रनामु मुनि मंडलिहि बोले गद्बाद बैन ॥२१०॥
मुनि समाज अरु तीरथराज्ञ । साँचिहुँ सपथ अघाड अकाज्ञ ॥
एहिंथल कों किलु कहिअ बनाई। एहि सम अधिक न अघ अथमाई
तुम्ह सर्वण्य कहुँ सिनभाऊ। उर अंतरजामी रघुगऊ॥
मोहि न मातु करत्य कर मोच् । निहँ दुखु जियँ अमु जानिहि पोच् नाहिन एर विगरिहि परलोक् । पितह मरन कर मोहि न मोकु॥
सकुत मुजस भरि मुअन मुदाए। लिलमन नाम सिन्स मुन पाए॥
गम बिन्हँ तिज्ञ ननु छनभंग्। भूप सोच कर बनन प्रमंग्॥
राम लप्दन सिच विन्तु पन पनहीं। करि गृनि देप किर्नि वन इनहीं॥
को ० - कि कि उसन पन असर विन्तु सपर दानि वस पान।

भीत तर तर नित्मारत हिस कार प्रयो कत ॥२५४॥

एहि दुख दाहँ दहइ दिन छाती। भूख न बासर नीद न राती।।
एहि कुरोग कर औषधु नाहीं। सोधेउँ सकल बिख मन माहीं।।
मातु कुमत बढ़ई अघ मूला। तेहिं हमार हित कीन्ह बँखला।।
किल कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्र्। गाड़ि अवधि पढ़ि कठिन कुमंत्र्॥
मोहि लिग यहु कुठाड़ तेहिं ठाटा। घालेसि सब जगु बारह बाटा।।
मिटइ कुजोगु राम फिरि आएँ। बसइ अवध नहिं आन उपाएँ।।
भरत बचन सुनि मुनि सुखु पाई। सबहिं कीन्हि बहु भाँति बड़ाई।।
तात करहु जिन सोचु बिसेवी। सब दुखु मिटिहि राम पग देखी।।
दो०—किर प्रबोधु मुनिबर कहेउ अतिथि पेमिप्रय होहु।

कंद मूल फल फूल हम देहिं लेह किर छोह ।।२१२।। सुनि मुनि बचन भरत हियँ सोचू। भयउ कुअवसर कठिन सँकोचू।। जानि गरुइ गुर गिरा बहोरी। चरन बंदि बोले कर जोरी।। सिर धिर आयस करिअ तुम्हारा। परम धरम यह नाथ हमारा।। भरत बचन मुनिबर मन भाए। सुचि सेवक सिष निकट बोलाए चाहिअ कीन्हि भरत पहुनाई। कंद मूल फल आनहु जाई।। भलेहिं नाथ किह तिन्ह सिर नाए। प्रमुदित निज निज काज सिधाए मुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता। तिस पूजा चाहिअ जस देवता।। सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई। आयस होइ सो करिह गोसाई

दो०-राम विरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज।

पहुनाई करि हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज ॥२५३॥ रिधि सिधि सिर धरि मुनिवर वानी। वड़भागिनि आपुहि अनुमानी कहिं परसपर सिधि समुदाई। अतुलित अतिथि राम लघु भाई॥ मिन पद बंदि करिअ सं इ आजू। होइ सुखी सब राज समाजू।। अस किह रचेउ रुचिर गृह नाना। जेहि विलोकि विलखाहिं विमाना भोग विभृति भूरि भिर राखे। देखत जिन्हिह अमर अभिलापे।। दासीं दास साजु सब लीन्हें। जागवत रहिंद मनिह मनुदीन्हें।। सब समाजु सिवि पल माहीं। जे सुख सुरपुर सपने हुँ नाहीं।। प्रथमिह वास दिए सब के शे। सुंदर नुखद जथा रुचि जेही।। दो०—बहुरि सपरिजन भरत कहुँ रिपि अस आयसुदीन्ह।

विधि विसमय दायकु विभव गुनिवर तपवल कीन्हु ॥२१४॥

मुनि प्रभाउ जब भरत विलोका। सञ्च लघु लगे लोकपति लोका।।
सुख समाजु नहिं जाइ बखानी। देखत बिरित विसारहिंग्यानी।।
आसन सयन सुबसन विताना। बन बाटिका बिहग सुग नाना।।
सुरिभ फूल फल अमिश्र समाना। विमल जलासय विविध विधाना
असन पान मुनि अमिश्र अमी से। देखि लोग सक्च बात जमी से।।
सुर सुर्भी सुरत्र सबही कें। लिख अभिलापु मुरेस सची कें।।
ित बसंत बह त्रिविध बयारी। सब कहँ मुलभ पदारथ बारी।।
सक चंदन बनितादिक भोगा। देखि हरप विसमय बस लोगा।।

हो०-संपित चक्रहें भरतु चक्ष मुनि आयस खेलवार । नेहि निमि आश्रम पिंडरों गरवे भा भिनुसार ॥२१५॥ मासपारायण, उन्नीसड्रॉ विश्राम

र्कान्ड निमञ्ज्ञ नीरथराज्ञ। नार्म्निति निरु मतिन मराजा।। निरि भाषसु असीन निर सर्वा। करि इंटरन विनय वह भारी॥ पथ गति क्रुसल साथ सब लीन्हें। चले चित्रक्ट हिं चितु दीन्हें।।
गमसखा कर दीन्हें लागू। चलत देह धिर जनु अनुरागू।।
निहं पद त्रान सीस निहं छाया। पेग्रु नेग्रु त्रतु धरमु अमाया।।
लखन राम सिय पंथ कहानी। पूँछत सखिह कहत मृदु बानी।।
राम बास थल बिटप बिलोकें। उर अनुराग रहत निहं रोकें।।
देखि दसा सुर बिरसिहं फूला। भइ मृदु मिह मगु मंगल मूला।।
दो० – किएँ जाहिं छाया जलद सुखद बहइ बर बात।

तस मगुभयउ न रामकहँ जस भा भरति जात ॥२१६॥ जड़ चेतन मग जीव घनेरे। जे चितए प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे॥ ते सब भए परम पद जोगू। भरत दरस मेटा भव रोगू॥ यह बिंड बात भरत कइ नाहीं। सुमिरत जिनिह रामु मन माहीं॥ बारक राम कहत जग जेऊ। होत तरन तारन नर तेऊ॥ भरतु राम प्रिय पुनि लघु श्राता। कस न होइ मगु मंगलदाता॥ सिद्ध साधु मुनिबर अस कहहीं। भरतिह निरिवहरणु हियलहहीं॥ देखि प्रभाउ सुरेसिह सोचू। जगु भल भलेहि पोच कहुँ पोचू॥ गुर सन कहेउ करिज प्रभु सोई। रामिह भरतिह भेट न होई॥ दो०-रामु सँकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोधि।

वनी बात बेगरन चहित करिअ जतनु छछ सोधि ।।२१७॥ वचन सुनत सुरगुरु मुसुकाने। सहसनयन बिनु लोचन जाने॥ मायापित सेवक सन माया। करइ त उलिट परइ सुरराया॥ तव किछ कीन्ह राम रुख जानी। अव कुचालि करि होइहि हानी॥ सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाछ। निज अपराध रिसाहिं न काऊ॥ जो अपराधु भगत कर करई। राम रोप पायक सो जरई।।
लोकहुँ बेद बिदित इतिहासा। यह महिमा जानहिं दुरवासा।।
भरत सरिस को राम सनेही। जगु जप राम राम्रु जप जेही।।

रो०—मनहुँ न आनिअ अमरपति रघुवर भगत अकाजु। अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन सोक समाजु ॥२१८॥

सुनु सुरेस उपदेसु हमारा। रामिह सेवकु परम पिआरा।।
मानत सुखु सेवक सेवकाई। सेवक वेर वेर अधिकाई।।
जद्यपि सम निहं राग न रोपू। गहिहं न पाप पृनु गुन दोपू॥
करम प्रधान विस्व करि राखा। जो जस करइ सो तस फलु चाखा।।
तदिप करिहं सम विपम विहारा। भगत अभगत हृद्य अनुसारा।।
अगुन अलेप अमान एकरस। राम्र सगुन भए भगत पेम वस।।
राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुरान साधु सुर साखी।।
अस जियँ जानि तजह कुटिलाई। करहु भरत पद प्रीति सुहाई।।

रो॰-राम भगत परहित निरत पर दुख दुखी दयाल।

भगत सिरोमनि भरत तें जिन डरपह मुग्पाल ॥२१९॥ सत्यसंध प्रश्च सर हितकारी। भरत राम आयस अनुसारी॥ छारध विवस विकल तुम्ह होहू। भरत दोस निर्ध राउर मोहू॥ सिन सुरवर सुरगुर वर वानी। भा प्रमोद मन मिटी गलानी॥ घरिष प्रसन हरिष सुरगळ। लगे सराहन भरत सुभाऊ॥ एहि विधि भरत चले मग जाहीं। दमा देखि मृति मिट्ट मिहाहीं। जविं गमु कहि लेहि उनाना। उमगत पेमु मनहें नह जना। इयिं हचन सुनि मृति मृति मृति हालिस।

पथ गति झुसल साथ सब लीन्हें। चले चित्रक्टिहं चितु दीन्हें।।
गमसखा कर दीन्हें लाग्। चलत देह धिर जनु अनुराग्।।
निहं पद त्रान सीस निहं छाया। पेग्र नेग्र त्रत धरग्र अमाया।।
लखन राम सिय पंथ व हानी। पूँछत सखिह कहत मृदु बानी।।
राम बास थल बिटप बिलोकें। उर अनुराग रहत निहं रोकें।।
देखि दसा सुर बरिसिहं फूला। भइ मृदु मिह मगु मंगल मूला।।
दो०-किएँ जाहिं छाया जलद सुखद बहइ बर बात।

तस मगु भयंड न राम कहँ जस भा भरति जात ॥२१६॥ जड़ चेतन मग जीव घनेरे। जे चितए प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे॥ ते सब भए परम पद जोगू। भरत दरस मेटा भव रोगू॥ यह बिंड बात भरत कई नाहीं। सुमिरत जिनिह रामु मन माहीं। बारक राम कहत जग जेऊ। होत तरन तारन नर तेऊ॥ भरतु राम प्रिय पुनि लघु आता। कस न होई मगु मंगलदाता। सिद्ध साधु मुनिबर अस कहहीं। भरतिह निरित्व हरषु हिय लहहीं। देखि प्रभाउ सुरेसिह सोचू। जगु भल भलेहि पोच कहुँ पोचू। गुर सन कहेउ करिअ प्रभु सोई। रामिह भरतिह भेट न होई।। दो०-रामु सँकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोधि।

वनी बात बेगरन चहित करिअ जतन छि सोधि ।।२१७॥ वचन सुनत सुरगुरु सुसुकाने। सहसनयन बिनु लोचन जाने॥ मायापित सेवक सन माया। करइ त उलिट परइ सुरराया॥ तव किछ कीन्ह राम रुख जानी। अब कुचालि करि होइहि हानी॥ सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाछ। निज अपराध रिसाहिं न काऊ॥ जो अपराधु भगत कर करई। राम रोष पावक सो जरई।। लोकहुँ वेद बिदित इतिहासा। यह महिमा जानहिं दुरबासा।। भरत सरिस को राम सनेही। जगु जप राम रामु जप जेही।।

दो०—मनहुँ न आनिअ अमरपति रघुबर भगत अकाजु। अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन सोक समाजु।।२१८॥

सुनु सुरेस उपदेसु हमारा। रामिह सेवकु परम पिआरा।।
मानत सुखु सेवक सेवकाई। सेवक बैर बैरु अधिकाई।।
जद्यपि सम निहं राग न रोषू। गहिहं न पाप पूनु गुन दोषू।।
करम प्रधान बिस्व करि राखा। जो जस करइ सो तस फलु चाखा।।
तदिप करिहं सम बिषम बिहारा। भगत अभगत हृदय अनुसारा।।
अगुन अलेप अमान एकरस। रामु सगुन भए भगत पेम बस।।
राम सदा सेवक रुचि राखी। बेद पुरान साधु सुर साखी।।
अस जियँ जानि तजह कुटिलाई। करहु भरत पद प्रीति सुहाई।।

रो०-राम भगत परहित निरत पर दुख दुखी दयाल।

भगत सिरोमनि भरत तें जिन डरपहु सुरपाल ॥२१९॥
सत्यसंध प्रभु सुर हितकारी। भरत राम आयस अनुसारी॥
स्वारथ बिबस बिकल तुम्ह होहू। भरत दोसु निहं राउर मोहू॥
सुनि सुरबर सुरगुर बर बानी। भा प्रमोदु मन मिटी गलानी॥
बरिष प्रसन हरिष सुरराऊ। लगे सराहन भरत सुभाऊ॥
एहि बिधि भरत चले मग जाहीं। दसा देखि मुनि सिद्ध सिहाहीं॥
जबहिं रामु किह लेहिं उसासा। उमगत पेमु मनहुँ चहु पासा॥
दविं बचन सुनि कुलिस पपाना। पुरजन पेमु न जाइ बखाना॥

बीच बास करि जम्रनहिं आए। निरिष्व नीरु लोचन जल छाए॥

्दो०-रघुबर बरन बिलोकि बर बारि समेत समाज। होत मगन बारिधि बिरह चढ़े विबेक जहाज॥२२०॥

जम्रुन तीर तेहि दिन किर बास्। भयउ समय सम सबिह सुपास।। रातिहिं घाट घाट की तरनी। आई अगनित जाहिं न बरनी।। श्रात पार भए एकहि खेबाँ। तोषे रामसखा की सेवाँ।। चले नहाइ निहिह सिर नाई। साथ निषादनाथ दोउ भाई।। आगें मुनिबर बाहन आछें। राजसमाज जाइ सबु पाछें।। तेहि पाछें दोउ वंधु पय।दें। भूषन बसन वेप सुठि सादें।। सेवक सहद सचिव सुत साथा। सुमिरत लखनु सीय रघुनाथा।। जहँ जहँ राम बास बिश्रामा। तहँ तहँ करिं सप्रेम प्रनामा।।

दो०—मगबासी नर नारि सुनि धाम काम तिज धाइ। देखि सरूप सनेह सब मुद्ति जनम फल्ल पाइ॥२२१॥

कहिं सपेम एक एक पाहीं। राम्र लखनु सिख होिं कि नाहीं।। बय बपु बरन रूपु सोइ आली। सील सनेहु सिरस सम चाली।। बेषु न सो सिख सीय न संगा।आगें अनी चली चतुरंगा।। निंह प्रसन्न मुख मानस खेदा। सिख संदेहु होइ एहिं भेदा।। तासु तरक तियगन मन मानी। कहिं सकल तेहि सम न सयानी।। तेहि सराहि बानी फुरि पूजी। बोली मधुर बचन तिय दूजी।। कहि सपेम सब कथा प्रसंगू। जेहि बिधि राम राज रस भंगू।। भरतिह बहुरि सराहन लागी। सील सनेह सुभाय सुभागी।। दो०—चलत पयादें खात फल पिता दीन्ह तिज राजु । जात मनावन रघुबरिह भरत सरिस को आजु ॥२२२॥

भायप भगति भरत आचरन्। कहत सुन्त दुख दूषन हरन्।। जो किछ कहव थोर सिख सोई। राम बंधु अस काहे न होई।।। हम सब सानुज भरतिह देखें। भइन्ह धन्य जुबती जन लेखें।।। सुनि गुन देखि दसा पछिताहीं। कैकइ जननि जोगु सुतु नाहीं।।। कोउ कह दूषनु रानिहि नाहिन। विधि सबु कीन्ह हमिह जो दाहिन कहँ हम लोक बेद बिधि होनी। लघु तिय कुल करत्ति मलीनी।।। बसिह कुदेस कुगाँव कुबामा। कहँ यह दरसु पुन्य परिनामा।।।। अस अनंदु अचिरिज प्रति ग्रामा। जनु मरुभूमि कलपतरु जामा।।।।

वो०—भरत दरसु देखत खुलेउ मग लोगन्ह कर भागु । जनु सिंघलबासिन्ह भयउ बिधि बस सुलभ प्रयागु ॥२२३॥

निज गुन सहित राम गुन गाथा। सुनत जाहं सुमिरत रघुनाथा।।
तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा। निरित्व निमजहिं करिहं प्रनामा।।
मनहीं मन मागहिं बरु एहू। सीय राम पद पदुम सनेहू।।
मिलहिं किरात कोल बनबासी। बैखानस बदु जती उदासी।।
किर प्रनामु पूँछिहं जिहि तेही। केहि बन लखनु रामु बैदेही।।
ते प्रभु समाचार सब कहिहीं। भरतिह देखि जनम फल लहहीं।।
जे जन कहिं कुसल हम देखे। ते प्रिय राम लखन सम लेखे।।
एहि बिधि बूझत सबहि सुबानी। सुनत राम बनबास कहानी।।

्दो०—तेहि बासर बसि प्रातहीं चले सुमिरि रघुनाथ । राम दरस की लालसा ध्रमरत सरिस सब साथ ॥२२४॥ मंगल सगुन होहिं सब काहू। फरकहिं सुखद बिलोचन वाहू। भरति सहित समाज उछाहू। मिलिहिह राम्रु मिटिहि दुख दाहू। करत मनोरथ जस जियँ जाके। जाहिं सनेह सुराँ सब छाके।। सिथिल अंग पग मगडिंग डोलिहें। बिहबल बचन पेम बस बोलिह रामसखाँ तेहि समय देखावा। सैल सिरोमिन सहज सहावा।। जास समीप सरित पय तीरा। सीय समेत बसहिं दोड बीरा।। देखि करिं सब दंड प्रनामा। किह जय जानिक जीवन रामा।। प्रेम मगन अस राजसमाजू। जन्न फिरि अवध चले रघराजू।। दो०—भरत प्रेम्न तेहि समय जस तस किह सकइ न सेषु। किविह अगम जिमि ब्रह्मसुखु अह मस मलिन जनेषु।। २२५॥

सकल संनेह सिथिल रघुबर कें। गए कोस दुइ दिनकर दर कें।। जल थल देखि बसे निसि बीतें। कीन्ह गवन रघुनाथ पिरीतें।। उहाँ राष्ठ्र रजनी अवसेषा। जागे सीयँ सपन अस देखा।। सिहत समाज भरत जनु आए। नाथ बियोग ताप तन ताए।। सकल मिलन मन दीन दुखारी। देखीं सासु आन अनुहारी।। सिय सपन भरे जल लोचन। भए सोच बस सोच बिमोचन।। लखन सपन यह नीक न होई। कठिन कुचाह सुनाइहि कोई।। अस किंह बंधु समेत नहाने। पूजि पुरारि साधु सनमाने।।

छं०-सनमानि सुर मुनि बंदि बैटे उतर दिसि देखत भए।
नभ पृरि खग मृग भूरि भाग विकल प्रमु आश्रम गए।।
तुलसी उठे अवलोकि कारनु काह चित सचिकत रहे।
सब समाचार किगत कोलिन्ह आइ तेहि अवसर कहे।।

सो०-सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर। सरद सरोरुह नैन तुलसी भरे सनेह जल।।२२६।।

बहुरि सोचबस मे सियरवन्। कारन कवन भरत आगवन्॥ एक आइ अस कहा बहोरी। सेन संग चतुरंग न थोरी।। सो सिन रामिह भा अति सोच्। इत पित बच इत बंधु सकोच्।। भरत सुभाउ समुझि मन माहीं। प्रभु चित हित थिति पावत नाहीं।। समाधान तब भा यह जाने। भरत कहे महुँ साधु मयाने।। लखन लखेउ प्रभु हृद्यँ खभारू। कहत समय सम नीति बिचारू।। बिनु पूछें कछु कहुँ गोसाई। सेवकु समयँ न ठीठ ठिठाई।। तुम्ह सर्वग्य सिरोमिन खामी। आपिन समुझ कहुँ अनुगामी।।

दो०—नाथ सहद सुठि सरल चित सील सनेह निधान । सब पर प्रीति प्रतीति जियँ जानिअ आपु समान ॥२२७॥

विषई जीव पाइ प्रभुताई। मूढ़ मोह बस होहें जनाई।।
भरत नीति रत साधु सुजाना। प्रभु पढ़ प्रेम्र सकल जगु जाना।।
तेऊ आजु राम पढ़ पाई। चले धरम मरजाद मेटाई।।
कुटिल कुबंधु कुअवसरु ताकी। जानि राम बनबास एकाकी।।
कारि कुमंत्र मन साजि समाजू। आए करें अकंटक राजू।।
कोटि प्रकार कलिप कुटिलाई। आए दल बटोरि दोउ भाई।।
जौं जियँ होति न कपट कुचाली। केहि सोहाति रथ बाजि पजाली।।
भरतिह दोसु देइ को जाएँ। जग बौराइ राज पढ़ पाएँ।।

दो॰-सिस गुर तिय गामी नघुषु चढ़ेउ भूमिसुर जान । लोक वेद तें विमुख भा अधम न वेन समान ॥२२८॥ मंगल सगुन होहिं सब काह्। फरकहिं सुखद विलोचन वाहू।
भरतिह सहित समाज उछाह्। मिलिहिंह राम्र मिटिहि दुखदाह्।।
करत मनोरथ जस जियँ जाके। जाहिं सनेह सुराँ सब छाके।।
सिथिल अंग पग मगडिंग डोलिहें। बिहबल बचन पेम बस बोलिहिं
रामसखाँ तेहि समय देखावा। सैल सिरोमिन सहज सुहावा।।
जासु समीप सरित पय तीरा। सीय समेत बसिंह दोउ बीरा।।
देखि करिंह सब दंड प्रनामा। किह जय जानिक जीवन रामा।।
प्रेम सगन अस राजसमाज्। जन्न फिरि अवध चले रघराज्।।
दो०—भरत प्रेम्न तेहि समय जस तस किह सकड़ न सेषु।

कि अगम जिमि ब्रह्मसुखु अह मस मिलन ज**नेपु**॥२२५॥

सकल सनेह सिथिल रघुबर कें। गए कोस दुइ दिनकर दर कें। जल थल देखि बसे निसि बीतें। कीन्ह गवन रघुनाथ पिरीतें।। उहाँ राष्ट्र रजनी अवसेषा। जागे सीयँ सपन अस देखा।। सिहत समाज भरत जनु आए। नाथ बियोग ताप तन ताए।। सकल मिलन मन दीन दुखारी। देखीं सासु आन अनुहारी।। सिय सपन भरे जल लोचन। भए सोच बस सोच बिमोचन।। लखन सपन यह नीक न होई। कठिन कुचाह सुनाइहि कोई अस किह वंधु समेत नहाने। पूजि पुरारि साधु सनमारे

छं०-सनमानि सुर मुनि बंदि बैटे उत्तर दिसि देखत भा नभ धृरि खग मृग भूरि भाग विकल प्रभु आश्रम ग तुलसी उठे अवलोकि कारनु काह चित सचिकित सब समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अवस मनुचित उचित काज किछ होज। समुझ किए मळ कह सबु कोज॥ सहसा किर पाछें पछिताहीं। कहिं बेद बुध ते बुध नाहीं।। सिन सुर बचन लखन सकुचाने। राम सीयँ सादर सनमाने।। कही तात तुम्ह नीति सुहाई। सब तें किठन राजमदु भाई।। जो अचवँत नृप मातिहं तेई। नाहिन साधुसभा जेहिं सेई।। सुनहु लखन भल भरत सरीसा। बिधि प्रपंच महँ सुना न दीसा।। दो०—भरतिह होइ न राजमदु बिधि हिर हर पद पाइ।

कवहुँ कि काँजी सीकरिन छीरसिंधु बिनसाइ !!२३१।।
तिमिरु तरुन तरिनिह मकु गिलई। गगनु मगन मकु भेघि मिलई।।
गोपद जल बुड़िहं घटजोनी। सहज छमा बरु छाड़े छोनी।।
मसक फूँक मकु मेरु उड़ाई। होइ न नृपमदु भरतिह भाई।।
लखन तुम्हार सपथ पितु आना। सुचि सुबंधु निहं भरत समाना।।
सगुनु खीरु अवगुन जलु ताता। मिलइ रचइ परपंचु विधाता।।
भरतु हंस रिबबंस तड़ागा। जनिम कीन्ह गुन दोष विभागा।।
गिहि गुन पय तिज अवगुन बारी। निज जस जगत कीन्हि उजिआरी
कहत भरत गुन सीलु सुभाऊ। पेम पयोधि मगन रघुराऊ॥

कहत मरत गुन साछ सुमाऊ। पम पथाय मगन रघुराऊ दो०—सुनि रघुबर बानी बिबुध देखि भरत पर हेतु।

सकल सराहत राम सो प्रमु को कृपानिकेतु ॥२३२॥ नौं न होत जग जनम भरत को। सकल धरम धुर धरनि धरत को॥ किव कुल अगम भरत गुन गाथा। को जानइ तुम्ह वितु रघुनाथा॥ लखन राम सियँ सुनि सुर वानी। अति सुखु लहेउ न जाइ बखानी॥ इहाँ भरतु सब सहित सहाए। मंदाकिनीं पुनीत नहाए॥ सहसवाहु सुरनाथु त्रिसंक्। केहि न राजमद दीन्ह कलंकू॥
भरव कीन्ह यह उचित उपाऊ। रिपु रिन रंच न राखव काऊ॥
एक कीन्हि नहिं भरत भलाई। निदरे राम्र जानि असहाई॥
सम्रिक्ष परिहि सोउ आज विसेपी। समर सरोप राम मुखु पेली॥
एतना कहत नीति रस भूला। रन रस विटपु पुलक मिस फूला॥
प्रमु पद बंदि सीस रज राखी। बोले सत्य सहज बलु भाषी॥
अजुचित नाथ न मानव मोरा। भरत हमहि उपचार न थोरा॥
कहँ लिंग सहिअ रहिअ मनु मारें। नाथ साथ धनु हाथ हमारें॥

दो ०-छित्र जाति रघुकुल जनमु राम अनुग जगु जान । लातहुँ मारें चढ़ित सिर नीच को धृरि समान ॥२२९॥

उठि कर जोरि रजायस मागा। मनहुँ बीर रस सोवत जागा।। वाँधि जटा सिर किस किटि भाथा। साजि सरासनु सायकु हाथा।। आजु राम सेवक जसु लेऊँ। भरतिह समर सिखावन देऊँ॥ राम निरादर कर फलु पाई। सोवहुँ समर सेज दोउ भाई।। आइ बना भल सकल समाजू। प्रगट करउँ रिस पाछिल आजू।। जिमि किर निकर दलइ मृगराजू। लेइ लपेटि लवा जिमि बाजू,।। तैसेहिं भरतिह सेन समेता। सानुज निदिर निपातउँ खेता।। जौं सहाय कर संकरु आई। तौ मारउँ रन राम दोहाई।।

दो०-अति सरोप माखे लखनु लखि सुनि सपथ प्रवान ।

सभय लोक सब लोकपित चाहत भभिर भगान ।।२३०॥ जगु भय मगन गगन भइ वानी। लखन बाहुबळ विपुल बखानी॥ तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा। को किह सकइ को जाननिहारा॥ अनुचित उचित काज किछ होऊ। समुझि करिअ मळ कह सबु कोऊ॥ सहसा करि पाछें पछिताहीं। कहिं बेद बुध ते बुध नाहीं।। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने। राम सीयँ सादर सनमाने।। कहीं तात तुम्ह नीति सुहाई। सब तें कठिन राजमदु भाई।। बो अचवँत नृप मातिहं तेई। नाहिन साधुसभा जेहिं सेई।। सुनहु लखन भल भरत सरीसा। बिधि प्रपंच महँ सुना न दीसा।। दो०—भरतिह होइ न राजमदु विधि हिर हर पद पाइ।

कबहुँ कि काँजी सीकरिन छीरसिंधु बिनसाइ !!२३१।।
तिमिरु तरुन तरिनिहि मकु गिलई। गगजु मगन मकु भेविह मिलई।।
गोपद जल बुड़िहं घटजोनी। सहज छमा बरु छोड़े छोनी।।
मसक फूँक मकु मेरु उड़ाई। होइ न नृपमदु भरतिह भाई।।
रुखन तुम्हार सपथ पितु आना। सुचि सुबंधु निहं भरत समाना।।
सगुजु खीरु अवगुन जलु ताता। मिलइ रचइ परपंचु बिधाता।।
भरतु हंस रिबबंस तड़ागा। जनिम कीन्ह गुन दोष बिभागा।।
गिहि गुन पय तिज अवगुन बारी। निज जस जगत कीन्हि उजिआरी
कहत भरत गुन सीलु सुभाऊ। पेम पयोधि मगन रघुराऊ।।
दो०—सुनि रघुबर बानी बिबुध देखि भरत पर हेतु।

सकल सराहत राम सो प्रसु को कृपानिकेतु ॥२३२॥ नौं न होत जग जनम भरत को।सकल धरम घुर धरनि धरत को। किब कुल अगम भरत गुन गाथा।को जानइ तुम्ह विनु रघुनाथा॥ लखन राम सियँ सुनि सुर वानी।अति सुखु लहेउ न जाइ बखानी॥ इहाँ भरतु सब सहित सहाए।मंदाकिनीं पुनीत नहाए॥ सरित समीप राखि सब लोगा। मागि मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरतु जहँ सिय रघुराई। साथ निषादनाथु लघु भाई।। सम्रिझ मातु करतब सक्कचाहीं। करत कुतरक कोटि मन माहीं।। राम्र लखनु सिय सुनि मम नाऊँ। उठि जिन अनत जाहिं तिज ठाऊँ दो०—मातु मते महुँ मानि मोहि जो कछु करहिं सो थोर।

अघ अवगुन छमि आदरहिं समुझि आपनी ओर ।।२३३॥ जों परिहरहिं मिलन मनु जानी। जों सनमानिहं सेवकु मानी।। मोरें सरन रामिह की पनही। राम सुखामि दोसु सब जनही।। जग जस भाजन चातक मीना। नेम पेम निज निपुन नबीना।। अस मन गुनत चले मग जाता। सकुच सनेहँ सिथिल सब गाता।। फेरित मनहुँ मातु कृत खोरी। चलत भगति बल धीरज धोरी॥ जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ। तब पथ परत उताइल पाऊ॥ भरत दसा तेहि अवसर कैसी। जल प्रवाहँ जल अलि गति जैसी॥ देखि भरत कर सोचु सनेहू। भा निषाद तेहि समयँ विदेहू॥

दो०-लगे होन मंगल सगुन सुनि गुनि कहत निषादु । मिटिहि सोचु होइहि हरष्ट पुनि परिनाम बिषादु ॥२३४॥

सेवक बचन सत्य सब जाने। आश्रम निकट जाइ निअराने।।
भरत दीख वन सेल समाजू। मुदित छुधित जनु पाइ सुनाजू।।
ईति भीति जनु प्रजा दुखारी। त्रिबिध ताप पीड़ित ग्रह मारी।!
जाइ सुराज सुदेस सुखारी। होहिं भरत गति तेहि अनुहारी।।
गम वास वन संपति श्राजा। सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा।।
सचिव विरागु विवेक नरेस्। विपिन सुहावन पावन देस्।।

भट जम नियम सैल रजधानी। सांति सुमति सुचि सुंदर रानी।। सकल अंग संपन्न सुराऊ। राम चरन आश्रित चित चाऊ।। दो०-जीति मोह महिपाछ दल सहित विवेक भुआछ । करत अकंटक राजु पुरँ सुख संपदा सुकाळु ॥२३५॥ बन प्रदेस मुनि बास घनेरे। जनु पुर नगर गाउँ गन खेरे।। बिपुल बिचित्र बिहग मृग नाना। प्रजा समाजु न जाइ बखाना।। खगहा करि हरि बाघ बराहा।देखि महिष बृष साजु सराहा। बयरु बिहाइ चरहिं एक संगा। जहँ तहँ मनहुँ सेन चतुरंगा।। झरना झरहिं मत्त गज गाजहिं। मनहुँ निसान विविधि विधि वाजहिं चक चकोर चातक सुक पिक गन। कुजत मंजु मराल मुदित मन।। अलिगन गावत नाचत मोरा।जनु सुराज मंगल चहु ओरा।। बेलि बिटप दन सफल सफूला। सब समाजु ग्रुद मंगल मूला॥ दो०-राम सैल सोभा निरित भरत हृद्यँ अति पेमु । तापस तप फल्ल पाइ जिमि सुखी सिरानें नेम्र ॥२३६॥

> मासपारायण, बीसवाँ विश्राम नवाह्नपारायण, पाँचवाँ विश्राम

तब केवट ऊँवें चिह धाई। कहेउ भरत सन भुजा उठाई।।
नाथ देखिअहिं बिटप बिसाला। पाकिर जंबु रसाल तमाला।।
जिन्ह तरुवरन्ह मध्य बदु सोहा। मंजु विसाल देखि मनु मोहा।।
नील मधन पल्लव फल लाला। अविरल छाहँ सुखद सब काला।।
मानहुँ तिमिर अरुनमय रासी। बिरची बिधि सँकेलि सुषमा सी।।

ए तरु सरित समीप गोसाँई। रघुबर परनकुटी जहँ छाई॥ तुलसी तरुबर बिविध सुहाए। कहुँ कहुँ सियँ कहुँ लखन लगाए॥ बट छायाँ बेदिका बनाई। सियँ निज पानि सरोज सुहाई॥ दो०—जहाँ बैठि सुनिगन सहित नित सिय राम्स सुजान।

स्ता बचन सुनि बिटप निहारी। उमरे भरत बिलोचन बारी।।
करत प्रनाम चले दोउ भाई। कहत प्रीति सारद सकुचाई।।
हरषि निरित्व राम पद अंका। मानहुँ पारसु पायउ रंका।।
रज सिर धिर हियँ नयनिह लाविहं। रघुबर मिलन सिरस सुल पाविहं
देखि भरत गति अकथ अतीवा। प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा।।
स्तिहि सनेह बिबस मग भूला। किह सुपंथ सुर वरषि फूला।।
निरित्व सिद्ध साधक अनुरागे। सहज सनेहु सराहन लागे।।
होत न भूतल भाउ भरत को। अचर सचर चर अचर करत की।

दो० — पेस अमिअ मंदरु बिरहु भरतु पयोधि गँभीर।

मिथ प्रगटेड सुर साधु हित कृपासिंधु रघुबीर ।।२३८॥

सखा समेत मनोहर जोटा। लखेड न लखन सघन बन ओटा।।

भरत दीख प्रभु आश्रमु पावन। सकल सुमंगल सदनु सहावन।।

करत प्रवेस मिटे दुख दावा। जनु जोगीं परमारथु पावा।।

देखे भरत लखन प्रभु आगे। पूँछे बचन कहत अनुरागे॥

सीस जटा किट मिन पट वाँधें। तून कर्से कर सरु धनु काँधें॥

बेदी पर मिन साधु समाजू। सीय सहित राजत रघुराजू॥

बलकल बसन जटिल तनु स्थामा। जनु मुनि वेप कीन्ह रित कामा।।

कर कमलनि धनु सायकु फेरत। जिय की जरनि हरत हँसि हेरत।।

दो० — लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु ।

ग्यान सभाँ जनु तनु धरें भगति सिच्चिदानंदु ।।२३९।।

सानुज सखा समेत मगन मन । बिसरे हरष सोक सुख दुख गन ।।

पाहि नाथ किह पाहि गोसाईं। भूतल परे लकुट की नाईं।।

बचन सपेम लखन पहिचाने। करत प्रनाम्र भरत जियँ जाने।।

बंधु सनेह सरस एहि ओरा। उत साहिब सेवा बस जोरा।।

मिलिन जाइ निहं गुद्रत बनई। सुकिब लखन मन की गित भनई।।

रहे राखि सेवा पर भारू। चढ़ी चंग जनु खेंच खेलारू।।

कहत सप्रेम नाइ महि माथा। भरत प्रनाम करत रघुनाथा।।

उठे राम सुनि पेम अधीरा। कहुँ पट कहुँ निषंग धनु तीरा।।

दो०—बरबस लिए उठाइ उर लाए कृपानिधान। भरत राम की मिलनि लिख बिसरे सबहि अपान ॥२४०॥

मिलिन प्रीति किमि जाइ बखानी। किब कुल अगम करम मन बानी।।
परम पेम पूरन दोउ भाई। मन बुधि चित अहमिति बिसराई।।
कहहु सुपेम प्रगट को करई। केहि छाया किब मित अनुसरई।।
किबिह अरथ आखर बल्ल साँचा। अनुहरि ताल गतिहि नटु नाचा।।
अगम सनेह भरत रघुबर को। जहँ न जाइ मनु बिधि हिर हर को।।
सो मैं कुमित कहीं केहि भाँती। बाज सुराग कि गाँडर ताँती।।
मिलिन बिलोकि भरत रघुबर की। सुरगन सभय धकधकी धरकी।।
समुझाए सुरगुरु जड़ जागे। वरिष प्रस्न प्रसंसन लागे।।

दो०-मिलि सप्रेम रिपुसद्दनहि केवडु भेंटेउ राम। भूरि भायँ भेंटे भरत लिङमन करत प्रनाम ॥२४१॥

भेंटेड लखन ललकि लघु भाई। बहुरि निपादु लीन्ह उर लाई। पुनि मुनिगन दुहुँ भाइन्ह बंदे। अभिमत आसिष पाइ अनंदे। साजुज भरत उमिंग अजुरागा। धरि सिर सिय पद पदुम परागा। 🗥 पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए। सिर कर कमल परसि बैठाए। सीयँ असीस दीन्हि मन माहीं। मगन सनेहँ देह सुधि नाहीं। सब बिधि सानुकूल लिख सीता। में निसोच उर अपडर बीता। कोउ किछु कहइ न कोउ किछु पूँछा। प्रेम भरा मन निज गति चूँछा। तेहि अवसर केवडु धीरजु धरि। जोरिपानि विनवत प्रनामु करि '

दो०—नाथ साथ ग्रुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग ।

सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल वियोग ॥२४२। सीलसिधु सुनि गुर आगवन्। सिय समीप राखे रिपुदवन्। नले सबेग रामु तेहि काला।धीर धरम धुर दीनदयाला। गुरहि देखि सानुज अनुरागे।दंड प्रनाम करन प्रभु लागे।। मुनिवर धाइ लिए उर लाई। प्रेम उमिग भेंटे दोउ भाई। प्रेम पुलकि केवट कहि नामू।कीन्ह दृरि तें दंड प्रनासू॥ रामसखा रिषि बरबस भेटा।जनु महि छठत सनेह समेटा॥ रघुपति भगति सुमंगल मूला। नभ सराहि सुर बरिसहिं फूला। एहि सम निपट नीच कोउ नाहीं। वड़ बसिष्ट सम को जग माहीं। दो०—जेहि लखि लखनहु तें अधिक मिले मुदित मुनिराउ ।

सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ ॥२४३।

आरत लोग राम सबु जाना। करुनाकर सुजान भगवाना। जो जेहि भायँ रहा अभिलाषी। तेहि तेहि के तसि तसि रख राखी। पानुज मिलि पल महुँ सब काहू। कीन्ह दूरि दुखु दारुन दाहू।। यह बांड़ बात राम के नाहीं। जिसि घट कोटि एक रबि छाहीं।। मिलि केवटिह उमाग अनुरागा। पुरजन सकल सराहिहें भागा। देखीं राम दुखित महतारीं। जनु सुबेलि अवलीं हिम मारीं। प्रथम राम भेंटी कैकेई। सरल सुभायँ भगति मिति भेई।। पग परि कीन्ह प्रबोधु बहारी। काल करम विधि सिर धरि खोरी।। दो०—मेटीं रघुवर मातु सब करि प्रबोधु परितोषु।

अंव ईस आधीन जगु काहु न देइअ दोषु ॥२४४॥
गुरितय पद बंदे दुहु भाई। सिहत बिप्रतिय जे सँग आई॥
गंग गौरि सम सब सनमानीं। देहिं असीस मुदित मृदु बानीं।।
गिह पद लगे सुमित्रा अंका। जनु भेंटी संपित अति रंका॥
पुनि जननी चरनि दोउ भ्राता। परे पेम ब्याकुल सब गाता॥
अति अनुराग अंब उर लाए। नयन सनेह सिलल अन्हवाए॥
तेहि अवसर कर हरप विषाद्। किमि किब कहै मूक जिमि खाद्॥
पिल जननिहि सानुजरपुराऊ। गुर सन कहेउ कि धारिअ पाऊ॥
पुरजन पाइ मुनीस नियोग्र्। जल थल तिक तिक उतरेउ लोग्र्॥

दो॰-महिसुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिये साथ। पावन आश्रम गवनु किय भरत लखन रघुनाथ।।२४५!:

सीय आइ म्रानवर पग लागी। उचित असीस लही मन मागी।। गुरपतिनिहि मुनितियन्ह समेता। मिली पेम्र कहि जाइ न जेता।। बंदि बंदि पग सिय सबही के। आसिरवचन लहे प्रिय जीके।। सासु सकल जब सीयँ निहारीं। मूदे नयन सहिम सुकुमारीं।। परीं बिधक बस मनहुँ मरालीं। काह कीन्ह करतार कुचालीं।। तिन्ह सिय निरित्व निपट दुखु पावा। सो सबु सिह अ जो दैं उ सहावा जनकसुता तब उर धिर धीरा। नील निलन लोयन भिर नीरा।। "मिली सकल सासुन्ह सिय जाई। तेहि अवसर करुना महि छाई॥

दो०—लागिलागिपगसबनि सियभेंटति अति अनुराग । हृद्यँ असीसिंहं पेम बस रहिअहु भरी सोहाग ॥२४६॥

विकल सनेहँ सीय सब रानीं। बैठन सबहि कहेउ गुर ग्यानीं।। कहि ज . त मायिक मुनिनाथा। कहे कल्लक परमारथ गाथा।। जृप कर सुरपुर गवनु सुनावा। सुनि रघुनाथ दुसह दुखु पावा।। मरन हेतु निज नेहु बिचारी। में अति बिकल धीर घुर धारी।। कुलिस कठोर सुनत कटु बानी। बिलपत लखन सीय सब रानी।। सोक बिकल अति सकल समाजू। मानहुँ राजु अकाजेउ आजू।। मुनिबर बहुरि राम समुझाए। सहित समाज सुसरित नहाए।। जृतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा। मुनिहु कहें जलु काहुँ न लीन्हा।।

दो०-भोरु भएँ रघुनंदनहि जो मुनि आयसु दीन्ह।

श्रद्धा भगित समेत श्रम्भ सो सबु सादरु कीन्ह ।।२४७॥ किर पित क्रिया वेद जिस वरनी। में पुनीत पातक तम तरनी।। जासु नाम पावक अघ तूला। सुमिरत सकल सुमंगल मूला।। सुद्ध सो भयउ साधु संमत अस। तीर्थ आवाहन सुरसिर जस।। सुद्ध भएँ दुइ वासर वीते। वोले गुर सन राम पिरीते॥

नाथ लोग सब निपट दुखारी। कंद मूल फल अंबु अहारी।। सानुज भरत सचिव सब माता। देखि मोहि पल जिमि जुग जाता।। सब समेत पुर धारिअ पाऊ। आपु इहाँ अमरावित राऊ।। बहुत कहेउँ सब कियउँ ढिठाई। उचित होइ तस करिअ गोसाँई।।

दो०-धर्म सेतु करुनायतन कस न कहहु अस राम।

लोग दुखित दिन दुइ दरस देखि लहहुँ बिश्राम ।।२४८।। राम बचन सुनि सभय समाजू। जनु जलिनिध महुँ बिकल जहाजू ।। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला। भयउ मनहुँ मारुत अनुकूला।। पावन पयँ तिहुँ काल नहाहीं। जो बिलोकि अध ओध नसाहीं।। मंगलमूरित लोचन भिर भिर। निरखिं हरिष दंडवत करि करि।। राम सैल बन देखन जाहीं। जहुँ सुख सकल सकल दुख नाहीं।। झरना झरिहं सुधासम बारी। त्रिबिध तापहर त्रिबिध बयारी।। बिटप वेलि तुन अगनित जाती। फल प्रस्त पल्लव बहु भाँती।। सुंदर सिला सुखद तरु छाहीं। जाइ बरिन बन छिब केहि पाहीं।।

टो०-सरिन सरोरुह जल बिहग कूजत गुंजत भृंग।

वैर विगत विहरत विपिन मृग विहंग वहुरंग ॥२४९॥ कोल किरात भिल्ल वनवासी। मधु सुचि सुंदर खादु सुधा सी॥ भिर भिर परन पुटीं रचि रूरी। कंद मूल फल अंकुर जूरी॥ सबिह देहिं करि विनय प्रनामा। किह किह खाद भेद गुन नामा॥ देहिं लोग बहु मोल न लेहीं। फेरत राम दोहाई देहीं॥ कहिं सनेह मगन मृदु बानी। मानत साधु पेम. पहिचानी॥ तुम्ह सुकृती हम नीच निपादा। पावा दरसनु राम प्रसादा। हमिह अगम अति दरसु तुम्हारा। जस मरु धरिन देवधुनि धारा॥ राम कृपाल निपाद नेवाजा।परिजन प्रजउ चिह्नअ जस राजा॥ दो०—यह जियँ जानि सँकोचु तिज करिअ छोहु लिख नेहु।

हमिह कृतारथ करन लिंग फल तृन अंकुर लेहु ॥२५०॥ तुम्ह प्रिय पाहुने वन पगु धारे। सेवा जोगु न भाग हमारे॥ देव काह हम तुम्हिह गोसाँई। ईंधनु पात किरात मिताई॥ यह हमारि अति बिंड सेवकाई। लेहिं न बासन बसन चोराई॥ हम जड़ जीव जीव गन घाती। कुटिल कुचाली कुमित कुजाती॥ पाप करत निसि बासर जाहीं। निहंपट किट निहं पेट अघाहीं॥ सपने हुँ धरम बुद्धि कस काऊ। यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ॥ जब तें प्रभु पद पदुम निहारे। मिटे दुसह दुख दोष हमारे॥ बचन सुनत पुरजन अनुरागे। तिन्ह के भाग सराहन लागे॥

छं०-लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावहीं। बोलिन मिलिन सिय राम चरन सनेहु लखि सुखु पावहीं।। नर नारि निदरहिं नेहु निजसुनि कोल भिक्लिन की गिरा। तुलसी कृपा रघुबंसमिन की लोह ले लौका तिरा।।

सो०—बिहरहिं बन चहु ओर प्रति दिन प्रमुदित लोग सब । जल ज्यों दादुर मोर भए पीन पावस प्रथम ॥२५१॥

पुर जन नारि मगन अति प्रीतो। बासर जाहिं पलक सम बीतो। सीय सामु प्रति वेष बनाई। सादर करइ सरिस सेवकाई।। लखा न मरमु राम विज्ज काहूँ। माया सब सिय माया माहूँ।। सीयँ सामु सेवा वस कीन्हीं। तिन्ह लहि सुख सिखआसिप दीन्हीं।। लिखं सिय सहित सरल दोउ भाई। कुटिल रानि पछितानि अघाई।। अवनि जमहि जाचित केकेई। महि न बीचु बिधि मीचु न देई।। लोकहुँ वेद बिदित किब कहहीं। राम बिम्रख थलु नरक न लहहीं।। यह संसउ सब के मन माहीं। राम गवनु बिधि अवध कि नाहीं।।

डो०—निसि न नीद निहं भूख दिन भरतु बिकल सुचि सोच । नीच कीच बिच मगन इस मीनिह सलिल सँकोच ॥२५२॥

कीन्हि मातु मिस काल कुचाली। ईति भीति जस पाकत साली।।
केहि विधि होइ राम अभिषेक्। मोहि अवकलत उपाउ न एक्।।
अवसि फिरहिं गुरु आयसु मानी। मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी
मातु कहेहुँ बहुरहिं रघुराऊ। राम जननि हठ करिब कि काऊ।।
मोहि अनुचर कर केतिक बाता। तेहि महँ दुसमउ वाम विधाता।।
जों हठ करउँ त निपट कुकरमू। हरिगरि तें गुरु सेवक धरमू।।
एकउ जुगुति न मन ठहरानी! सोचत भरतिह रैनि विहानी।।
प्रात नहाइ प्रमुहि सिर नाई। बैठत पठए रिषयँ बोलाई।।

हो०—गुर पद कमल प्रनामु किर वैठे आयसु पाइ। विप्र महाजन सचिव सव जुरे सभासद आइ॥२५३॥

वोले मुनिवरु समय समाना। सुनहु सभासद भरत सुजाना।। धरम धुरीन भानुकुल भानू। राजा राम्र स्ववस भगवानू।। सत्यसंध पालक श्रुति सेतू। राय जनम्र जग मंगल हेतू।। गुरुपितु मातु बचन अनुसारी। खल दल्ज दलन देव हितकारी।। नीति प्रीति परमारथ स्वारथु। कोउ न राम सम जान जथारथु।। विधि हरि हरु ससि रवि दिसिपाला। माया जीव करम कुलि काला।।

रा० मू० ११---

अहिप महिप जहँ लगि प्रभुताई। जोग सिद्धि निगमागम गाई॥ करि बिचार जियँ देखहु नीकें। राम रजाइ सीस सबही कें॥

टो०—रंखें राम रजाइ रुख हम सब कर हित होइ। समुझि सयाने करहु अब सब मिलि संमत सोइ॥२५४॥

सबाज्ञ स्थान करहु अब सब । माल समत साइ ॥ १८४॥ सब कहुँ सुखद राम अभिषेक् । मंगल मोद मूल मग एक ॥ केहि विधि अवध चलहिँ रघुराऊ। कहहु समुझि सोइ करिअ उपाठ॥ सब सादर सुनि मुनिबर वानी। नय परमारथ स्वारथ सानी॥ उतरु न आव लोग भए भोरे। तब सिरु नाइ भरत कर जोरे॥ भानुबंस भए भूप घनेरे। अधिक एक तें एक बड़ेरे॥ जनम हेतु सब कहँ पितु माता। करम सुभासुभ देइ विधाता॥ दलि दुख सजइ सकल कल्याना। अस असीस राउरि जगु जाना सो गोसाइँ विधि गति जेहिं छेंकी। सकइ को टारि टेक जो टेकी॥

टो०-वृज्ञिअ मोहि उपाउ अब सो सब मोर अभागु । सुनि सनेहमय बचन गुर उर उमगा अनुरागु ॥२५५॥

तात बात फुरि राम कृपाहीं। राम बिम्रुख सिधि सपने हुँ नाहीं।। सकुचउँ तात कहत एक बाता। अरध तजिह बुध सरबस जाता।। तुम्ह कानन गवनह दोउ भाई। फेरिअहिं लखन सीय रघुराई।। सुनि सुबचन हरषे दोउ भाता। मे प्रमोद परिपूरन गाता।। मन प्रसन्न तन तेज्ञ बिराजा। जनु जिय राउ रामु भए राजा।। वहुत लाभ लोगन्ह लघुहानी। सम दुख सुख सब रोविह रानी।। कहिं भरत मुनि कहा सो कीन्हे। फलु जग जीवन्ह अभिमत दीन्हें कानन करउँ जनम भिर वास्र। एहि तें अधिक न मोर सुपास्र।।

दो ं - अंतरजामी रामु सिय तुम्ह सरवग्य सुजान।

जों फुर कहह त नाथ निज कीजिअ बचनु प्रवान ।।२५६।।
भरत बचन सुनि देखि सनेह ।सभा सहित सुनि भए बिदेह ।।
भरत महा महिमा जलरासी। सुनि मित ठाढ़ि तीर अबलासी।।
गा चह पार जतनु हियँ हेरा। पावति नाव न बोहितु बेरा।।
औरु करिहि को भरत बड़ाई। सरसी सीपि कि सिंधु समाई।।
भरतु सुनिहि मन भीतर भाए। सहित समाज राम पहिं आए।।
प्रभु प्रनासु करि दीन्ह सुआसनु। बैठे सब सुनि सुनि अनुसासनु।।
बोले सुनिबरु बचन बिचारी। देस काल अवसर अनुहारी।।
सनहु राम सरबग्य सुजाना। धरम नीति गुन ग्यान निधाना।।

टो०-सब के उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुभाउ । पुरजन जननी भरत हित होइ सो कहिअ उपाउ ।।२५७॥

आरत कहिं बिचार न काऊ। स्झ जुआरिह आपन दाऊ।। सिन मुनि बचन कहत रघुराऊ। नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ।! सब कर हित रुख राउरि राखें। आयसु किएँ मुद्ति फुर भाषें।। प्रथम जो आयसु मो कहुँ होई। माथें मानि करौं सिख सोई।। पुनि जोहि कहँ जस कहब गोसाई। सो सब माँति घटिहि सेवकाई।। कह मुनि राम सत्य तुम्ह भाषा। भरत सनेहँ विचारु न राखा।। तेहि तें कहउँ बहोरि बहोरी। भरत भगति वस भइ मिन मोरी।। मारें जान भरत रुचि राखी। जो की जिअ सो सुभ सिव साखी।।

दो०-भरत विनय साद्र सुनिअ करिअ विचारु वहोरि । करव साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि ॥२५८।

गुर अनुरागु भरत पर देखी। राम हृद्यँ आनंदु विसेषी॥ भरतिह धरम धुरंधर जानी। निज सेवक तन मानस बानी॥ बोले गुर आयस अनुकूला। बचन मंजु मृदु मंगलमूला॥ नाथ सपथ पितु चरन दोहाई। भयउन भुअन भरत सम भाई॥ जे गुर पद अंबुज अनुरागी। ते लोकहुँ बेदहुँ वड़भागी॥ राउर जा पर अस अनुरागू। को किह सकइ भरत कर भागू॥ लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई। करत बदन पर भरत बड़ाई॥ भरत कहिं सोइ किएँ भलाई। अस किह राम रहे अरगाई॥ टो०-तब मुनि बोले भरत सन सब सँकोचु तजि तात। कृपासिंधु प्रिय वंधु सन कहहु हृद्य के वात ॥२५९॥ सुनि मुनि वचन राम रुख पाई। गुरु साहिब अनुकूल अघाई॥ लखि अपनें सिर सबु छरु भारू। कहि न सकहिं कछु करहिं बिचारू पुलकि सरीर सभाँ भए ठाढ़े। नीरज नयन नेह जल बाढ़े॥ कहब मोर ग्रुनिनाथ निबाहा। एहि तें अधिक कहीं मैं काहा॥ मैं जानउँ निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ॥ मो पर ऋषा सनेह बिसेषी। खेलत खुनिस न कबहूँ देखी॥ सिसुपन तें परिहरेड न संगू। कबहुँ न कीन्ह मोर मन भंगू॥ मैं प्रसु कृपा रीति जियँ जोही। हारेहूँ खेल जितावहिं मोही॥ दो०-महुँ सनह सकोच बस सनग्रुख कही न बैन। दरसन तृपित न आजु लगि पेम पिआसे नैन ॥२६०॥ विधि न सकेंड सिंह मोर दुलारा। नीच वीचु जननी मिसपारा॥

यहउ कहत मोहि आजु न सोभा। अपनीं समुझि साधु सुचि को भा।

मातु मंदि मैं साधु सुचाली। उर अस आनत कोटि कुचाली।।
फरइ कि कोदव बालि सुसाली। सुकता प्रसव कि संबुक काली।।
सपनेहुँ दोसक लेसु न काहू। मोर अभाग उद्धि अवगाहू।।
बिन्नु समुझें निज अघ परिपाक् । जारिज जायँ जननि कहि काक् ।।
हृदयँ हेरि हारेज सब ओरा। एकहि भाँति भलेहिं भल मोरा।।
गुर गोसाइँ साहिब सिय रामू। लागत मोहि नीक परिनासू।।
दो०—साधु सभाँ गुर प्रभु निकट कहुउँ सुथल सति भाउ।

प्रेम प्रपंचु कि झुठ फुर जानहिं मुनि रघुराउ ।।२६१।।
भूपति मरन पेम पनु राखी।जननी कुमति जगतु सबु साखी।।
देखि न जाहिं बिकल महतारी।जरहिं दुसह जर पुर नर नारी।।
महीं सकल अनरथ कर मूला।सो सुनि समुझि सहिउँ सब खला।।
सुनि बन गवनु कीन्ह रघुनाथा। करि मुनि वेप लखन सिय साथा।।
बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाएँ। संकरु साखि रहेउँ एहि घाएँ।।
बहुरि निहारि निषाद सनेहू। कुलिस कठिन उर भयउन वेहू।।
अव सबु आँखिन्ह देखेउँ आई। जिअत जीव जड़ सबइ सहाई।।
जिन्हहि निरखि मग साँपिनि बीछी। तजहिं विषम विषु तामस तीछी।।

वं ०—तेइ रघुनंदनु लखनु सिय अनहित लागे जाहि। तासु तनय तजि दुसह दुख दैउ सहावइ काहि॥२६२॥

सुनि अति विकल भरत वर बानी। आरति प्रीति विनय नय सानी।। सोक मगन सव सभाँ खभारू। मनहुँ कमल वन परेउ तुसारू।। कहि अनेक विधि कथा पुरानी। भरत प्रवोधु कीन्ह मुनि ग्यानी।। बोले उचित वचन रघुनंदू। दिनकर कुल कैरव वन चंदू।। तात जायँ जियँ करहु गलानी। ईस अधीन जीव गति जानी॥ तीनि काल तिभुअन मत मोरें। पुन्यसिलोक तात तर तोरें॥ उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई। जाइ लोकु परलोकु नसाई॥ दोसु देहिं जननिहि जड़ तेई। जिन्ह गुर साधु सभा नहिं सेई॥ दो०—मिटिहहिं पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु परलोक सुखु सुमिरत नामु तुम्हार ॥२६३॥

कहउँ सुभाउ सत्य सिव साखी। भरत भूमि रह राउरि राखी॥
तात कुतरक करह जिन जाएँ। बैर पेम निहं दुरइ दुराएँ॥
मुनि गन निकट बिहग मृग जाहीं। बाधक बिधक बिलोकि पराहीं॥
हित अनहित पसु पिन्छउ जाना। मानुष तनु गुन ग्यान निधाना॥
तात तुम्हिह मैं जानउँ नीकें। करों काह असमंजस जी कें॥
राखेउ रायँ सत्य मोहि त्यागी। तनु परिहरेउ पेम पन लागी॥
तास वचन मेटत मन सोचू। तहि तें अधिक तुम्हार सँकोचू॥
ता पर गुर मोहि आयसु दीन्हा। अवसि जो कहह चहउँ सोइ कीन्हा

दो०-मनु प्रसन्न करि सकुच तिज कहहु करों सोइ आजु । सत्यसंध रघुबर बचन सुनि भा सुखी समाजु ॥२६४॥

सुर गन सहित सभय सुरराज्ञ। सोचिहं चाहत होन अकाज्ञ॥ वनत उपाउ करत कळु नाहीं। राम सरन सब गे मन माहीं॥ वहुरि विचारि परस्पर कहहीं। रघुपति भगत भगति वस अहहीं॥ सुधि करि अंबरीप दुरवासा। में सुर सुरपति निपट निरासा॥ सहे सरन्ह वह काल विवादा। नरहिं किए प्रगट प्रहलादा॥

सहे सुरन्ह वहु काल विपादा। नरहरि किए प्रगट प्रहलादा।। लगि लगि कान कहिहं घुनि माथा। अव सुर काज भरत के हाथा।। आन उपाउ न देखिअ देवा।मानत रामु सुसेवक सेवा॥ हियँ सपेम सुमिरहु सब भरतिह। निज गुन सील राम बस करतिह

दो०-सुनि सुर मत सुरगुर कहेउ भल तुम्हार बड़ भागु । सकल सुमंगल मूल जग भरत चरन अनुरागु ॥२६५॥

सीतापति सेवक सेवकाई। कामधेनु सय सरिस सुहाई।।
भरत भगित तुम्हरें मन आई। तजहु सोचु बिधि बात बनाई।।
देखु देवपित भरत प्रभाऊ। सहज सुभायँ बिबस रघुराऊ।।
मन थिर करहु देव डरु नाहीं। भरतिह जािन राम परिछाहीं।।
सिन सुरगुर सुर संमत सोचू। अंतरजामी प्रभृहि सकोचू।।
निजसिर भारु भरत जियँ जाना। करत कोिट बिधि उर अनुमाना।।
किर बिचारु मन दीन्ही ठीका। राम रजायस आपन नीका।।
निज पन तिज राखेउ पनु मोरा। छोहु सनेहु कीन्ह नहिं थोरा।।

दो०—कीन्ह अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ । करि प्रनागु बोले भरतु जोरि जलज जुग हाथ ॥२६६॥

कहीं कहात्रों का अव खामी। कृषा अंवुनिधि अंतरजामी।।
गुर प्रसन्न साहिब अनुक्ला। मिटी मलिन मन कलिपत सला।।
अपडर डरेड न सोच समूलें। रिबहि न दोसु देव दिसि भूलें।।
मोर अभागु मातु कुटिलाई। विधि गित विषम काल किनाई।।
पाउरोपि सब मिलि मोहि घाला। प्रनतपाल पन आपन पाला।।
यह नइ रीति न राउरि होई। लोकहुँ वेद बिदित नहिं गोई।।
जगु अनभल भल एकु गोसाई। कहिअ होइ भल कासु भलाई।।
देव देवतरु सरिस सुभाऊ। सनमुख विमुखन काहुहि काऊ।।

दो०—जाइ निकट पहिचानि तरु छाहँ समिन सब सोच । मागत अभिमत पाव जग राउ रंक्क भल पोच ॥२६७॥

लिख सब बिधि गुर खामि सनेहू । मिटेउ छो भु नहिं मन सेंदेहू ॥ अब करुनाकर की जिअ सोई। जन हित प्रभु चित छो भुन होई॥ जो सेवकु साहिबहि सँकोची। निज हित चहइ तासु मित पोची॥ सेवक हित साहिब सेवकाई। करें सकल सुख लोभ बिहाई॥ खारथु नाथ फिरें सबही का। किएँ रजाइ कोटि बिधि नीका॥ यह खारथ परमारथ सारू। सकल सुकृत फल सुगति सिगारू॥ देव एक बिनती सुनि मोरी। उचित होइ तस करब बहोरी॥ तिलक समाज साजि सबु आना। करिअ सुफल प्रभु जों मनु माना॥

दो०-सानुज पठइअ मोहि बन कीजिअ सबिह सनाथ। नतरु फेरिअहिं बंधु दोउ नाथ चलौं मैं साथ॥२६८॥

नतरु जाहिं वन तीनिउ भाई। बहुरिअ सीय सहित रघुराई।। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करुना सागर कीजिअ सोई।। देवँ दीन्ह सबु मोहि अभारू। मोरें नीति न धरम विचारू।। कहउँ बचन सब खारथ हेतू। रहत न आरत कें चित चेतू।। उतरु देइ सुनि खामि रजाई। सो सेवकु लखि लाज लजाई।। अस मैं अवगुन उद्धि अगाध्। खामि सनेहँ सराहत साध्।। अब कुपाल मोहि सो मत भावा। सकुच खामि मन जाईँ न पावा।। प्रभु पद सपथ कहउँ सति भाऊ। जग मंगल हित एक उपाऊ।।

दो०-प्रभु प्रसन्न मन सकुच तिज जो जेहि आयसु देव । सो सिरधरिधरि करिहि सबु मिटिहि अनट अवरेव॥२६९॥ भरत बचन सुचि सुनि सुर हरपे। साधु सराहि सुमन सुर बरषे।।
असमंजस बस अवध नेवासी। प्रमुदित मन तापस बनबासी।।
चुपिंह रहे रघुनाथ सँकोची। प्रभु गित देखिसभा सब सोची।।
जनक दृत तेहि अवसर आए। धुनि बिस हुँ सुनि बेगि बोलाए।।
किर प्रनाम तिन्ह राधु निहारे। बेषु देखि भए निपट दुखारे।।
दृतन्ह गुनिबर बूझी बाता। कहहु बिदेह भूप कुसलाता।।
सुनि सकुचाइ नाइ मिह माथा। बोले चर बर जोरें हाथा।।
बूझव राउर सादर साई। कुसल हेतु सो भयउ गोसाई।।

दो॰—नाहिं त कोसलनाथ कें साथ क़ुसल गइ नाथ।
मिथिला अवध बिसेष तें जगु सब भयउ अनाथ।।२७०॥
कोसलपति गति सुनि जनकौरा। में सब लोक सोक बस बौरा॥

कोसलपित गित सिन जनकौरा। में सब लोक सोक बस बौरा।।
जेहिं देखें तेहि समय बिदेहू। नामु सत्य अस लाग न केहू।।
रानि कुचालि सुनत नरपालिह। सझ न कछ जस मिन विनु व्यालिह
भरत राज रचुबर वनबास। मा मिथिलेसिह हृद्यँ हराँस।।
नृप बृझे बुध सिचव समाजू। कहहु बिचारि उचित का आजू।।
समुझि अवध असमंजस दोऊ। चिलअ कि रहिअ न कह कछ कोऊ
नृपहिंधीर धिर हृद्यँ बिचारी। पठए अवध चतुर चर चारी।।
वृझि भरत सित भाउ कुभाऊ। आएह बेगि न होइ लखाऊ।।
दो०—गए अवध चर भरत गित वृझि देखि करतृति।
चले चित्रकूटिह भरतु चार चले तेरहृति।।२७१॥

र्तन्ह आइ भरत कइ करनी। जनक समाज जथामित वरनी।। सुनि गुर परिजन सचिव महीपति। में सब सोच सनेहँ विकल अति धिर धीरज किर भरत बड़ाई। लिए सुभट साहनी बोलाई॥ घर पुर देस राखि रखवारे। हय गय रथ बहु जान सँवारे॥ दुघरी साधि चले ततकाला। किए बिश्रामु न मग महिपाला॥ भोरहिं आज नहाइ प्रयागा। चले जमुन उतरन सबु लागा॥ खबिर लेन हम पठए नाथा। तिन्ह किह अस महिनायउ माथा॥ साथ किरात छ सातक दीन्हे। मुनिवर तुरत बिदा चर कीन्हे॥ दो०—सनत जनक आगवन सब हरषेड अवध समाज।

दो०-सुनत जनक आगवनु सबु हरषेउ अवध समाजु । रघुनंदनहि सकोचु बड़ सोच बिबस सुरराजु ॥२७२॥

गरइ गलानि कुटिल कैकेई। काहि कहे केहि दृष्तु देई॥
अस मन आनि मुदित नर नारी। भयउ बहोरि रहब दिन चारी॥
एहि प्रकार गत बासर सोऊ। प्रात नहान लाग सबु कोऊ॥
किर मज्जनु पूजिहं नर नारी। गनप गौरि तिपुरारि तमारी॥
रमा रमन पद बंदि बहोरी। बिनविहं अंजुलि अंचल जोरी॥
राजा राम्र जानकी रानी। आनँद अविध अवध रजधानी॥
सुबस बसउ फिरि सहित समाजा। भरतिह राम्र करहुँ जुबराजा॥
एहि सुख सुधाँ सींचि सब काहू। देव देहु जग जीवन लाहू॥
दो०—गुर समाज भाइन्ह सहित राम राजु पुर होउ।

अछत राम राजा अवध मरिअ माग सबु कोउ ॥२७३॥

सुनि सनेहमय पुरजन बानी। निंदहिं जोग बिरित सुनि ग्यानी।। एहि बिधि नित्यकरम करि पुरजन। रामिह करिं प्रनाम पुलकि तन ऊँच नीच मध्यम नर नारी। लहिं दरसु निज निज अनुहारी।। सावधान सवही सनमानिं। सकल सराहत कृपानिधानिं।। लिसिइहि तें रघुवर वानी।पालत नीति प्रीति पहिचानी।। सील सकोच सिंधु रघुराऊ।समुख सलोचन सरल सुभाऊ॥ कहत राम गुन गन अनुरागे।सव निज भाग सराहन लागे॥ हम सम पुन्य पुंज जग थोरे।जिन्हिहरामु जानत किर मोरे॥ दो०-प्रेम मगन तेहि समय सब सुनि आवत मिथिलेसु। सहित सभा संभ्रम उठेउ रविक्कल कमल दिनेसु॥२७४॥

भाइ सचिव गुर पुरजन साथा। आगें गवनु कीन्ह रघुनाथा।।
गिरिवरु दीख जनकपति जवहीं। किर प्रनामु रथ त्यागेउ तबहीं।।
राम दरस लालसा उछाहू। पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू।।
मन तहँ जहँ रघुवर वैदेही। बिन्नु मन तन दुखसुख सुधि केही।।
आवत जनकु चले एहि भाँती। सहित समाज प्रेम मित माती।।
आए निकट देखि अनुरागे। सादर सिलन परसपर लागे।।
लगे जनक मुनिजन पद बंदन। रिपिन्ह प्रनामु कीन्ह रघुनंदन।।
भाइन्ह सहित रामु मिलिराजिह। चले लवाइ समेत समाजिह।।

तो०—आश्रम सागर सांत रस पूरन पावन पाथु। सेन मनहुँ करुना सरित लिएँ जाहिँ रघुनाथु ॥२७५॥

बोरित ग्यान विराग करारे। बचन ससोक मिलत नद नारे।। सोच उसास समीर तरंगा। धीरज तट तरुवर कर भंगा।। विषम विषाद तोरावित धारा। भय अम भवँर अवर्त अपारा।। केवट बुध विद्या बिंड नावा। सकिहं न खेइ ऐक निहं आवा।। वनचर कोल किरात विचारे। थके विलोकि पथिक हियँ हारे।। आश्रम उद्धि मिली जब जाई। मनहुँ उठेउ अंबुधि अकुलाई।। सोक बिकल दोउ राज समाजा। रहा न ग्यानु न धीरजु लाजा॥ भूप रूप गुन सील सराही। रोवहिं सोक सिंधु अवगाही॥

छं०-अवगाहि सोक समुद्र सोचिहं नारि नर ब्याकुल महा। दे दोप सकल सरोप बोलिहं बाम बिधि कीन्हो कहा॥ सुर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देखि दसा बिदेह की। तुलसी न समरथु कोउ जो तरि सकै सरित सनेह की॥

सो०-किए अमित उपदेस जहँ तहँ लोगन्ह मुनिवरन्ह। धीरज धरिअ नरेस कहेउ वसिष्ठ विदेह सन ॥२७६॥

जासु ग्यानु रिव भव निसि नासा। बचन किरन मुनि कमल बिकासा तेहि कि मोह ममता निअराई। यह सिय राम सनेह बड़ाई॥ बिपई साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग बेद वलाने॥ राम सनेह सरस मन जास्न। साधु सभाँ बड़ आदर तास्न॥ सोह न राम पेम बिनु ग्यान्। करनधार बिनु जिमि जलजान्॥ मुनि बहुबिधि विदेहु समुझाए। राम घाट सब लोग नहाए॥ सकल सोक संकल नर नारी। सो बासक बीतेन बिन बारी॥

सकल सोक संकुल नर नारी। सो बासरु बीतेउ बिनु बारी॥ पसु खग मृगन्ह न कीन्ह अहारू। प्रिय परिवन कर कौन विचारू॥ दो०—दोउ समाज निमिराजु रघुराजु नह्मने प्रात।

बैठे सब बट बिटप तर मन मलीन कृस गात ॥२७७॥

जे महिसुर दसरथ पुर बासी।जे मिथिलापित नगर निवासी॥ हंस बंस गुर जनक पुरोधा।जिन्ह जग मगु परमारथु सोधा॥ लगे कहन उपदेस अनेका।सहित धरम नय विरित विवेका॥ कौसिक कहि कहि कथा पुरानीं।समुझाई सव सभा सुवानीं॥ हें - नेहि सबसर फल कुल दल हुल अनेक प्रकार :

तइ झाए वनचर विपुत्त भिर भीर काँबरि भार ॥२७८॥
कान्द्र में निनि गुन प्रसादा। अवलोकत अपहरत विषादा॥
सा सन्ति। वन भूनि विभागा। वसु उमगत आनँद असुरागा॥
वेलि विटप सब सकल सकूला। बोलत स्वग मृग अलि असुक्ला॥
तेहि अवसर वन अधिक उछाहू। त्रिविध समीर सुखद सब काहू॥
बाइ न बर्गन मनोहरताई। जसु महि करति जनक पहुनाई॥
तव सब लोग नहाइ नहाई। राम जनक सुनि आयसु पाई॥
देखि देखि तहवर असुरागे। जह तह पुरजन उतरन लागे॥
दल फल मूल कंद्र विधिनाना। पावन सुंदर सुधा समाना॥

दो०—सादर सव कहँ रामगुर पठए भरि भरि भार। पूजि पितर सुर अतिथि गुर लगे करन फरहार ॥२७९॥

एहि विधि वासर बीते चारी। रामु निरखि नर नारि सुखारी।।
दुहु समाज असि रुचि मन माहीं। बिनु सिय राम फिरब भल नाहीं।।
सीता राम संग बनबास्। कोटि अमरपुर सिरस सुपास्।।
परिहरि लखन रामु बैदेही। जेहि घरु भाव बाम विधि तेही।।
दाहिन दइउ होइ जब सबही। राम समीप बिन् अ बन तबही।।
मंदािकनि मज्जनु तिहु काला। राम दरस द मंगल

अटनु राम गिरि बन तापस थल। असनु अमिश्र सम कंद मूल फल।। सुख समेत संबत दुइ साता। पल सम होहिंन जनिश्रहिं जाता।। दो०—एहि सुख जोग न लोग सब कहिंह कहाँ अस भागु।

सहज सुभायँ समाज दुहु राम चरन अनुरागु ।।२८०॥ एहि विधि सकल मनोरथ करहीं। ब'वन सप्रेम सुनत मन हरहीं॥ सीय मातु तेहि समय पठाईं। दासीं देखि सुअवसर आई!! सावकास सुनि सब सिय सास्। आयउ जनकराज रिनवास ॥ कौसल्याँ सादर सनमानी। आसन दिए समय सम आनी॥ सोछ सनेहु सकल दुहु ओरा। द्रविहें देखि सुनि कुलिस कठोरा॥ पुलक सिथिल तन बारि बिलोचन। महिनख लिखन लगीं सब सोचन सब सिय राम प्रीति कि सि सूरति। जनु करुना बहु बेष विस्रति॥ सीय मातु कह विधि वुधि बाँकी। जो पय फेनु फोर पिन टाँकी॥

टो०—सुनिअ सुधा देखिअहिं गरल सब करतूर्ति कराल । जहँ तहँ काक उल्लंक बक मानस सकृत मराल ॥२८१॥

सुनि ससोच कह देबि सुमित्रा। बिधि गति बड़ि बिपरीत बिचित्रा जो सुजि पालइ हरइ बहोरी। बाल केलि सम बिधि मित भोरी।। कौसल्या कह दोसु न काहू। करम बिबस दुख सुख छति लाहू।। कित करम गति जान विधाता। जो सुभ असुभ सकल फल दाता।। ईस रजाइ सीस सबही कें। उतपति थिति लय विपहु अभी कें।। देवि मोह वस सोचिअ बादी। बिधि प्रपंच अस अचल अनादी।। भूपति जिअव मरब उर आनी। सोचिअ सखि लखि निज हित हानी सीय मातु कह सत्य सुबानी। सुकृती अवधि अवधपति रानी।। टो०-ल**लनु रामु सिय जाहुँ बन** भल परिनाम न पोचु ।

गहबरि हियँ कह कौसिला मोहि भरत कर सोचु ।।२८२।। ईस प्रसाद असीस तुम्हारी। सुत सुतबध् देवसरि बारी।। राम सपथ मैं कीन्हि न काऊ। सो करि कहउँ सखी सित भाऊ।। भरत सील गुन बिनय बड़ाई। भायप भगिन भरोस भलाई।। कहत सारदहु कर मित हीचे। सागर सीप कि जािहं उलीचे।। जानउँ सदा भरत कुलदीपा। बार बार मोिह कहेउ महीपा।। कसें कनकु मिन पारिखि पाएँ। पुरुष परिखिअहिं समयँ सुभाएँ।। अनुचित आज कहब अस मोरा। सोक सनेहँ सयानप थोरा।। सुनि सुरसरि सम पावनि बानी। भई सनेह बिकल सब रानी।।

दो०-कौसल्या कह धीर धरि सुनहु देवि मिथिलेसि ।

को विवेकिनिधि बल्लभिह तुम्हिह सकड् उपदेस ॥२८३॥
रानि राय सन अवसरु पाई।अपनी भाँति कहव समुझाई॥
रिविअहिंलखनु भरत गवनिहं बन। जों यह मत माने महीप मन॥
तौ भल जतनु करव सुविचारी। मोरें सोचु भरत कर भारी॥
गूढ़ सनेह भरत मन माहीं। रहें नोक मोहिलागत नाहीं॥
लिख सुभाउ सुनि सरल सुवानी। सब भइ मगन करुन रस रानी॥
नभ प्रस्त झरिधन्य धन्य धुनि। सिथिल सनेहँ सिद्ध जोगी मुनि॥
सबु रिववासु विथिक लिख रहेऊ। तब धरिधीर सुमित्राँ कहेऊ॥
देवि दंड जुग जामिनि वीती। राम मातु सुनि उठी सप्रीती॥
वो०—वेगि पाउ धारिअ थलहि कह सनेहँ सितभाय।

हमरें तौ अब ईस गति के मिथिलेस सहाय ॥२८४॥

जिति सुरसिर कीरित सिर तोरी। गवनु कीन्ह विधि अंड करोरी।।
गंग अवनि थल तीनि वड़ेरे। एहिं किए साधु समाज घनेरे।।
पितु कह सत्य सनेहँ सुबानी। सीय सकुच महुँ मनहुँ समानी।।
पुनि पितु मातु लीन्हि उर लाई। सिख आसिष हित दीन्हि सुहाई।।
कहित मीय सकुचि मन माहीं। इहाँ बसब रजनीं भल नाहीं।।
लिख रुख रानि जनायुउ राऊ। हृद्यँ सराहत सीलु सुभाऊ।।
दो०—बार बार मिलि भेंटि सिय विदा कीन्हि सनमानि।
कही समय सिर भरत गति रानि सुबानि सयानि।।२८७।।

सुनि भूपाल भरत व्यवहारः। सोन सुगंध सुधा सिस सारः।।।
मूदे सजल नयन पुलके तन। सुजस सराहन लगे मुदित मन।।।
सावधान सुनु सुमुखि सुलोचिन। भरत कथा भव बंध विमोचिन।।।
धरम राजनय ब्रह्मबिचारः। इहाँ जथामित मोर प्रचारः।।।
सो मित मोरि भरत महिमाही। कहें काह छलि छुअति न छाँही।।
विधि गनपित अहिपित सिव सारद। किव कोविद बुध बुद्धि विसारदः।
भरत चरित कीरित करतूती। धरम सील गुन विमल विभूती।।।
सम्रञ्जत सुनत सुखद सब काहू। सुचि सुरसरि रुचि निदर सुधाहू।।।

वो०—निरवधि गुन निरुपम पुरुषु भरतु भरत सम जानि । कहिअ सुमेरु कि सेर सम किन्नुल मित सक्नुचानि ॥२८८॥

अगम सविह वरनत वरवरनी। जिमि जलहीन मीन गमु धरनी।।
भरत अमित महिमा सुनु रानी। जानिह रामु न सकिह वरवानी।।।
बरिन सप्रेम भरत अनुभाऊ। तिय जिय की रुचि लखि कह राऊ.
बहुरहिं लखनु भरतु वन जाहीं। सब कर भल सब के मन माहीं।।

लिय सनेह सुनि बचन बिनीता। जनक प्रिया गह पाय पुनीता॥ देिन उचित असि बिनय तुम्हारी। दसरथ वरिनि राम महतारी॥ प्रभु अपने नीचहु आदरहीं। अगिनि धृम गिरि सिर तिनुधरहीं॥ सेवकु राउ करम मन बानी। सदा सहाय महेसु भवानी॥ रउरे अंग जोगु जग को है। दीप सहाय कि दिनकर सोहै॥ रामु जाइ बनु करि सुर काजू। अचल अवधपुर करिहिह राजू॥ अमर नाग नर राम बाहुबल। सुख बसिहिह अपने अपने थल॥ यह सब जागबलिक कहि राखा। देिन न होइ मुधा मुनि भाषा॥

दो०-अस कहि पग परि पेम अति सिय हित बिनय सुनाइ।

सिय समेत सियमातु तब चली सुआयसु पाइ ॥२८५॥
प्रिय परिजनिह मिली बैदेही। जो जेहि जोगु भाँति तेहि तेही॥
तापस बेप जानकी देखी। भा सबु बिकल बिषाद बिसेपी॥
जनक राम गुर आयसु पाई। चले थलहि सिय देखी आई॥
लीनिह लाइ उर जनक जानकी। पाहुनि पावन पेम प्रान की॥
उर उमगेउ अंबुधि अनुरागू। भयट भूप मनु मनहुँ पयागू॥
सिय सनेह वह बाढ़त जोहा। ता पर राम पेम सिसु सोहा॥
चिरजीवी सुनि ग्यान बिकल जनु। वृड़त लहेउ बाल अवलंवनु॥
मोह मगन मित निहं बिदेह की। महिमा सिय रघुबर सनेह की॥

टो०—सिय पितु मातु सनेह वस विकलन सकी सँभारि।

धरिन सुताँ धीरज धरेड समउ सुधरमु विचारि ॥२८६॥ तापस वेप जनक सिय देखी। भयड पेम्र परितोषु विसेपी॥ पुत्रि पवित्र किए कुल दोऊ। सुजस धवल जगु कह सबु कोऊ॥ जिति सुरसिर कीरित सिर तोरी। गवनु कीन्ह बिधि अंड करोरी।।
गंग अविन थल तीनि बड़ेरे। एहिं किए साधु समाज घनेरे।।
पितु कह सत्य सनेहँ सुबानी। सीय सकुच महुँ मनहुँ समानी।।
पुनि पितु मातु लीन्हि उर लाई। सिखआसिष हित दीन्हि सुहाई।।
कहित सीय सकुचि मन माहीं। इहाँ बसब रज्जीं भल नाहीं।।
लिख रुख रानि जनायउ राऊ। हृद्यँ सराहत सीछ सुभाऊ।।
दो०—बार बार मिलि भेंटि सिय विदा कीन्हि सनमानि।
कही समय सिर भरत गति रानि सुबानि सयानि।।२८७।।

सुनि भूपाल भरत व्यवहारू। सोन सुगंध सुधा सिस सारू।।।

मूदे सजल नयन पुलके तन। सुजसु सराहन लगे सुदित मन।।

सावधान सुनु सुगुरिव सुलोचिन। भरत कथा भव बंध विमोचिन।।

धरम राजनय ब्रह्मबिचारू। इहाँ जथामित मोर प्रचारू।।

सो मित मोरि भरत महिमाही। कहै काह छिल छुअति न छाँही।।

विधि गनपित अहिपिन सिव सारद। किव कोविद बुध बुद्धि विसारदः

भरत चरित कीरित करतूती। धरम सील गुन विमल विभूती।।

समुझत सुनत सुखद सब काहू। सुचि सुरसिर रुचि निदर सुधाहू।।

वो०—निरवधि गुन निरुपम पुरुषु भरतु भरत सम जानि । कहिअ सुमेरु कि सेर सम किवकुल मित सक्चानि ॥२८८॥

अगम सविह वरनत वरवरनी। जिमि जलहीन मीन गम्र धरनी।।।
भरत अमित महिमा सुनु रानी। जानहिं राम्र न सकिह वखानी।।।
बरिन सप्रेम भरत अनुभाऊ। तिय जिय की रुचि लिख कह राऊ,
बहुरहिं लखनु भरतु वन जाहीं। सब कर भल सब के मन माहीं।।

देबि परंतु भरत रघुबर की। श्रीति श्रतीति जाइ नहिं तरकी।।
भरतु अविध सनेह ममता की। जद्यपि राम्र सीम समता की।।
परमारथ खारथ सुख सारे। भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहारे॥
साधन सिद्धि राम पग नेहू। मोहि लखि परत भरत मत एहू॥
दो०—भोरेहुँ भरत न पेलिहिह मनसहुँ राम रजाइ।

करिअ न सोचु सनेह बस कहेउ भूप बिलखाइ ॥२८९॥ राम भरत गुन गनत सप्रीती। निसि दंपतिहि पलकसम बीती॥ राज समाज प्रात जुग जागे। न्हाइ न्हाइ सुर पूजन लागे॥ में नहाइ गुर पहिं रघुराई। बंदि चरन बोले रुख पाई॥ नाथ भरतु पुरजन महतारी।सोक बिकल बनबास दुखारी॥ सहित समाज राउ मिथिलेस्। बहुत दिवस भए सहत कलेस्।। उचित होइसोइ कीजिअ नाथा। हित सबही कर रौरें हाथा।। अस कहि अति सक्कुचे रघुराऊ। म्रुनि पुलके लखि सीलु सुभाऊ॥ तुम्ह विनु राम सकल सुख साजा। नरक सरिस दुहु राज समाजा।। दो ०-- प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम। तुम्ह तजि तात सोहात गृह जिन्हिह तिन्हिह विधि बाम ॥२९०॥ सो सुखु करमु धरमु जरि जाऊ। जहँ न राम पद पंकज भाऊ॥ जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यानू। जहँ नहिं राम पेम परधानू॥ तुम्ह बिनु दुखी सुखी तुम्ह तेहीं। तुम्ह जानहु जिय जो जेहि केहीं॥ राउर आयसु सिर सवहीं कें। विदित क्रुपालहि गति सब नीकें।। अपु आश्रमहि धारिअ पाऊ। भयउ सनेह सिथिल मुनिराऊ।। करि प्रनामु तब रामु सिधाए। रिपि धरि धीर जनक पहिं आए।।

गम बचन गुरु नृपिह सुनाए। सील सनेह सुभायँ सुहाए।।
महाराज अब कीजिअ सोई। सब कर धरम सहित हित होई।।

डो०-ग्यान निधान सुजान सुचि धरम धीर नरपाल। तुम्ह बिनु असमंजस समन को समरथ एहि काल।।२९१॥

सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे। लिख गति ग्यानु बिरागु बिरागे।। सिथिल सनेहॅ गुनत मन माहीं।आए इहाँ कीन्ह भल नाहीं।। रामिह रायँ कहेउ बन जाना। कीन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रवाना।। हम अब बन तें बनिह पठाई। प्रमुदित फिरब बिवेक बड़ाई।। तापस मुनि महिसुर सुनि देखी। भए प्रेम बस बिकल बिसेपी।। समउ समुझि धिर धीरजु राजा। चले भरत पिह सहित समाजा।। भरत आइ आगें भइ लीन्हे। अवसर सिरस सुआसन दीन्हे।। नात भरत कह तेरहुति राऊ। तुम्हिह बिदित रघुवीर सुभाऊ।।

हो - राम सत्यव्रत धरम रत सब कर सीछ सनेहु। संकट सहत सकोच वस कहिअ जो आयसु देहु।।२९२॥

सुनि तन पुलकि नयन भिर वारी। बोले भरतु धीर धिर भारी।।
प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू। कुलगुरु सम हित माय न वापू।।
कौसिकादि मुनि सचिव समाजू। ग्यान अंबुनिधि आपुनु आजू।।
सिसु सेवकु आयसु अनुगामी। जानि मोहि सिख देइअ खामी।।
एहिं समाज थल वृझव राउर। मौन मिलन में बोलव वाउर।।
छोटे बदन कहउँ बिड़ बाता। छमव तात लिख वाम विधाता।।
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सेवा धरमु कठिन जगु जाना।।
स्वामि धरम स्वारथिह विरोधु। वैरु अंध प्रेमिह न प्रवोधु।।

दो०-राखि राम रुख धरमु त्रतु पराधीन मोहि जानि । सब कें संमत सर्व हित करिअ पेमु पहिचानि ॥२९३॥

भरत बचन सुनि देखि सुभाऊ। सहित समाज मराहत राऊ॥
सुगम अगम मृदु मंज कठोरे। अरथु अमित अति आखर थोरे॥
ज्यों मुखु मुकुर मुकुरु निज पानी। गहि न जाइ अस अद्भुत बानी॥
भूप भरतु मुनि सहित समाजू। गे जहँ विवुध कुमुद द्विजराजू॥
सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा। मनहुँ मीन गन नव जल जोगा
देवँ प्रथम कुलगुर गति देखी। निरखि विदेह सनेह विसेपी॥
राम भगतिमय भरतु निहारे। सुर खारथी हहिर हियँ हारे॥
सब कोउ राम पेममय पेखा। भए अलेख सोच बस लेखा॥

दो०-रामु सनेह सकोच बस कह ससोच सुरराजु। रचहु प्रपंचहि पंच मिलि नाहिं त भयउ अकाजु ॥२९४॥

सुरन्ह सुमिरि सारदा सराही। देवि देव सरनागत पाही।।
फेरिभरत मित करि निजमाया। पालु विबुध कुल करि छल छाया।।
बिबुध विनय सुनि देवि सयानी। बोली सुर खारथ जड जानी।।
मो सन कहहु भरत मित फेरू। लोचन सहस न सुझ सुमेरू।।
बिधि हरि हर माया बड़ि भारी। सोउ न भरत मित सकइ निहारी।।
सो मित मोहि कहत करु भोरी। चंदिनि कर कि चंडकर चोरी।।
भरत हदयँ सिय राम निवास। तहँ कि तिमिर जहँ तरनि प्रकास।।
अस किह सारद गइ विधि लोका। विबुध विकल निसि मानहुँ कोका

दो०—सुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह कुमंत्र कुठाडु। रचि प्रपंच माया प्रवल भय भ्रम अरति उचाडु ॥२९५॥ करि कुचालि सोचत सुरराजू।भरत हाथ सबु काजु अकाजू।। गए जनकु रघुनाथ समीपा। सनमाने सब रबिकुल दीपा।। समय समाज धरम अबिरोधा। बोर्ले तब रघुबंस पुरोधा।। जनक भरत संवादु सुनाई। भरत कहाउति कही सुहाई।। तात राम जस आयसु दहू।सो सबु करें मोर मत एहू॥ सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी। बोले सत्य सरल मृदु बानी।। बिद्यमान आपुनि मिथिलेस्।मोर कहब सव भाँति भदेस्।। राउर राय रजायसु होई। राउरि सपथ सही सिर सोई।। <sup>दो</sup>०—राम सपथ सुनि सुनि जनकु सकुचे सभा समेत । सकल बिलोकत भरत मुखु बनइ न ऊतरु देत ॥२९६॥ सभा सकुच बस भरत निहारी। रामबंधु धरि धीरजु भारी।। कुसमउ देखि सनेहु सँभारा। वढ़त बिंधि जिमि घटज निवारा।। सोक कनकलोचन मति छोनी। हरी बिमल गुन गन जग जोनी।। भरत बिबेक बराहँ बिसाला।अनायास उधरी तेहि काला।। करि प्रनामु सब कहँ कर जोरे। रामु राउ गुर साधु निहोरे॥ छमव आजु अति अनुचित मोरा। कहउँ बदन मृदु बचन कठोरा।। हियँ सुमिरी सारदा सुहाई।मानस तें मुख पंकज आई॥ विमल विवेक धरम नय साली। भरतं भारती मंजु मराली॥ दो०-निरित्व विवेक विलोचनन्हि सिथिल सनेहँ समाजु । करि प्रनामु बोले भरतु सुमिरि सीय रघुराजु ॥२९७॥ प्रभु पितु मातु सुहृद गुर खामी। पूज्य परम हित अंतरजामी।।

सरल सुसाहिबु सील निधान्। प्रनतपाल सर्वेग्य सुजान्।।

समस्थ सरनागत हितकारी। गुनगाहकु अवगुन अघ हारी।। म्वामि गोसाँइहि सरिस गोसाई। मोहि समान में साइँ दोहाई॥ प्रभु पितु वचन मोह बस पेली। आयउं इहाँ समाजु सकेली॥ जग भल पोच ऊँच अरु नीचू। अमिअ अमरपद माहुरु मीचू॥ राम रजाइ मेट मन माहीं। देखा, सुना कतहुँ कोउ नाहीं॥ सो मेसब बिधि कोन्हि ढिठाई। प्रभु मानी सनेह सेवकाई॥ दो०—कृपाँ भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर।

द्गन से सूपन सिरस सुजसु चारु चहु और ॥२९८॥
राउरि रीति सुबानि वड़ाई। जगत बिदित निगमागम गाई॥
क्र कुटिल खल कुमति कलंकी। नीच निसील निरीस निसंकी॥
तेउ सुनि सरन साम्रहें आए। सकृत प्रनामु किहें अपनाए॥
देखि दाप कबहुँ न उर आने। सुनि गुन साधु समाज बखाने॥
को साहिब सेवकहि नेवाजी। आपु समाज माज सब साजी॥
निज करतृति न समुझिअसपनें। सेवक सकुच सोचु उर अपनें॥
सो गोसाइँ नहिं दूसर कोपी। मुजा उठाइ कहुउँ पन रोपी॥
पसु नाचत सुक पाठ प्रबीना। गुन गति नट पाठक आधीना॥

हो ं—यों सुधारि सनमानि जन किए साधु सिरमोर । को कृपाल विनु पालिहे विरिदावलि वरजोर ॥२९९॥

का कृपाल विनु पालिह विरिद्यान बरजार ॥२९९॥ सोक सनेहँ कि बाल सुभाएँ।आयउँ लाइ रजायसु बाएँ॥ तबहुँ कृपाल हेरि निज ओरा।सबिह भाँति भल मानेउ मोरा॥ देखेउँ पाय सुमंगल मूला।जानेउँ स्वामि सहज अनुकूला॥ बड़ें समाज विलोकेउँ भागू।बड़ीं चूक साहिब अनुरागू॥ कृपा अनुग्रहु अंगु अघाई। कीन्हि कृपानिधि सब अधिकाई।। राखा मोर दुलार गोसाई। अपनें सील सुभायँ भलाई। नाथ निपट में कीन्हि ढिठाई। खामि समाज सकोच बिहाई।। अबिनय बिनय जथारुचि बानी। छमिहि देउ अति आरति जानी।।

दो०-सुहृद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहब बड़ि खोरि। आयसु देइअ देव अब सबइ सुधारी मोरि।।३००।।

त्रमु पद पदुम पराग दोहाई। सत्य सुकृत सुख सीवँ सुहाई।। सो किर कहउँ हिए अपने की। रुचि जागत सोवत सपने की।। सहज सनेहँ खामि सेवकाई। खारथ छल फल चारि बिहाई।। अग्या सम न सुसाहिब सेवा। सो प्रसादु जन पावै देवा।। अस किह प्रेम बिबस भए भारी। पुलक सरीर बिलोचन बारी।। प्रमु पद कमल गहे अकुलाई। समउ सनेहु न सो किह जाई।। कृपासिंधु सनमानि सुबानी। बैठाए समीप गहि पानी।। भरत बिनयसुनि देखि सुभाऊ। सिथिल सनेहँ सभा रघुराऊ।।

छ०—रघुराउ सिथिल सनेहँ साधु समाज म्रुनि मिथिला धनी । मन महुँ सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी ।। भरतिह प्रसंसत विबुध वरषत सुमन मानस मलिन से । तुलसी विकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से ।।

सो०—देखि दुखारी दीन दुहु समाज नर नारि सव।
मघवा महा मलीन ग्रुए मारि मंगल चहत।।३०१।।
कपट कुचालि सीवँ सुरराजू।पर अकाज प्रिय आपन काजू।।
काक समान पाकरिपु रीती।छली मलीन कतहूँ न प्रतीती।।

प्रथम कुमत करि कपड़ सँकेला। सो उचाड़ सव कें सिर मेला।।
सुरमायाँ सव लोग बिमोहे। राम प्रेम अतिसय न बिछोहे।।
भय उचाट बस मन थिर नाहीं। छन बन रुचि छन सदन सोहाहीं।।
दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी। सरित सिंधु संगम जनु बारी।।
दुचित कतहुँ परिताषु न लहहीं। एक एक सन मरमु न कहहीं।।
लिख हियँ हाँसि कह कुपानिधान्। सरिस खान मधवान जुबान्।।

टो०—भरतु जनकु म्रुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाइ। लागि देवमाया सविह जथाजोगु जन्न पाइ॥३०२॥

कृपासिंधु लिख लाग दुखारे। निज सनेहँ सुरपित छल भारे।। सभा राउ गुर महिसुर मंत्री। भरत भगति सब के मित जंत्री।। रामिह चितवत चित्र लिखे से। सकुचत बोलत बचन सिखे से।। भरत प्रीति नित बिनय वड़ाई। सुनत सुखद बरनत कठिनाई।। जासु विलोकि भगति लवलेस्। प्रेम मगन सुनिगन मिथिलेस्।। महिमा तासु कहै किमि तुलसी। भगति सुभायँ सुमित हियँ हुलसी आपु छोटि महिमा बड़ि जानी। कविकुल कानि मानि सकुचानी।। कहि न सकति गुन रुचि अधिकाई। मित गित बाल बचन की नाई।।

टो०—भरत विमल जसु विमल विधु सुमति चकोरकुमारि । उदित विमल जन हृद्य नभ एकटक रही निहारि ॥३०३॥

भरत सुभाउ न सुगम निगमहँ। लघु मित चापलता किन छमहँ॥ कहत सुनत सित भाउ भरत को।सीय राम पद होइ न रत को॥ सुमिरत भरतिह प्रेष्ठ राम को। जेहिन सुलग्न तेहि सिरसनाम को देखि दयाल दसा सनही की। राम सुजान जानि जन जी की॥ धरम धुरीन धीर नय नागर। सत्य सनेह सील सुख सागर।।
देसु काल लखि समउ समाजू। नीति प्रीति पालक रघुराजू।।
बोले बचन बानि सरबसु से। हित परिनाम सुनत सिस रसु से।।
तात भरत तुम्ह धरम धुरीना। लोक बेद बिद प्रेम प्रबीना।।
दो०—करम बचन मानस बिमल तुम्ह समान तुम्ह तात।

गुर समाज लघु बंधु गुन कुसमयँ किमि कि जात ।।३०४।।
जानहु तात तरिन कुल रीती। सत्यसंध पितु कीरित प्रीती।।
समउ समाज लाज गुरजन की। उदासीन हित अनिहत मन की।।
तुम्हि विदित सबही कर करम्। आपन मोर परम हित धरम्।।
मोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा। तद्रिप कहउँ अवसर अनुसारा।।
तात नात बिनु बात हमारी। केवल गुरकुल कृपाँ सँभारी।।
नतरु प्रजा परिजन परिवारू। हमिह सहित सबु होत खुआरू।।
जाँ बिनु अवसर अथवँ दिनेस्। जग केहि कहहु न होइ कलेस्।।
तस उतपातु तात विधि कीन्हा। मुनि मिथिलेस राखि सबु लीन्हा।।
दो०—राज काज सब लाज पित धरम धरिन धन धाम।

गुर प्रभाउ पालिहि सबिह भल होइहि परिनाम ॥३०५॥ सिहत समाज तुम्हार हमारा। घर बन गुर प्रसाद रखवारा॥ मातु पिता गुर खामि निदेख। सकल धरम धरनीधर सेम्॥ सो तुम्ह करहु करावहु मोहू। तात तरिन झल पालक होहू॥ साधक एक सकल सिधि देनी। कीरित सुगति भूतिमय बेनी॥ सो विचारि सिह संकटु भारी। करहु प्रजा परिवारु मुखारी॥ वाँटी विपति सबिह मोहि भाई। तुम्हिह अविधि भरिविड़ किटिनाई॥ जानि तुम्हिह मृदु कहउँ कठोरा। कुसमयँ तात न अनुचित मोरा।। होहिं कुठायँ सुबंधु सहाए। ओड़िअहिं हाथ असिनेहु के घाए।। दो०—सेवक कर पद नयन से ग्रुख सो साहिन्नु होइ। तुलसी प्रीति कि रीति सुनि सुकिन सराहिंहं सोइ।।३०६॥

सभा सकल सुनि रघुबर बानी। प्रेम पयोधि अमिअं जनु सानी।। सिथिल समाज सनेह समाधी। देखि दसा चुप सारद साधी।। भरतिह भयउ परम संतोषू। सनमुखस्वामि विम्रुख दुखदोषू॥ मुख प्रसन्न मन मिटा बिषादू। भा जनु गूँगेहि गिरा प्रसादू॥ कीन्ह सप्रेम प्रनामु बहोरी। बोले पानि पंकरुह जोरी॥ निथ भयउ सुखु साथ गए को। लहेउँ लाहु जग जनमु भए को॥ अब कृपाल जस आयसु होई। करौँ सीस धरि सादर सोई॥ सो अवलंब देव मोहि देई। अविध पारु पावौँ जेहि सोई॥

वो०-देव देव अभिषेक हित गुर अनुसासनु पाइ।
आनेउँ सब तीरथ सिलेख तेहि कहँ काह रजाइ।।३००॥
एकु मनोरथु वड़ मन माहीं।सभयँ सकोच जात किह नाहीं।।
कहहु तात प्रभु आयसु पाई। बोले बानि सनेह सुहाई॥
चित्रक्ट सुचिथल तीरथ बन। खग मृग सर सिर निर्झर गिरिगन॥
प्रभु पद अंकित अवनि बिसेषो।आयसु होइ त आवों देखी॥
अवसि अत्रि आयसु सिर धरहू।तात बिगतभय कानन चरहू॥
मुनि प्रसाद वनु मंगल दाता।पावन परम सुहावन भ्राता॥
रिपिनायकु जहँ आयसु देहीं।राखेहु तीरथ जलु थल तेहीं॥
सुनि प्रभु बचन भरत सुखु पावा। मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा॥

दो०-भरत राम संबादु सुनि सकल सुमंगल मूल।

सुर स्वारथी सराहि कुल बरषत सुरतरु फूल ।।३०८।।
धन्य भरत जय राम गोसाई। कहत देव हरषत बरिआई।।
सुनि मिथिलेस सभाँ सब काहू। भरत बचन सुनि भयउ उछाहू।।
भरत राम गुन ग्राम सनेहू। पुलिक प्रसंसत राउ बिदेहू।।
सेवक स्वामि सुभाउ सुहावन। नेसु पेसु अति पावन पावन।।
मित अनुसार सराहन लागे। सचिव सभासद सब अनुरागे।।
सुनि सुनि राम भरत संवाद्। दुहु समाज हियँ हरपु बिषादू।।
राम मातु दुखु सुखु सम जानी। कहि गुन राम प्रवाधीं रानी।।
एक कहिं रघुवीर बड़ाई। एक सराहत भरत भलाई।।

दो०-अत्रि कहेउ तब भरत सन सैल समीप सुकूप।

राखिअ तीरथ तोय तहँ पायन अमिअ अनूप ।।३०९।।
भरत अत्रि अनुसासन पाई। जल भाजन सब दिए चलाई।।
सानुज आपु अत्रि मुनि साथू। सहित गए जहँ कूप अगाथू।।
पायन पाथं पुन्यथल राखा। प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा।।
तात अनादि सिद्ध थल एहू। लोपेड काल बिदित निहं केहू।।
तब सेवकन्ह सरस थलु देखा। कीन्ह सुजल हित कूप विसेषा।।
विधिवस भयड विस्व उपकारू। सुगमअगम अति धरम विचारू।।
भरतकूप अब किहहिं लोगा। अति पायन तीरथ जल जोगा।।
प्रेम सनेम निमज्जत प्रानी। होइहिं विमल करम मन वानी।।

वो०—कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराउ। अत्रि सुनायउ रघुवरहि तीरथ पुन्य प्रभाउ॥३१०॥

कहत धरम इतिहास सप्रीती। भयउ भोरु निसि सो सुख वीती।। नित्य निवाहि भरत दोउ भाई। राम अत्रि गुर आयसु पाई।। सहित समाज साज सब सादें। चले राम बन अटन पयादें।। कोमल चरन चलत बिनु पनहीं। भइ मृदु भूमि सकुचि मन मनहीं।। कुस कंटक काँकरीं कुराईं। कटुक कठोर कुबस्तु दुराई॥ महि मंजुल मृदु मारग कीन्हे। वहत समीर त्रिबिध सुख लीन्हे॥ सुमन बरिष सुर घन करि छाहीं। विटप फूलि फलि तुन मृदुताहीं॥ मृग बिलोकि खग बोलि सुबानी। सेवहिं सकल राम प्रिय जानी॥

दो०—सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु राम कहत जम्रहात। राम प्रानिप्रय भरत कहुँ यह न होइ बिड़ बात ॥३११॥

एहि बिधि भरत फिरत बन माहीं। नेम्र प्रेम्र लिख मुनि सकुचाहीं॥
पुन्य जलाश्रय मृषि बिभागा। खग मृग तरु तन गिरि बन बागा॥
चारु बिचित्र पिबत्र बिसेषी। बूझत भरत दिब्य सब देखी॥
सुनि मन मुदित कहत रिषिराऊ। हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ॥
कतहुँ निमज्जन कतहुँ प्रनामा। कतहुँ बिलोकत मन अभिरामा॥
कतहुँ बैठि मुनि आयस पिई। सुमिरत सीय सहित दोउ भाई॥
देखि सुभाउ सनेहु सुसेवा। देहिं असीस मुदित बनदेवा॥
फिरहिं गएँ दिन्न पहर अदाई। प्रभु पद कमल बिलोकिहं आई॥

दो०—देखे थल तीरथ सकल भरत पांच दिन माझ।
कहत सुनत हरिहर सुजसु गयउ दिवसु भइ साँझ।।३१२॥
भोर न्हाइ सबु जुरा समाजू। भरत भूमिसुर तेरहुति राजू॥
भल दिन आजु जानि मन माहीं।राम्र कृपाल कहत सकुचाहीं॥

गुर नृप भरत सभा अवलोकी। सकुचि राम फिरि अविन विलोकी सील सराहि सभा सब सोची। कहुँ न राम सम स्वामि सँकोची।। भरत सुजान राम रुख देखी। उठि सप्रेम धिर धिर विसेषी।। किर दंडवत कहत कर जोरी। राखीं नाथ सकल रुचि मोरी।। मोहि लिंग सहेउ सबहिं संतापू। बहुत भाँति दुखु पात्रा आपू।। अब गोसाइँ मोहि देउ रजाई। सेवीं अवध अवधि अरि जाई।।

दो॰—जेहिं उपाय पुनि पाय जनु देखें दोनदयाल । सः सिख देइअ अवधि लगि कोसलपाल कृपाल ॥३१२॥

पुरजन परिजन प्रजा गोसाई। सब सुचि सरस सनेहँ सगाई।।
राउर बिद भल भव दुख दाहू। प्रसु बिन्न बादि परम पद लाहू।।
स्वामि सुजानु जानि सब ही की। रुचि लालसा रहिन जन की की।।
प्रनतपालु पालिहि सब काहू। देउ दुहू दिसि ओर निबाहू।।
अस मोहिसव विधि भूरि भरोको। किएँ बिचारु न सोचु खरो सो।।
आरति मोर नाथ कर छोहू। दुहुँ मिलि कीन्ह ढीठु हिठ मोहू।।
यह वड़ दोषु दूरि करि खामी। तिज सकोच सिखइअ अनुगामी।।
भरत बिनय सुनि सबहिं प्रसंसी। खीर नीर विवरन गित हंसी।।

दो०-दीनबंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन।
देस काल अवसर सिरस बोले रामु प्रवीन।।३१४॥
तात तुम्हारि मोरि परिजन की। चिंता गुरिह नृपिह घर बन की।।
माथे पर गुर मुनि मिथिलेस्। हमिह तुम्हिह सपनेहुँ न कलेस्।।
मोर तुम्हार परम पुरुपारथु। खारथु गुजसु धरमु परमारथु।।
पितु आयसु पालिहिं दुहु भाई। लोक बेद भल भूप भलाई।।

गुर पितु मातु खामि सिख पालें। चलेहुँ कुमगपग परहिं न खालें॥ असं बिचारि सब सोच बिहाई। पालहु अबध अबधि भरि जाई॥ देसु कोसु परिजन परिवारू। गुर पद रजहिं लाग छरुभारू॥ तुम्ह मुनि मातु सचिव सिख मानी। पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी॥

दो०-मुखिआ मुखु सो चाहिए खान पान कहुँ एक। पालइ पोषइ सकल ॲग तुलसी सहित विवेक ॥३१५॥

राजधरम सरबसु एतनोई। जिमि मन माहँ मनोरथ गोई।। बंधु प्रबोधु कीन्ह बहु भाँती। बिनु अधार मन तोषु न साँती।। भरत सील गुर सचिव समाज्ञ। सकुच सनेह बिबस रघुराज्ञ।। प्रभु करि कृपा पाँवरीं दीन्हीं। सादर भरत सीस धिर लीन्हीं।। चरनपीठ करुनानिधान के। जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के।। संपुट भरत सनेह रतन के। आखर जुग जनु जीव जतन के।। कुल कपाट कर कुसल करम के। बिमल नयन सेवा सुधरम के।। भरत मुदित अवलंब लहे तें। अस सुख जस सिय रामु रहे तें।। दो०—मागेउ बिदा प्रनाम्न किर राम लिए उर लाइ।

लोग उचारे अमरपति कुटिल कुअवसरु पाइ ॥३१६॥ सो कुचालि सब कहँ भइ नीकी। अवधि आस सम जीविन जी की॥ नतरु लखन सिय राम बियोगा। हहिर मरत सब लोग कुरोगा॥ रामकुपाँ अवरेब सुधारी। बिबुध धारि भइ गुनद गोहारी॥ भेंटत अज भिर भाइ भरत सा। राम प्रेम रसु किह न परत सो॥ तन मन बचन उमग अनुरागा। धीर धुरंधर धीरजु त्यागा॥ बारिज लोचन मोचत बारी। देखि दसा सुर सभा दुखारी॥ मुनिगन गुर धुर धीर जनक से। ग्यान अनल मन कसें कनक से।। जे बिरंचि निरलेप उपाए। पदुम पत्र जिमि जग जल जाए।।

टो०—तेउ बिलोकि रघुबर भरत श्रीति अनूप अपार । भए मगन मन तन बचन सहित बिराग बिचार ॥३१७॥

जहाँ जनक गुर गित मित भोरी। प्राकृत प्रीति कहत बिड़ खोरी।। बरनत रघुवर अरत वियोग्। सिन कठोर किव जानिहिलोग्।। सो सकोच रस अकथ सुवानी। समउ सनेहु सुमिरि सकुचानी।। भेंटि अरतु रघुवर समुझाए। पुनि रिपुदवनु हरिष हियँ लाए।। सेवक सिच्च अरत रुख पाई। निज निज काज लगे सब जाई।। सिन दारुन दुखु दुहूँ समाजा। लगे चलन के साजन साजा।। प्रभु पद पदुम बंदि दोउ थाई। चले सीस धिर राम रजाई।। मुनि तापस बनदेव निहोरी। सब सनमानि वहोरि बहोरी।। दो०—लखनहि भेंटि प्रनामु किर सिर धिर सिय पद धूरि।

चले सप्रेम असीस सुनि सकल सुमंगल मूरि ।।३१८।।
सानुज राम नृपहि सिर नाई। कीन्हि वहुत विधि विनय वड़ाई।।
देव द्या बस वड़ दुखु पायउ। सहित समाज काननिह आयउ।।
पुर पगु धारिअ देइ असीसा। कीन्ह धीर धिर गवनु महीसा।।
मुनि महिदेव साधु सनमाने। विदा किए हिर हर सम जाने।।
सासु समीप गये दोउ भाई। फिरे बंदि पग आसिप पाई।।
कौसिक वामदेव जावाली। पुरजन परिजन सन्विव सुचाली।।
जथा जोगु किर विनय प्रनामा। विदा किए सब सानुज रामा।।
नारि पुरुष लघु मध्य वड़ेरे। सब सनमानि कृपानिधि फेरे।।

दो०-भरत मातु पद बंदि प्रभु सुचि सनेहँ मिलि भेंटि। बिदा कीन्ह सजि पालकी सक्चच सोच सब मेटि।।३१९॥

'परिजन मातु पितिह मिलि सीता। फिरी प्रानिषय प्रेम पुनीता।। किर प्रनामु भेंटीं सब सास्। प्रीतिकहत कि हियँ न हुलास्।। सुनि सिख अभिमत आसिषपाई। रही सीय दुहु प्रीति समाई।। रघुपति पदु पालकीं मगाई। किर प्रबोधु सब मातु चढ़ाई।। बार बार हिलि मिलि दुहु भाई। सम सनेहँ जननी पहुँचाई।। साजि बाजि गज बाहन नाना। भरत भूप दल कीन्ह पयाना।। इदयँ राम्र सिय लखन समेता। चले जाहिं सब लोग अचेता।। जसह बाजि गज पसु हियँ हारें। चले जाहिं परवस मन मारें।।

दो०-गुर गुरतिय पद बंदि प्रभु सीता लखन समेत ।

फिरे हरव विसमय सहित आए परन निकेत ॥३२०॥
विदा कोन्ह सनमानि निवाद्। चलेउ हदयँ वड़ विरह विषाद्॥
कोल किरात भिछ बनचारी। फेरे फिरे जोहारि जोहारी॥
अभु सिय लखन बैठि बट छाहीं। प्रिय परिजन वियोग विलखाहीं॥
भरत सनेह सुभाउ सुबानी। प्रिया अनुज सन कहत बखानी॥
श्रीति प्रतीति बचन मन करनी। श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी॥
विवुध विलोकि दसा रघुबर की। बरिष सुमन कहि गति घर घर की
अभु प्रनामु करि दीन्ह भरोसो। चले मुदित मन डर न खरोसो॥
दो०—सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर।

भगति ज्यानु वैराग्य जनु सोहत धरें सरीर ॥३२१॥

मुनि महिसुर गुर भरत भुआलू। राम बिरहँ सबु साजु बिहालू।।
प्रभु गुन ग्राम गनत मन माहीं। सब चुपचाप चले मग जाहीं।।
जमुना उतिर पार सबु भयऊ। सो वासरु बिनु भोजन गयऊ।।
उतिर देवसरि दूसर बास्। रामसखाँ सब कीन्ह सुपास्।।
सई उतिर गोमतीं नहाए। चौथें दिवस अवधपुर आए।।
जनकु रहे पुर बासर चारी। राज काज सब साज सँभारी।।
सौंपि सचिव गुर भरतिह राजू। तेरहुति चले साजि सबु साजू।।
नगर नारि नर गुर सिख मानी। नसे सुखेन राम रजधानी।।

दो॰—राम दरस लगि लोग सब करत नेम उपवास । तिज तिज मूपन भोग सुख जिअत अवधि की आस॥३२२॥

सचिव सुसेवक भरत प्रवोधे। निज निज काज पाइ सिख ओघे।।
पुनि सिख दीन्हि बोलि लघु भाई। सौंपी सकल मातु सेवकाई।।
भूसुर बोलि भरत कर जोरे। किर प्रनाम वय विनय निहोरे।।
ऊँच नीच कारज भल पोचू। आयसु देव न करव सँकोचू।।
परिजन पुरजन प्रजा बोलाए। समाधानु किर सुवस बसाए।।
सानुज गे गुर गेहँ बहोरी। किर दंडवत कहत कर जोरी।।
आयसु होइ त रहीं सनेमा। बोले मुनि तन पुलिक सपेमा।।
समुझव कहव करव तुम्ह जोई। धरम सारु जग होइहि सोई।।

दो०-सुनि सिख पाइ असीस विड़ गनक वोलि दिनु साथि।

सिंघासन प्रभु पादुका वैठारे निरुपाधि ॥३२३॥ रामु मातु गुर पद सिरु नाई।प्रभु पद पीठ रजायसु पाई॥ नंदिगावँ करि परन कुटीरा।कीन्ह निवासु धरम धुर धीरा॥ जटाजूट सिर मुनिपट धारी। महि खिन कुस साँथरी सँवारी॥ असन बसन बासन बत नेमा। करत कठिन रिपिधरम सप्रमा॥ भूषन बसन भोग सुख भूरी। मन तन बचन तजे तिन तरी॥ अवध राजु सुर राजु सिहाई। दसरथ धनु सुनि धनदु लजाई॥ तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। चंचरीक जिमि चंपक बागा॥ रमा बिलासु राम अनुरागी। तजत बमन जिमि जन बड़ भागी॥ दो०-राम पेम भाजन भरतु बड़े न एहिं करतूति।

चातक हंस सराहिअत टेंक बिबेक विश्वित ॥३२४॥
देह दिनहुँ दिन द्बरि होई। घटइ तेज बल मुख्छि सोई॥
नित नव राम प्रेम पनु पीना। बढ़त धरम दल मनु न मलीना॥
जिमि जल निघटत सरद प्रकासे। बिलसत बेतस बनज बिकासे॥
सम दम संजम नियम उपासा। नखत भरत हिय बिमल अकासा॥
प्रुव बिखास अवधि राका सी। खामि सुरति सुरवीथि बिकासी॥
राम पेम बिधु अचल अदोषा। सहित समाज सोह नित चोखा॥
भरत रहिन समुझिन करतूती। भगति बिरित गुन बिमल बिश्वती॥
बरनत सकल सुव बि सकुचाहीं। सेस गनेस गिरा गम्र नाहीं॥

दो०-नित पूजत प्रभु पाँवरी प्रीति न हृदयँ समाति । मागि मागि आयसु करत राज काज बहु भाँति॥३२५॥

पुलक गात हियँ सियरघुवीरू। जीह नामु जप लोचन नीरू।। लखन राम सिय कानन बसहीं। भरत भवन बसि तप तनु कसहीं।। दोउ दिसि समुझि कहत सबु लोगू।सब बिधि भरत सराहन जोगू।। सुनि वत नेम साधु सकुचाहीं। देखि दसा मुनिराज लजाहीं।। परम पुनीत भरत आचरत्। मधुर मंज ग्रुद मंगल करत्।।
हरन काठन काल व.छप कलेख्। महामोह निसि दलन दिनेख्।।
पाप पुंज इंजर मृगराज्ञ। समन सकल संताप समाज्ञ।।
जन रंजन भंजन भव भारू। राम सनेह सुधाकर सारू।।
छं०-सिय राम प्रेम पियूप पूरन होत जनग्र न भरत को।।
ग्रुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम बत आचरत को।।
दुख दाह दारिद दंभ दूषन सुजस मिस अपहरत को।।
कालकाल तुलसी से सठिन्ह हिंठ राम सनग्रुख वरत को।।

सो०-भरत चरित करि नेम्र तुलसी जो सादर सुनहिं। सीय राम पद पेम्र अवसि होइ भव रस बिरति॥३२६॥

मासपारायण, इक्कीसवाँ त्रिश्राम

っていまでして

इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्वंसने द्वितीयः सोपानः समाप्तः । ( अयोध्याकाण्ड समाप्त )

### सुतीक्ष्णजी रामके ज्यानमें

**数轮轮头接线线线线线线** 



अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । प्रगटे हृद्यँ हरन भव भीरा ॥

#### श्रीगणेशाय नमः

### श्रीजानकीवल्लभो विजयते

# श्रीरामचरितमानस

## तृतीय सोपान

( अरण्यकाण्ड )

### क्लोक

मूलं धर्मतरोविंवेकजलधेः पूर्णेन्दुमानन्ददं वैराग्याम्बुजभारकरं द्यघ्यनध्यान्तापहं तापहम् । मोहाम्भोधरपूगपाटनविधौ खःसम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम् ॥ १॥ सान्द्रानन्दपयोदसौभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं पाणौ वाणशरासनं कटिलसत्तूणीरभारं वरम् । राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे ॥ २॥

सो०-उमा राम गुन गृह पंडित मुनि पावहिं विरित । पावहिं मोह विसूढ़ जे हिं विमुख न धर्म रित ।। पुर नर भरत प्रीति में गाई। मित अनुरूप अनूप सुहाई।। अव प्रभु चरित सुनहु अति पावन।करत जे वन सुर नर मुनि भावन।। एक बार चुनि कुसुम सुहाए। निज कर भूषन राम बनाए॥ सीतिहि पहिराए प्रभु सादर। बैठे फटिक । सेला पर सुंदर॥ सुरपित सुत धिर बायस बेषा। सठ चाहत रघुपित बल देखा॥ जिमि पिपीलिका सागर थाहा। महा मंदमित पावन चाहा॥ सीता चरन चोंच हित भागा। मूढ़ मंदमित कारन कागा॥ चला रुधिर रघुनायक जाना। सींक धनुष सायक संधाना॥

दो०-अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह।

ता सन आइ कीन्ह छलु मूरख अवगुन गेह ॥ १॥ प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा। चला भाजि बायस भय पावा॥ थरि निज रूप गयउ पितु पाहीं। राम बिमुख राखा तेहि नाहीं॥ भा निरास उपजी मन त्रासा। जथा चक्र भय रिष दुर्बासा॥ ब्रह्मधाम सिवपुर सब लोका। फिरा श्रमित ब्याक्कल भय सोका।। काहूँ बैठन कहा न ओही। राखि को सकइ राम कर द्रोही।। मातु मृत्यु पितु समन समाना । सुधा होइ विष सुनु हरिजाना ॥ मित्र करइ सत रिप्र के करनी। ता कहँ विबुधनदी वैतरनी। सब ज्गु ताहि अनलहु ते ताता। जो रघुबीर बिमुख सुनु आता।। नारद देखा विकल जयंता। लागि दया कोमल चित संता॥ पठवा तुरत राम पहिं ताही। कहेसि पुकारि प्रनत हित पाही।। आतुर सभय गहेसि पद जाइ। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई।। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मै मतिमंद जानि नहिं पाइ॥ निज कृत कर्म जनित फल पायउँ।अब प्रभु पाहि सरन तकि आयउँ सनि कृपाल अति आरत वानी। एक नयन करि तजा भवानी।।

सो०-कीन्ह मोह बस द्रोह जद्यपि तेहि कर बध उचित।

प्रभु छाड़ेउ करि छोह को कृपाल रघुनीर सम।। २।।
रघुपति चित्रकृट वसि नाना। चरित किए श्रुति सुधा समाना।।
बहुरि राम अस मन अनुमाना। होइहि भीर सबहिं मोहि जाना।।
सकल मुनिन्ह सन विदा कराई। सीता सहित चले हो भाई।।
अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ। सुनत महामुनि हरिपत भयऊ।।
पुलकित गात अत्रि उठि धाए। देखि रामु आतुर चिल आए।।
करत दंडवत मुनि उर लाए। प्रेम बारि हो जन अन्हवाए।।
देखि राम छिब नयन जुड़ाने। सादर निज आश्रम तब आने।।
करि पूजा कहि बचन सुहाए। दिए मूल फल प्रभु मन भाए।।

सो०-प्रभु आसन आसीन भरि लोचन सोभा निरित्त । मुनिवर परम प्रवीन जोरि पानि अस्तुति करत ॥ ३॥

छं०-नमामि भक्त वरसलं । कृपालु शील कोमलं ॥
भजामि ते पदांबुजं । अकामिनां स्वधामदं ॥
निकाम श्याम सुंदरं । भवाम्बुनाथ मंदरं ॥
प्रफुछ कंज लोचनं । मदादि दोप मोचनं ॥
प्रलंब वाहु विक्रमं । प्रभोऽप्रमेय वैभवं ॥
निषंग चाप सायकं । धरं त्रिलोक नायकं ॥
दिनेश वंश मंडनं । महेश चाप खंडनं ॥
सुनींद्र संत रंजनं । सुरारि बृंद् भंजनं ॥
मनोज वरि वंदितं । अजादि देव सेवितं ॥
विशुद्ध वोध विग्रहं । समस्त द्पणापहं ॥

नमामि इंदिरा पति । सुखाकरं सतां गति ॥ भजे सशक्ति सानुजं। शची पति प्रियानुजं॥ त्वदंघि मूल ये नराः। भजंति हीन मत्सराः॥ पतंति नो भवार्णवे । वितर्क वीचि संकुले ॥ विविक्त वासिनः सदा । भजंति मुक्तये मुदा ॥ इंद्रियादिकं। प्रयांति ते गतिं खकं॥ तमेकसद्भुतं प्रभुं। निरीहमीश्वरं विभुं॥ नगद्गुरं च शाश्वतं। तुरीयमेव कैवलं ॥ भजामि भाव वल्लभं। इयोगिनां सुदुर्लभं॥ स्वभक्त कल्प पाद्पं । समं सुसेव्यमन्वहं ॥ अनूप रूप भूपति । नतोऽहग्रुर्विजा पति ॥ प्रसीद मे नमामि ते। पदाब्ज भक्ति देहि मे ॥ पठंति ये स्तवं इदं। नरादरेण ते पदं॥ व्रजंति नात्र संशयं । त्वदीय भक्ति संयुताः ॥ दो ०-चि नती करि मुनि नाइ सिरु कह कर जोरि वहोरि।

चरन सरोरुह नाथ जिन कवहुँ तजै मित मोरि ॥ ४॥ अनुसुइया के पद गिह सीता। मिली बहोरि सुसील बिनीता॥ रिषिपतिनी मन सुख अधिकाई। आसिष देइ निकट गैठाई॥ दिब्य बसन भूषन पहिराए। जे नित नूतन अमल सुहाए॥ कह रिषिबधू सरस मृदु बानी। नारिधम कछु ब्याज बखानी॥ मातु पिता आता हितकारी। मितप्रद सब सुनु राजकुमारी॥ अमित दानि भर्ता वयदेही। अधम सो नारि जो सेव न तेही॥ धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपद काल परिखिअहिं चारी॥

वृद्ध रोगवस जड़ धनहीना। अंध वधिर कोधी अति दीना।।
ऐसेंहु पति कर किएँ अपमाना। नारि पाव जमपुर दुख नाना।।
एकइ धर्म एक त्रत नेमा। कायँ वचन मन पति पद प्रेमा।।
जग पतित्रता चारि विधि अहहीं। वेद पुरान संत सब कहहीं।।
उत्तम के अस वस मन माहीं। सपनेहुँ आन पुरुप जग नाहीं।।
मध्यम परपित देखइ कैमें। आता पिता पुत्र निज जैसें।।
धर्म विचारि समुझि कुल रहई। सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहई
विनु अवसर भय तें रह जोई। जानेहु अधम नारि जग सोई।।
पति बंचक परपित रित करई। रौरव नरक कल्प सत परई।।
छन सुखलागि जनम सत कोटी। दुखन समुझ तेहि सम को खोटी।।
विनु अम नारि परम गति लहई। पितज़त धर्म छाड़ि छल गहई।।
पति प्रतिकूल जनम जहँ जाई। विधवा होइ पाइ तरुनाई।।

सो०—सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहह । जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय।।५(क)।। सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पविवत करिहं । तोहि प्रानिषय राम कहिउँ कथा संसार हित ॥५(स्त)॥

सुनि जानकीं परम सुखु पावा।सादर तामु चरन सिरु नाना।। तम मुनि सन कह कृपानिधाना। आयसु होइ जाउँ वन आना।। संतत मो पर कृपा करेहू। सेवक जानि तजेहु जिन नेहु॥ धर्म धुरंधर प्रभु के वानी।सुनि संग्रम धोल मुनि ग्गानी॥ जासु कृपा अज सिव सनकादी। चहत सकल परमारथ बादी॥ ते सुन्ह राम बकाम पिआरे।दीन बंधु मृद्द बचन उनारे अब जानी मैं श्री चतुराई। भजी तुम्हिह सब देव विहाई॥ जेहि समान अतिसय निहं कोई। ता कर सील कस न अस होई॥ केहि बिधि कहीं जाहु अब खामी। कहहु नाथ तुम्ह अंतरजामी॥ अस किह प्रस्न विलोकि सुनि धीरा। लोचन जल वह पुलक सरीरा॥

छं०-तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए।
मन ग्यान गुन गोतीत प्रभु मैंदीख जप तप का किए।।
जप जोग धर्म समूह तें नर भगति अजुपम पावई।
रचुवीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुलसी गावई।।

दो०-कलिमल समन दमन मन राम खुजस सुखमूल। साद्र सुनहिं जे तिन्ह पर राम रहिं अनुकूल।।६(क)॥

सो०—कठिन काल मल कोस धर्म न ग्यान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस रामहि भजहिं ते चतुर नर ॥६(ख)॥

मुनि पद कमल नाइ किर सीसा। चले बनिह सुर नर मुनिईसा॥
आगें राम अनुज पुनि पार्छे। मुनि बर बेप बने अति कार्छे॥
उभय बीच श्री सोहइ कैसी। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी॥
सिरता बन गिरि अवघट घाटा। पित पिहचानि देहिं बर बाटा॥
जहँ जहँ जािंदं देव रघुराया। करिंदं मेघ तहँ तहँ नभ छाया॥
मिला असुर बिराध मग जाता। आवतहीं रघुबीर निपाता॥
तुरतिंदं रुचिर रूप तेिंहं पावा। देखि दुखी निजधाम पठावा॥
पुनि आए जहँ मुनि सरभंगा। सुंदर अनुज जानकी संगा॥

दो०—देखि राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग। सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग॥७॥ कह मुनि सुनु रघुत्रीर कृपाला। संकर मानस राजमराला।। जात रहेउँ विरंचि के धामा। सुनेउँ अवन वन ऐहिंह रामा।। चितवत पंथ रहेउँ दिन राती। अव प्रभु देखि जुड़ानी छातो।। नाथ सकल साधन में हीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीना।। सो कछ देव न मोहि निहोगा। निज पन राखेउ वन मन चोग।। तब लगिरहहु दीन हित लागी। जब लगि मिलौं तुम्हिह तनु त्यागी जोग जग्य जप तप वत कीन्हा। प्रभु कहँ देइ भगति वर लीन्हा।। एहि विधि सर रचि मुनि सरभंगा। बठे हृद्यं छाड़ि सब संगा।।

दो०-सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु स्याम।

मम हियं बसहु निरंतर सगुनरूप श्रीराम ॥ ८॥ अम कि जांग अगिनि ननु जारा। राम कृपाँ वेंकुंठ सिधारा॥ ताते मुनि हिर लीन न भयऊ। प्रथमिह भेद भगित वर लयऊ॥ रिपि निकाय मुनिवर गिन : ग्वी। सुग्वी भए निज हद्यं विसेपी॥ अम्तान : रहि मकल मुनि बृदा। जयित प्रनत हित कहना कंदा । पुनि रघुनाथ वले वन आगे। पुनि गर बृंद शिल मॅगलांग ॥ आम्थ समृह कि रघुराया। पूर्ला मुनिन्ह लाग आत दाया।। जानतह पिछित वस जामा। म ग्दरमी तुम्ह अंतरजामी । नि।म वर निक मकल पुनि खाए। मृनि रघु भैर नयन जल छाए।।

हो ० – तिसि पर हान करन्छ महि छन्न उठाइ पन कीन्ह। मकल मुनिन्ह के आश्रमान्ह आइ जाइ सुखदान्ह।। ९०

मृति अगम्ति का मिण्य मृजा ।। नाम सुतीछन रति भगहान्।।। मन क्रम बचन राम पढ सेवक। सपनेहुँ आन भरोह न देवकः।।

प्रभु आगवनु अवन सुनि पावा। करत मनोरथ आतुर धावा॥ हे बिधि दीनबंधु रघुराया। मो से सठ पर करिहहिं दाया॥ सहित अनुज मोहि राम गोसाईं। मिलिहहिं निज सेवक की नाईं॥ मोरे जियँ भरोस दढ़ नाहीं। भगति बिरति न ग्यान मन माहीं।। नहिं सतसंग जोग जप जागा। नहिं दृद चरन कमल अनुरागा॥ एक बानि करुनानिधान की। सो प्रिय जाकें गति न आन की।। होह्हैं सुफल आज मम लोचन। देखि बदन पंकज भव मोचन॥ निर्भर प्रेम सगन मुनि ग्यानी। कहि न जाइ सो दसा भवानी॥ दिसि अरु बिदिसि पंथ नहिं सुझा। को मैं चलेउँ कहाँ नहिं वूझा॥ कबहुँक फिरि पाछें पुनि जाई। कबहुँक नृत्य करइ गुन गाई॥ अविरल प्रेम भगति मुनि पाई। प्रभु देखें तरु ओट छुकाई॥ अतिसय प्रीति देखि रघुवीरा। प्रगटे हृदयँ हरन भव भीरा।। मुनि यग साझं अचल होइ बैसा। पुलक सरीर पनस फल जैसा।। तब रघुनाथ निकट चलि आए। देखिदसा निज जन मन भाए॥ मुनिहि राम बहु भाँति जगावा। जाग न घ्यानजनित सुख पावा।। भूप रूप तब राम दुरावा। हृद्यँ चतुर्भुज रूप देखावा॥ मुनि अक़ुलाइ उठा तब कैसें। बिकल हीन मनि फनिबर जैसें।। आर्गे देखि राम तन स्थामा। सीता अनुज सहित सुख धामा॥ परेउ लक्कट इव चरनिह लागी। प्रेम मगन मुनिबर बद्भागी॥ भुज बिसाल गहि लिए उठाई। परम प्रीति राखे उर लाई॥ मुनिहि मिलत अस सोह कुपाला। कनक तरुहि जनु भेंट तमाला।। राम वदन्त विलोक मुनि ठाड़ा। मानहुँ चित्र माझ लिखि कादा।।

## दो०-तब म्रुनि हृदयँ धीर धरि गहि पद बारहि बार । निज आश्रम प्रभु आनि करि पूजा विविध प्रकार । १०॥

कह मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी। अस्तुति करौं कवन विधि तोरी।। महिमा अमित मोरि मति थोरी। रिब सन्ध्रुख खद्योत अँजोरी ।। क्याम तामरस दास शरीरं। जटा मुक्कट परिधन मुनिचीरं॥ पाणि चाप शर कटि तृगोरं। नौमि निरंतर श्रीरघुवीरं।। मोह विपिन घन दहन कुशानुः।संत सरोरुह कानन भानुः॥ निश्चिचर करि वरूथ मृगराजः।त्रातु सदा नो भव खग बाजः॥ अरुण नयन राजीव सुवेशं।सीता नयन चकोर निशेशं॥ हर हृदि सानस वाल मरालं। नौमि राम उर वाहु विशालं॥ संशय सर्पे ग्रसन उरगादः। शमन सुकर्कश तर्के विषादः।। भव भंजन रंजन सुर यूथः। त्रातु सदा नो कृपा वरूथः॥ निर्भुण सगुण विषम सम रूपं। ज्ञान गिरा गोतीतमनूपं॥ अमलमस्बलमनवद्यमपारं । नौमि राम भंजन महि भारं ॥ भक्त कल्पपाद्य आरामः। तर्जन क्रोध लांग मद कामः॥ अति नागर भव सागर सेतुः। त्रादु सदा दिनकर कुल केतुः॥ अतुलित भुजप्रताप वल धामः। कलि मल विपुल विभंजन नामः॥ धर्म वर्म नर्मद गुण ग्रामः। संतत शं तनोतु मम रामः॥ जदिप विरज न्यापक अविनासी। सब के हृदयँ निरंतर वासी।। तदपि अनु ज श्री सहित खगरी। वसतु मनसि मम का नन चारी।। जे जानहिं ते जानहुँ खामी।सगुन अगुन उर अंतरजामी॥ जो कोसल पति राजित्र नयना। करउ सो राम हृदय मम अयना।।

अस अभिमान जाइ जिन भोरे। में सेवक रघुपति पित मोरे। सिन सिन सिन सिन क्वन राम मन भाए। बहुरि हरिप मुनिवर उर लाए।। परम प्रसन्न जानु सिन मोही। जो वर मागहु दें सो तोशी।। सिन कह मैं वर कबहुँ न जावा। ममुझि न परइ झुठ का सावा।। तुम्हिह नीक लागे रघुराई। सा मोहि देहु दास सुख्दाह।। अबिरल भगति बिरित बिग्याना। हो हु सकल गुन ग्यान निधाना।। प्रभु जो दीन्ह सो वरु में पावा। अब सो देहु मोहि जो भावा।। प्रभु जो दीन्ह सो वरु में पावा। अब सो देहु मोहि जो भावा।। दो - अनु ज जानकी सिहत प्रभु चाप बान धर राम।

मम हिय गगन इंदु इव स्मद सदा निहकाम । ११॥

एवमस्तु करि रमानियासा। हर्गष चले कुंभज रिषि पासा। बहुत दिवस गुर दरसनु पाएँ। भए मोहि एहिं आश्रम आएँ "अब प्रभु संग जाउँ गुर पाहीं। तुम्द कहँ नाथ निहारा नाही। देखि कृपानिधि मुनि चतुराई। लिए मंग विहमे हो भाई पंथ कहत निज भगति अनूपा। मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा तुरत सुतीछन गुर पहिं गयऊ। करि दंइवत कहत अस भयऊ। नाथ कोसलाधीस कुमारा। अए मिलन उगत आधारा। सम अनुज ममेत वेदेही। निसि दिनु इव जपत हहू जेही सुनत अगस्ति तुरत उठि धए। हर्गि लोकि ला बन जल अए। मुनि पद कमल परे हो भाई। गिष आत नित लिए उर लाई सादर कुसल पूछि मुनि रयानी। आमन वर बेटारे आनी पुनि करि बहु प्रकार प्रभू पूजा। मोहि सम भारयवंत नहिं दूना जह लिंग रहे अपर मुनि बुंदा। हर्ग्य सब निलांक सुगवकंट।

टो०-मुनि समूह महँ वैठे सन्मुख सब की ओर । सरद इंदु तन चितवत मानहुँ निकर चकोर ॥ १२ ॥

तत्र रघुत्रीर कहा सुनि पाहीं। तुम्ह सन प्रसु दुराव कछु नाहीं।। तुम्ह जानहु जेिह कारन आयउँ। ताते तात न किह समुझायउँ॥ अब सो मंत्र देहु प्रसु मोही। जेहि प्रकार मारी मुनिद्रोही॥ मुनि मुमुकाने मुनि प्रसु बानी। पूछेह नाथ मोहि का जानी।। तुम्हरेड्ँ भजन प्रभाव अघारी। जानउँ महिमा कळुक तुम्हारी।। ऊमि तरु विसाल तव माया। फुरु त्रबांड अनेक निकाया।। जीव चरावर जंतु समाना। भीतर वसहिं न जानहिं आना॥ ते फल भच्छक कठिन कराला। तव भयँ हरत सदा सोउ काला।। ते तुम्ह सकल लोकपित साई। पूँछेहु मोहि मनुज की नाई॥ यह वर मागउँ कृपानिकेता। वसह हृद्यँ श्री अनुज समेता।। अविरल भगति विरति सनसंगा। चरन सरारुह प्रीति अभंगा।। जद्यपि त्रहा अखंड अनंता। अनुभव गस्य भनहिं जेहि संता।। अस तब रूप वखानडँ जानडँ। फिरि फिरि सगुन बहा रित मानडँ संतत दासन्ह दंहु वड़ाई।तातें मोहि पुँछेहु रघुराई॥ है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ। पावन पंचवटी तेहि नाऊँ॥ दंडक वन पुनीत प्रभु करहू। उग्र साप मुनिवर कर हरहू।। वास करहु तहँ रघुकुल राया। कीजे सकल मुनिन्ह पर दाया।। चले राम मुनि आयसु पाई। तुरतिहं पंचवटी निअराई॥

दो०-गीधराज सें भेंट भइ वहु विधि प्रीति वढ़ाइ। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाइ॥ १३॥ जब ते राम कीन्ह तहँ बासा। सुखी भए मुनि बीती त्रासा॥
शिश् बन नदीं ताल छिब छाए। दिन दिन प्रति अति होहिं सुहाए॥
खग सृग बृंद अनंदित रहहीं। मधुप मधुर गुंजत छिब लहहीं॥
सो बन बरिन न सक अहिराजा। जहाँ प्रगट रघुवीर बिराजा॥
एक बार प्रभु सुख आसीना। लिछिमन बचन कहे छलहीना॥
सुर नश मुनि सचराचर साई। मैं पूछउँ निज प्रभु की नाई॥
मोहि समुझाइ कहह सोइ देवा। सब तिज करों चरन रज सेवा॥
कहह ज्यान विराग अरु माया। कहह सो भगति करह जेहिं दाया

दो०-ईस्वर जीव मेद प्रभु सकल कहाँ समुझाइ।

जातें होइ चरन रित सोक मोह अम जाइ ॥ १४॥ थोरेहि महँ सब कहउँ बुझाई। सुनहु तात मित मन चित लाई॥ में अरु मोर तोर तें माया। जेहिं बस कीन्हे जीव निकाया॥ को गोचर जहँ लिंग मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई॥ तेहि कर मेद सुनहु तुम्ह सोऊ। बिद्या अपर अबिद्या दोऊ॥ एक रुच्छ अतिसय दुखक्ष्पा। जा बस जीव परा भवक्षपा। एक रुच्छ जितसय दुखक्ष्पा। जा बस जीव परा भवक्षपा। एक रुच्छ करा गुन बस बाकें। प्रभु प्रेरित निहं निज बल ताकें ज्यान मान जहँ एकउ नाहीं। देख ब्रह्म समान सब माहीं। कहिंअ तात सो परम विरागी। तुन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी दो०—माया ईस न आपु कहुँ जान कहिंअ सो जीव।

बंध मोच्छ प्रद सर्वपर माया प्रेरक सीव ॥ १५॥ धर्म तें विरति जोग तें ग्याना। ग्यान मोच्छप्रद वेद वखाना॥ जातें वेशि द्रवउँ में भाई।सो मस भगति भगत सुखदाई॥ सो सुतंत्र अवलंब न आना। तेहि आधीन ग्यान विग्याना।।
भगति तात अनुपम सुखमूला। मिलइ जो संत होइँ अनुकूला।।
भगति कि साधन कहउँ बखानी। सुगम पंथ मोहि पावहिँ प्रानी।।
प्रथमहिँ बिप्र चरन अति प्रीती। निजनिज कर्म निरत श्रुति रीती।।
एहि कर फल पुनि विपय विरागा। तब ममधमे उपज अनुरागा।।
श्रवनादिक नव भक्ति दढ़ाहीं। मम लीला रित अति मनमाहीं।।
संत चरन पंकज अति प्रेमा। मन क्रम बचन भजन दढ़ नेमा।।
गुरु पितु सातु बंधु पित देवा। सब मोहि कहँ जानै दढ़ सेवा।।
मम गुन गावत पुलक सरीरा। गदगद गिरा नयन वह नीरा।।
काम आदि मद दंभ न जाकें। तात निरंतर वस मैं ताकें।।

दो०-वचन कर्म मन मोरि गति भजनु करहिं निःकाम। तिन्ह के हृदय कमल महुँ करउँ सदा विश्राम॥ १६॥

भगित जोग सुनि अति सुख पावा। लिल्लेमन प्रभु चरनिह सिरु नावा।।
एहि विधि गए कल्लुक दिन बीती। कहत विराग ग्यान गुन नीती।।
सपनेखा रावन के बहिनी। दृष्ट हृदय दारुन जस अहिनी।।
पंचवटी सो गइ एक बारा। देखि विकल भइ जुगल कुमारा।।
भ्राता पिता पुत्र उरगारी। पुरुप मनोहर निरखत नारी।।
होइ विकल सक मनिह न रोकी। जिमि रिवमिन द्रव रिविह विलोकी
रुचिर रूप धिर प्रभु पिह जाई। बोली वचन बहुत सुमुकाई।।
तुम्ह सम पुरुप न मो सम नारी। यह संजोग विधि रना विचारी।।
मम अनुरूप पुरुप जग माहीं। देखें उँ खोजि लोक तिहु नाहीं।।
तार्वे अव लिंग रहिउँ इन्मारी। मनु माना कल्लु तुम्हिह निहारी।।

सीतिह चितइ कही प्रभु बाता। अहइ कुआर मार लघु आता।
गइ लिछमन रिपु भिगनी जानी। प्रभु विलोकि बोले मृदु बानी।।
सुंदिर सुनु में उन्ह कर दासा। पराधीन निहं तोर सुपासा।।
प्रभु समर्थ कांसलपुर राजा। जो कल्ल करिहं उनिह सब लाजा।।
सेवक सुख चह मान भिखारी। ब्यसनी धन मुभगिति विभिचारी।।
लोभी जसु चह चार गुमानी। नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी।।
पुनि फिरिराम निकट सा आई। प्रमु लिछमन पिहं बहुरि पठाई।।
लिछमन कहा तोहि सो बरई। जो तुन तोर लाज परिहरई।।
तब खिसिआनि राम पिहं गई। रूप भयंकर प्रगटत भई।।
सीतिह सभय देखि रघुराई। कहा अनुज सन सयन बुझाई।।

दो०-लिछिमन अति लाघवँ सो नाक कान विनु कोन्हि ।

ताके कर रावन कहँ मनों चुनौती दीन्हि॥ १७॥ नाक कान विचु भइ विकरारा। जनु स्रव सेंल गेरु के धारा॥ खर दृष्न पिहं गइ विलपाता। धिंग धिंग तव पौरुप वल श्राता॥ तेहिं पूछा सब कहेसि बुझाई। जातुधान सुनि सेन बनाई॥ धाए निसिचर निकर वरूथा। जनु सपच्छ कज्जल गिरि जूथा॥ नाना बाहन नानाकारा। नानायुध धर घोर अपारा॥ स्रपनखा आगें करि लीनी। असुभ रूप श्रुति नासा हीनी॥ असगुन अमित होहिं भयकारी। गनहिं न मृत्यु बिबस सब झारी॥ गर्जिहं तर्जिहं गगन उड़ाहीं। देखि कटकु भट अति हरपाहीं॥ कोउ कह जिअत धरह द्वौ भाई। धिर मारह तिय लेह छड़ाई॥ धृरि पूरि नभ मंडल रहा। राम बोलाइ अनुज सन कहा॥

लै जानिकहि जाहु गिरि कंदर। आवा निसिचर कटकु भयंकर।। रहेहु सजग सुनि प्रभु के बानी। चले सहित श्री सर धनु पानी।। देखि राम रिपुदल चलि आवा। विहसि कठिन कोदंड चढ़ावा॥

छं०-कोदंड कठिन चढ़ाइ मिर जट जूट बॉधत सोह क्यों।
मरकत सयल पर लरतदामिनि कोटि सों जुरा भुजराज्यों।।
कटिकसि निपंग विसाल भुज गहि चाप विसिख सुधारि कै।।
चितवत मनहुँ मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारि कै।।

सो०-आइ गए वगमेल धरहु धरहु धावत सुभट।

जथा बिलोकि अकेल बाल रबिहि घेरत दनुज ॥ १८ ॥ प्रभु विलोकि सर सकहिं न डारी। थिकत भई रजनीचर धारी।। सचिव बोलि बोल खर दूपन। यह कोउ नृपवालक नर भूपन।। नाग असुर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते हम केते॥ हम भरि जन्म सुनहु सब भाइ। देखी नहिं असि सुंदरताई।। जद्यपि भगिनी कीन्हि कुरूपा। वध लायक नहिं पुरुप अनूपा।। देहु तुरत निज नार दुराइ। जीअत भवन जाह द्वी भाई।। मोर बहा तुम्ह ताह सुनावहु।तामु वचन सुनि आतुर् आवहु॥ द्तन्ह कहा राम सन जाई। युनत राम बोल मुसुकाई।। हम छत्री मृगया वन करहीं। तुम्ह से खल मृग खो उत फिरही।। रिपु वलवंत देखि नहिं डरहीं। एक वार कालहु सन लरहीं।। ज्यपि म्नुज दनुज कुल घालक। मृनि पालक खल सालक बालक।। जीं न होड़ बल घर फिरि जाह। समर चिमुख में हतउँ न काह।। रन चढ़ि करिअ कपट चतुराह। रिपु पर कृपा परम कदराही।

दूतन्ह जाइ तुरत सब कहेऊ। सुनि खर दूपन उर अति दहेऊ॥ छं०-उर दहेउ कहेउ कि धरहु धाए बिकट भट रजनीचरा। सर चाप तोमर सक्ति द्वल कृपान परिघ परसु धरा॥ प्रभु कीन्हि धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा। भए बधिर ब्याकुल जातुधान न ग्यान तेहि अवसर रहा॥ दो०-सावधान होइ धाए जानि सबल आराति । लागे बरषन राम पर अस्त्र सस्त्र बहु भाँति ॥१९(क)॥ तिन्ह के आयुध तिल सम करि काटे रघुबीर। तानि सरासन श्रवन लगि पुनि छाँड्रे निज तीर ॥१९(ख)॥ छं०-तब चले बान कराल। फ़ुंकरत जनु बहु ब्याल।। कोपेउ समर श्रीराम। चले बिसिख निसित निकाम॥ अवलोकि खरतर तीर। मुरि चले निसिचर बीर॥ भए क्रुद्ध तीनिउ भाइ। जो भागि रन ते जाइ॥ तेहि बधब हम निज पानि । फिरे मरन मन महुँ ठानि ॥ आयुध अनेक प्रकार।सनमुख ते करहिं प्रहार॥ रिपु परम कोपे जानि।प्रभु धनुष सर संधानि॥ छाँड़े विपुल नाराच।लगे कटन विकट पिसाच॥ उर सीस भुज कर चरन। जहँ तहँ लगे महि परन।।

चिकरत लागत वान।धर परत कुधर समान।।
भट कटत तन सत खंड। पुनि उठत करि पापंड।।
नभ उड़त वहु भुज मुंड। विनु मौलि धावत रूंड।।
खग कंक काक सुगाल। कटकटिह कठिन कराल।।

छं०-कटकटिहं जंबुक भूत प्रेत पिसाच खर्पर संचहीं। बेताल बीर कपाल ताल बजाइ जोगिनि नंचहीं।। रघुबीर बान प्रचंड खंडहिं भटन्ह के उर भुज सिरा। जहँ तहँ परहिं उठि लरहिं धर धरु धरु करहिं भयकर गिरा॥ अंतावरीं गहि उड़त गीध पिसाच कर गहि धावहीं। संग्राम पुर बासी मनहुँ वहु बाल गुड़ी उड़ावहीं।। मारे पछारे उर बिदारे बिपुल भट कहँरत परे। अवलोकि निजदल विकल भट तिसिरादि खर दूपन फिरे।। सर सक्ति तोमर परसु सूल कृपान एकहि वारहीं। करि कोप श्रीरघुवीर पर अगनित निसाचर डारहीं।। प्रभु निमिप महुँ रिपु सर निवारि पचारि डारे सायका। दस दस विसिख उरमाझ मारे सकल निसिचरनायका।। महि परत उठि भट भिरत मरत न करत माया अति घनी। सुर डरत चौदह सहस प्रेत विलोकि एक अवध धनी।। सुर मुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अति कौतुक करघो। देखिं परसपर राम करि संग्राम रिपुदल लिर मरघो॥ दो०-राम राम कहि तनु तनहिं पावहिं पद निर्वान । करि उपाय रिपु मारे छन महुँ कृपानिधान ॥२०(क)॥ हरपित वरपहिं सुमन सुर वाजहिं गगन निसान । अस्तुति करि करि सव चले सोभित विविध विमान।।२०(ख) जव रघुनाथ समर रिपु जीते। सुर नर मुनि सब के भय बीते॥ तव लिंछमन सीतिह लें आए। प्रभ्र पद परत हरिप उर लाए।। सीता चितव साम मृदु गाता। परम प्रेम लोचन न अघाता।।

पंचवटीं बसि श्रीरघुनायक। करत चरित सुर स्रिन सुखदायक॥ धुआँ देखि खरद्पन केरा। जाइ सुपनखाँ रावन प्रेरा॥ बाली बचन क्रांध करिभारी। देस कोस के सुरित बिसारी॥ करिस पान साविस दिनु राती। सुधि निहं तव सिर पर आराती॥ राज नीति बिनु धन विनु धर्मा। हरिहि समर्पे बिनु सतकमा॥ बिद्या बिनु बिबेक उपजाए। श्रम फल पढ़ किए अरु पाए॥ संग तें जती कुमंत्र ते राजा। मान ते ग्यान पान तें लाजा॥ प्रीति प्रनय बिनु मद ते गुनी। नासिहं बेगि नीति अस सुनी॥

सो ०—रिपु रुज पायक पाप प्रभु अहि गिनअ न छोट करि। अस कहि विविध विलाप करि लागी रोदन करन॥२१(क)॥

दो०—सभा माझ परि ब्याकुल बहु प्रकार कह रोइ। ताहि जिअत दसकंधर मारि कि असि गति होइ।।२१(ख)।।

सुनत सभासद उठे अकुलाइ। सः झाई गहि बाँह उठाइ।। कह लंकेस कहिस निज बाता। केई तब नासा कान निपाता।। अवध नृपति दसरथ के जाए। इरुष सिघ बन खेलन आए।। समुझि परी माहि उन्ह के करनी। रहित निमाचर करिहिहें धरनी।। जिन्ह कर कजन्म इसानन। अभय भए बिचरत मुनि कानन।। देखत बालव काल समाना। परम धीर धन्वी गुन नाना।। अतालत बल प्रताप हो भाता। खल बधरत सुर मुनि सुखदाता।। सोभा धाम गम अस नामा। तिन्ह के संग नारि एक स्थामा।। रूप गांस विधि नारि सँवारी। रित सत कोटि तासु बलिहारी।। तास अनुज काटे श्रुति नासा। सुनि तब भिगनि वरिहं परिहासा।।

खर दूपन सुनि लगे पुकारा। छन महुँ सकल कटक उन्ह मारा।। खर दूपन तिसिरा कर घाता। सुनि दससीस जरे सव गाता।।

दो०-सूपनखिह समुझाइ करि बल बोलेसि बहु भाँति ।

गयउ भवन अति सांचवस नींद परइ नहिं राति ।। २२।।

सुर नर असुर नाग खग माहीं। मारे अनुचर कहँ कोंड नाहीं।।

खर दूपन माहि समवलवंता। तिन्हिंह को मारइ वितु भगवंता।।

सुर रंजन भंजन महि भारा। जों भगवंत लीन्ह अवतारा।।

तो मैं जाइ बैरु हिंठ करलें। प्रसु सर प्रान तजें भव तरले।।

होइहि भजनु न तामस दहा। मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा।।

जों नररूप भूपसुत कोल। हिरहुँ नािर जीित रन दोल।।

चला अकेल जान चिंढ़ तहवाँ। वस मारीच सिंधु तट जहवाँ।।

इहाँ राम जिस जुगुति बनाई। सुनहु उमा सो कथा सुहाई॥

दो० लिछिमन गए बनिहं जब लेन मृल फल इंद्।

जनकसुता सन बोले विहसि कृपा सुख बृंद्।। २३॥

सुनहु प्रिया त्रत रुचिर सुसीला। में कछ करित लित नरलीला। तुम्ह पावक महुँ करहु निवासा। जो लिग करों निसाचर नासा।। जबहिं राम सब कहा बखानी। प्रभु पद धिर हियँ अनल समानी।। निज प्रतिविंव राखि तहँ सीता। तैसइ सील रूप सुविनीता।। लिछमनहूँ यह मरमु न जाना। जो कछ चरित रचा भगवाना।। दसमुख गयंड जहाँ मारीचा। नाइ माथ म्वारथ रत नीचा।। नवनि नीच के अति दुखदाई। जिमि अंकुस धनु उरग विलाई।। भयदायक खल के प्रिय वानी। जिमि अकाल के कुसुम भवानी।। दो०-करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। कवन हेतु मन ब्यग्र अति अकसर आयहु तात॥ २४॥

दसमुख सकल कथा तेहि आगें। कही सहित अभिमान अभागें॥ होहु कपट मृग तुम्ह छलकारी। जेहि विधि हरि आनों नृपनारी॥ तेहिं पुनि कहा सुनहु दससीसा। ते नररूप चराचर ,ईसा॥ तासों तात वयरु नहिं की जै। मारें मरिअ जिआएँ जीजे॥ मुनि मख राखन गयउ कुमारा। विचु फर सर रघुपति मोहि मारा॥ सत जाजन आयउँ छन माहीं। तिन्ह सन वयरु किएँ भल नाहीं॥ भइ मम कीट भृंग की नाई। जहँ तहँ मैं देखउँ दोउ भाई॥ जौं नर तात तदिप अति सरा। तिन्हिह विरोधि न आईहि पूरा॥

दो०—जेहिं ताड़का सुबाहु हित खंडेउ हर कोदंड। खर दूवन तिसिरा बघेउ मनुज कि अस वरिबंड।। २५॥

जाहु अवन कुल कुसल बिचारी। सुनत जरा दीन्हिस बहु गारी।।
गुरु जिमि मूड़ करिस मम बोधा। कहु जग मोहि समान को जोधा।।
तब मारीच हृद्यँ अनुमाना। नविह बिरोधें निहं कल्याना।।
सस्त्री मर्मी प्रश्च सठ धनी। बेंद बंदि किन भानस गुनी।।
उभय भाँति देखा निज मरना। तब ताकिसि रघुनायक सरना।।
उत्तरु देत मोहि बधब अभागें। कस न मरों रघुपित सर लागें।।
अस जियँ जानि दसानन संगा। चला राम पद प्रेम अभंगा।।
सन अति हरप जनाव न तेही। आजु देखिहउँ परम सनेही।।
छं०-निज परम प्रीतम देखि लोचन सुकल किर सुख पाइहों।
श्री सहित अनुज समेत कृपानिकेत पद मन लाइहों।।

निर्वान दायक क्रोध जा कर भगति अवसिह वसकरी। निज पानि सरसंधानि सो मोहि वधिहि सुखसागर हरी।।

दो०-सम पार्छे धर धावत धरें सरासन वान। फिरिफिरिप्रभ्रहि विलोकिहउँ धन्यन मो समआन॥२६॥

तेहि दन निकट दसानन गयऊ। तव मारीच कपटमृग भयऊ।। अति विचित्र कछु बरनि न जाई। कनक देह मनि रचित बनाई॥ सीता परस रुचिर मृग देखा। अंग अंग सुमनोहर वेपा।। सुनहु देव रघुवीर कृपाला। एहि मृग कर अति सुंदर छाला।। सत्यसंध प्रभु बिध करि एही । आनहु चर्म कहित वैदेही।। तव रघुपति जानत सव कारन। उठे हरिष सुर काजु सँवारन।। मृग विलोकि कटि परिकर वाँधा। करतल चाप रुचिर सर साँधा।। प्रभु लिछमनिह कहा समुझाई। फिरत विपिन निसिचर वहु भाई सीता केरि करेह रखवारी। बुधि विवेक वल समय विचारी॥ प्रसुहि विलोकि चला मृग भाजी। धाए रामु सरासन साजी।। निगम नेति सित्र घ्यान न पात्रा। सायामृग पाछें सो धात्रा॥ कवहुँ निकट पुनि दृरि पराई। कबहुँक प्रगटइ कबहुँ छपाई॥ प्रगटत दुरत करत छल भूरी। एहि विधिप्रभुहि गयउ ल दूरी।। तव तिक राम कठिन सर मारा। धरनि परेउ करि घोर पुकारा।। लिछमन कर प्रथमिंह लै नामा। पाछे सुमिरेसि मन महुँ रामा।। प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा। सुमिरेसि रागु सभेत सनेहा॥ अंतर प्रेम तासु पहिचाना। मुनि दुर्रुभ गति दीन्हि सुजाना।।

दो०-विपुल सुमन सुर बरपहिं गावहिं प्रभु गुन गाथ। निज पद दीन्ह असुर कहुँ दीनवंधु रघुनाथ॥ २०॥

खल बिध तुरत फिरे रघुत्रीरा।सोह चाप कर कटि तूनीरा॥ आरत गिरा सुनी जब सीता। कहलछिमन सन परम सभीता।। जाहु बेगि संकट अति भ्राता। लिछिमन विहसि कहा सुनुमाता भृकुटि बिलास सृष्टि लय होई। सपनेहुँ संकट परइ कि सोई॥ मरम बचन जब सीता बोला। हरि प्रेरित लिछमन मन डोला। बन दिसि देव सोंपि सब काहू। चले जहाँ रावन सिस राहू॥ स्त बीच दसकंधर देखा। आवा निकट जती कें बेणा। जाकें डर सुर असुर डेराहीं। निसिन नीद दिन अन न खाहीं॥ सो दससीस स्वान की नाई। इत उत चितइ चला भड़िहाई॥ इमि कुपंथ पग देत खगेसा। रह न तेज तन बुधि बल हेसा॥ नाना बिधि करि कथा गुहाई। राजनीति भय प्रीति देखाई॥ कह सीता सुनु जती गोसाई। बोलेहु बचन दुष्ट की नाई॥ तब रावन निज रूप देखावा। भई सभय जब नाम सुनावा।। कह सीता थरि थीरजु गाढ़ा। आइ गयउ प्रभु रहु खल ठाढ़ा।। जिमि हरिबधुहि छुद्र सस चाहा। भएसि कालबस निसिचर नाहा।। सुनत बचन दससीस रिसाना। मन महुँ चरन बंदि सुख माना।।

दो०-क्रोधवंत तब रावन लीन्हिस रथ बैठाइ। चला गगनपथ आतुर भयँ रथ हाँकि न जाइ॥ २८॥ हा जग एक बीर रघुराया। केहिं अपराध विसारेहु दाया॥

आरति हरन सरन सुखदायक। हा रघुकुल सरोज दिननायक॥

हा लिछमन तुम्हार नहिं दोसा। सो फलु पायउँ कीन्हेउँ रोसा।। विविध विलाप करति वैदेही। भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही।। बिपति मोरि को प्रभुहि सुनाता। पुरोडास चह रासभ खाता।। सीता के विलाप सुनि भारी। भए चराचर जीव दुखारी।। गीधराज सुनि आरत बानी। रघुकुलतिलक नारि पहिचानी॥ अधम निसाचर लीन्हें जाई। जिमि मलेछ वस कपिला गाई।। सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा। करिहडँ जातुधान कर नासा।। धावा क्रोधवंत खग कैसें। छूटइ पवि परवत कहुँ जैसें।। रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होही। निर्भय चलेसिन जानेहि मोही।। आवत देखि कृतांत समाना। फिरि द्सकंधर कर अनुमाना।। की मैनाक कि खगपति होई। ममवल जान सहित पति सोई॥ जाना जरठ जटायू एहा। मम कर तीरथ छाँडिहि देहा।। सुनत गीध क्रोधातुर धावा। कह सुनु रावन मोर सिखावा।। त्रजिजानिकहि कुसल गृह जाहू। नाहिं त अस होइहि बहुवाहू॥ राम रोप पावक अति घोरा। होइहि सकल सलभ कुल तारा।। उतरु न देत द्सानन जोधा। तबहिं गीध धावा करि क्रोधा।। भरि कच विरथ कीन्ह महि गिरा। सोतहि राखि गीध पृनि फिरा।। चोवन्ह मारि हिदारेसि दंही। दंड एक भइ मुरुछा तेही।। त्र सकोध निसि वर खिसिआना। कांड्रेनि पर १ कराल कृपाना।। काटेमि पंख परा खरा धरनी। सुमिरि राम करि अद्भुत करनी॥ सीनिह जान चहाइ वहारी। चला उनाइल त्रास न थांगी।। फरित विलाप जाति नभ सीता। व्याध विवस जनु मृगी मभीता।।

गिरि पर बैठे कपिन्ह निहारी। किह हिर नाम दीन्ह पट डारी॥ एहि बिधि सीतिह सो लै गयऊ। बन असोक महँ राखत भयऊ॥

दो०—हारि परा खल बहु बिधि भय अरु प्रीति देखाइ। तब असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ।।२९(क)॥

नवाह्मपागयण, छठा विश्राम

जेहि विधि कपट कुरंग सँग धाइ चले श्रीराम । सो छवि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ॥२९(ख)॥

रघुपति अनुजहि आवत देखी। बाहिज चिंता कीन्हि बिसेषी।। जनकसुता परिहरिहु अकेली। आयहु तात बचन मम पेली॥ निसिचर निकर फिरहिं बन माहीं। मम मन सीता आश्रम नाहीं॥ गहि पद कमल अनुज कर जोरी। कहेउ नाथ कल्ल मोहि न खोरी।। अनुज समेत गए प्रभु तहवाँ। गोदावरि तट आश्रम जहवाँ॥ आश्रम देखि जानकी हीना। भए विकल जस प्राकृत दीना ॥ हा गुन खानि जानकी सीता। रूप सील व्रत नेम पुनीता॥ लिंछमन सम्रह्माए बहु भाँती। पूछत चले लता तरु पाँती॥ हे खग मृग हे मधुकर श्रेनी। तुम्ह देखी सीता मृगनैनी॥ खंजन सुक कपोत मृग मीना। मधुप निकर कोकिला प्रबीना।। कुंद कली दाङ्मि दामिनी। कमल सरद सिस अहिभामिनी।। बरुन पास मनोज धनु हंसा। गज केहरि निज सुनत प्रसंसा॥ श्रीफल कनक कदलि हरपाहीं। नेकुन संक सकुच मन माहीं। सुनु जानकी तोहि विनु आजू। हरपे सकल पाइ जनु राजू ॥

किनि महि जात अनत्व तेगहि पार्टी । जिया बेगि प्रगटित कस नाही एहि जिनि खोजत जिलपत खानी। मनहुँ महा विरही अति कामें।। पूरनकाम गम मुख गसी। मह्यव्यति कर अन सदिनासो।। आगें पन गीधपति देखा। सुनिरत राम चरन जिन्ह रेखा।। दो०—कर सरोज सिर परसेंड कुपासिंधु रच्चतेर।

निरित्ताम छिन धाम मुख बिगत भई सब पीर ॥ ३०॥ तब कह गीध बचन धिर धीरा। सुनह राम भंजन भव भीरा॥ नाय दसानन यह गित कीन्ही। तेहिं खल जनकस्ता हिर लीन्ही लें दिन्छन दिसि गयउ गोसाई। बिलपित अति क्र्री की नाई॥ दस्स लागि प्रभु राखेउँ प्राना। चलन चहत अब क्रुपानिधाना॥ राम कहा तनु राखहु ताता। मुख मुसकाइ कही तेहिं बाता॥ जा कर नाम मरत मुख आवा। अधमउ मुक्त होइ शुति गावा॥ सो मम लोचन गोचर आगे। राखों देह नाध केहि खोगें॥ जल भिर नयन कहिं रघुराई। तान कमे निज तें गित पाई॥ परिहत बस जिन्ह के मन माहीं। तिन्ह कहुँ जग दुर्लभ कछ नाहीं॥ तनु तिज तात जाहु ममधामा। देउँ काह तुम्ह प्रनकामा॥

दो॰—सीता हरन तात जिन कहहु पिता सन जाड़। जो में राम त कुल सिहत किहिह दसानन आई।। ३१॥ गीध देह तिज धिर हिर रूपा। भूपन वहु पट पीत अन्पा।। स्याम गात दिसाल भुज चारी। अस्तुति करत नयन भिर गारी।।

हं०-जय राम रूप अनूप निर्मुन सगुन गुन प्रेरक सरी। दस सीस बाहु प्रचंड खंटन चंड सर मंडन मही॥

पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लाचनं। नित नौमि राम्र कृपाल बाह्र बिसाल भव भय मोचनं ॥ १॥ बलमप्रमेयमनादिमजमब्यक्तमेकमगोवरं गोबिंद गोपर द्वंद्रहर बिग्यानघन धरनीधरं॥ जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनं। नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनं ॥ २॥ जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म ब्यापक विरज अज कहि गावहीं। करि ध्यान ज्यान बिराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं ॥ सो प्रगट करुना कंद सोभा चंद अग जग मोहई। मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छिब सोहई ॥ ३॥ जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम सीतल सदा। पस्यंति जं जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा ॥ सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी। मम उर बस उसा समन संसृति जासु कीरति पावनी ॥ ४॥

दो०-अबिरल भगति मागि बर गीध गयउ हरिधाम। नेहिं को क्रिया जथोचित निज कर कोन्ही राम।।३२॥

कोमल चित अति दीनद्यांला। कारन बिन्न रघुनाथ कृपाला।। गीध अधम खग आमिष भागी। गति दीनहीं जो जाचत जोगी।। सुनहु उमा ते लोग अभागी। हिर तिज हो हिं बिपय अनुरागी।। पुनि सीतिह खोजत हो भाई। चले बिलोकत बन बहुताई।। संकुल लता बिटप घन कानन। बहु खगमृगतहँ गज पंचानन।। आवत पंथ कर्मध निपाता। तेहिं सब कही साप के बाता।। दुरबासा मोहि दीन्ही सापा। प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा।। सुनु गंधर्व कहउँ में तोही। मोहि न सोहाइ त्रह्मकुल द्रोही।। दो०-मन क्रम वचन कपट तिज जो कर भृसुर सेव।

मोहि समेत बिरंचि सिव वस ताकें सब देव ॥ ३३॥ सापत ताड़त परुप कहंता। विप्र पूज्य अस गावहिं संता॥ पूजिअ विप्र सील गुन हीना। सद न गुन गन ग्यान प्रवीना॥ किह निज धर्म ताहि समुझावा। निज पद प्रीति देखि मन भावा॥ रघुपति चरन कमल सिरु नाई। गयउ गगन आपिन गति पाई॥ ताहि देइ गति राम उदारा। सबरी कें आश्रम पगु धारा॥ सबरी देखि राम गृहँ आए। मुनि के बचन समुझि जिये भाए॥ सरसिज लोचन वाहु विसाला। जटा मुकुट सिर उर वनमाला। सरसिज लोचन वाहु विसाला। जटा मुकुट सिर उर वनमाला।। स्थाम गौर सुंदर दांउ भाई। सबरी परी चरन लपटाई॥ प्रेम मगन मुख बचन न आवा। पुनि पुनि पद सराज सिर्नावा।। सादर जल लें चरन पखारे। पुनि सुंदर आसन वैठारे॥

दो० — कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुँ आनि । प्रम सहित प्रमु खाए बारंबार बखानि ॥ ३४॥ पानि जोरि आगें भइ ठाड़ी। प्रमुहि विलोकि प्रीति अति बाड़ी॥ केहि बिधि अस्तुति करीं तुम्हारी। अधम जाति में जड़मित भागी॥ अधम ने अधम अधम अति नारी। तिन्ह महँ में मितमंद अवारी॥ कह रपृपति मनु भामिनि बाता। मानउँ एक भगति कर नाना॥ जाति पोति इल धमें बडाई। धन बल परि जन गुन चतुगई॥ भगति हीन नर सोहह कैना। विनु जल वारिट देखिअ जसा॥

नवधा भगति कहउँ तोहि पाहीं। सावधान सुनु धरु मन माहीं।। प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। दूसरि रित मम कथा प्रसंगा।। दो०—गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान।

चौथि भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥ ३५॥ मंत्र जाप मम दृढ़ विस्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकासा।। छठ दम सील बिरति बहु करमा। निरत निरंतर सजन धरमा॥ सातवँ सम मोहि मय जग देखा। मोतें संत अधिक करि लेखा। जथालाभ संतोषा। सपनेहुँ नहिं देखइ परदोषा॥ नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोस हियँ हरष न दीना॥ नव महुँ एकउ जिन्ह कें होई। नारि पुरुष सचराचर कोई॥ सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरें। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरें॥ जोगि चृंद दुरलभ गति जोई। तो कहुँ आजु सुलभ भइ सोई॥ सम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूपा॥ जनकसुता कइ सुधि भामिनी। जानहि कहु करिबरगामिनी॥ पंपा सरिह जाहु रघुराई। तहँ होइहि सुग्रीव मिताई॥ सो सब कहिहि देव रघुबीरा। जानतहूँ पूछहु मतिधीरा॥ बार बार प्रभु पद सिरु नाई। प्रेम सहित सब कथा सुनाई॥ छं०-किह कथा सकल विलोकि हरि मुख इदयँ पद पंकज धरे। तिज जोग पावक देह हिर पद लीन भइ जहँ निहं फिरे॥ नर विविध कर्म अधर्म बहु मत सोकप्रद सब त्यागह । विस्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागह ।।

दो - जाति हीन अघ जन्म महि मुक्त कीन्हि असि नारि। महामंद मन सुख चहिस ऐसे प्रभुहि विसारि ॥ ३६ ॥ चले राम त्यागा वन सोऊ। अतुलित वल नर केहिर दोऊ।। विरही इव प्रभु करत विषादा। कहत कथा अनेक संवादा।। लिछमन देखु विपिन कइ सोभा। देखत केहि कर मन नहिं छोभा।। नारि सहित सब खग मृग चृंदा। मान हुँ मोरि करत हिं निंदा॥ हमहि देखि मृग निकर पराहीं। मृगीं कहिं तुम्ह कहँ भय नाहीं।। तुम्ह आनंद करहु मृग जाए। कंचन मृग खोजन ए आए।। संग लाइ करिनी करि लेहीं। मानहूँ मोहि सिखावतु देहीं॥ सास्र सुचितित पुनि पुनि देखिश। भूप सुसेवित वस नहिं होचित्र राखिअ नारि जदपि उर माहीं। जुक्तो साख्न नृपति वस नोहीं।। देखहु तात वसंत सुहावा। प्रिया हीन मोहि भय उपजावा।।

सहित विपिन मधुकर खगमदन कीन्ह वगमेल ॥३७(क)॥ देखि गयउ आता सहित तासु दृत सुनि वात।

टो ०-विरह विकल बलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल।

हेरा कीन्हेड मनहुँ तब करकु हरकि मनजात ॥३७(ख)॥ विरुप विसाल लता अरुझानी। विविध वितान दिए जनु तानी॥ कर्लि ताल वर धुजा पताका। देखि न मोह धीर मन जाका॥ विविध भौति फुले तरु नाना। जनु वानंत बने वहु वाना॥ करुँ करुँ सुंदर विरुप सहाए। जनु भर विलग विलग होइ छाए॥

रा॰ मू० १३--

क्रुजत पिक मानहुँ गज माते। ढेक महोख ऊँट विसराते॥
मोर चकोर कीर बर बाजी। पारावत मराल सब ताजी॥
तीतिर लावक पदचर जूथा। बरिन न जाइ मनोज बरूथा॥
रथ गिरि सिला दुंदुभीं झरना। चातक बंदी गुन गन बरना॥
मधुकर छुरतर भेरि सहनाई। त्रिबिध बयारि बसीठीं आई॥
चतुरंगिनी सेन सँग लीन्हें। बिचरत सबिह चुनौती दीन्हें॥
लिछिमन देखत काम अनीका। रहिहंधीर तिन्ह के जग लीका॥
एहि कें एक परम बल नारी। तेहि तें उबर सुभट सोइ भारी॥
दो०—तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ।

मुनि बिग्यान धाम मन करिं निमिष महुँ छोभ ।।३८(क)।। लोंभ कें इच्छा दंभ बल काम कें केवल नारि। क्रोध कें परुष बचन बल मुनिबर कहिं बिचारि।।३८(ख)॥

गुनातीत सचराचर स्वामी। राम उमा सब अंतरजामी।।
कामिन्ह के दीनता देखाई। धीरन्ह के मन बिरित दहाई।।
क्रोध मनोज लोभ मद माया। छूटिह सकल राम की दाया।।
सो नर इंद्रजाल निहं भूला। जा पर होइ सो नट अनुक्रला।।
उमा कहउँ मैं अनुभव अपना। सत हिर भजनु जगत सब सपना।।
पुनि प्रभु गए सरोबर तीरा। पंपा नाम सुभग गंभीरा।।
संत हृदय जस निर्मल बारी। बाँधे घाट मनोहर चारी।।
जह तह पिअह बिविध मृग नीरा। जनु उदार गृह जानक भीरा।।

दो०-पुरइनि सघन ओट जल देगि न पाइअ मर्म ।

मायाछन्न न देखिए जैसें निर्गुन त्रह्म ॥३९(क)॥

सुखी मीन सब एकरस अति अगाध जल माहिं ।

जथा धर्मसीलन्ह के दिन सुख संज्ञत जाहिं ॥३९(ख)॥

विकसे सरिसज नाना रंगा। मधुर मुखर गुंजत वहु भृंगा।। वोलत जलकुक्कुट कलहंसा। प्रभु विलोक्ति जनु करत प्रसंसा।। चक्रवाक वक खग समुदाई। देखत वनइ वरिन निहं जाई।। सुंदर खग गन गिरा सुहाई। जात पिथक जनु लेत वोलाई।। ताल समीप मुनिन्ह गृह छाए। चहु दिसि कानन विटप सुहाए।। चंपक वक्रल कदंव तमाला। पाटल पनस परास रसाला।। नव पछ्य कुसुमित तरुनाना। चंचरीक पटली कर गाना।। सीतल मंद सुगंध सुभाऊ। संतत वहइ मनोहर वाऊ।। कुह कुह कोकिल धुनि करहीं। सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं।। दो०—फल भारन निम विटप सब रहे भृमि निअराइ।

पर उपकारी पुरुप जिमि नवहिं सुसंपति पाइ॥ ४०॥ देखि राम अति रुचिर तलावा। मजजु कीन्ह परम सुख पावा॥ देखी सुंदर तरुवर छाया। वंठे अनुज सहित रपुरावा॥ तहें पुनि सकल देव सुनि आए। अस्तुति करि निज धाम निधाए॥ वंठे परम प्रसन्न कृपाला। कहत अनुज सन कथा रसाला॥ विरहवंत भगवंतिह देखी। नारद मन भा सोच विसेपी॥

क्रजत पिक मानहुँ गज माते। ढेक महोख ऊँट विसराते॥
मोर चकोर कीर वर वाजी। पारावत मराल सव ताजी॥
तीतिर लावक पदचर जूथा। बरिन न जाइ मनोज बरूथा॥
रथ गिरि सिला दुंदुभीं झरना। चातक बंदी गुन गन बरना॥
मधुकर छरकर मेरि सहनाई। त्रिविध बयारि बसीठीं आई॥
चतुरंगिनी सेन सँग लीन्हें। बिचरत सबिह चुनौती दीन्हें॥
लिछमन देखत काम अनीका। रहिंहं धीर तिन्ह के जग लीका॥
एहि कें एक परम बल नारी। तेहि तें उबर सुभट सोइ भारी॥
दो०—तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ।

म्रुनि बिग्यान धाम मन करहिं निमिष महुँ छोभ ॥३८(क)॥ लोंभ कें इच्छा दंभ बल काम कें केवल नारि। क्रोध कें परुष बचन बल मुनिबर कहिं बिचारि॥३८(ख)॥

गुनातीत सचराचर स्वामी। राम उमा सब अंतरजामी।।
कामिन्ह के दीनता देखाई। धीरन्ह के मन बिरित दृ है।।
क्रोध मनोज लोभ मद माया। छूट हिं सकल राम की दाया।।
सो नर इंद्रजाल निहं भूला। जा पर होइ सो नट अनुक्रला।।
उमा कहउँ मैं अनुभव अपना। सत हिर भजनु जगत सब सपना।।
पुनि प्रभु गए सरोबर तीरा। पंपा नाम सुभग गंभीरा।।
संत हृदय जस निर्मल बारी। बाँधे घाट मनोहर चारी।।
जह तह पंअह विविध मृग नीरा। जनु उदार गृह जानक भीरा।।

दो०-पुरइनि सघन ओट जल बेगि न पाइअ मर्म ।

मायाछन न देखिएे जैसें निर्गुन ब्रह्म ॥३९(क)॥

सुखी मीन सब एकरस अति अगाध जल माहिं ।

जथा धर्मसीलन्ह के दिन सुख संज्ञत जाहिं ॥३९(ख)॥

विकसे सरसिज नाना रंगा। मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा।। बोलत जलकुक्कुट कलहंसा। प्रमु हिलोकि जनु करत प्रसंसा।। चक्रवाक वक खग समुदाई। देखत बनइ बरिन निहं जाई।। सुंदर खग गन गिरा सुहाई। जात पिथक जनु लेत वोलाई।। ताल समीप मुनिन्ह गृह छाए। चहु दिसि कानन बिटप सुहाए।। चंपक बक्कल कदंब तमाला। पाटल पनस परास रसाला।। नव पछ्य कुसुमित तरु नाना। चंचरीक पटली कर गाना।। सीतल मंद सुगंध सुभाऊ। संतत बहइ मनोहर बाऊ।। कुहू कुहू कोकिल धुनि करहीं। सुनि रच सरस ध्यान मुनि टरहीं।। दो०—फल भारन निम बिटप सब रहे भूमि निअराइ।

पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति पाइ।। ४०॥ देखि राम अति रुचिर तलावा। मजजु कीन्ह परम सुख पावा॥ देखी सुंदर तरुवर छाया। वैठे अनुज सहित रघुराया॥ तहुँ पुनि सकल देव सुनि आए। अस्तुति करि निज धाम सिधाए॥ वैठे परम प्रसन्न कृपाला। कहत अनुज सन कथा रसाला॥ विरहवंत भगवंतिह देखी। नारद मन भा सोच विसेपी॥

मोर साप किर अंगीकारा। सहत राम नाना दुख भारा॥ ऐसे प्रभुहि बिलोकउँ जाई। पुनि न बनिहि अस अवसरु आई॥ यह बिचारिनारद कर बीना। गए जहाँ प्रभु सुख आसीना॥ गावत राम चिरत मृदु वानी। प्रेम सहित बहु भाँति बखानी॥ करत दंडवत लिए उठाई। राखे बहुत बार उर लाई॥ खागत पूँछि निकट बैठारे। लिछिमन सादर चरन पखारे॥ दो०—नाना बिधि बिनती किर प्रभु प्रसन्न जियँ जानि। नारद बोले बचन तब जोरि सरोरुह पानि॥ ४१॥

नारद बोले बचन तब जोरि सरोरुह पानि॥ ४१॥ सुनहु उदार सहज रघुनायक। सुंदर अगम सुगम बर दायक॥ देहु एक बर मागउँ स्वामी। जद्यपि जानत अंतरजामी॥ जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ। जन सन कबहुँ कि करउँ दुराऊ॥ कवन बस्तु असि प्रिय मोहि लागी।जो मुनिबर न सकहु तुम्ह मागी जन कहुँ कछु अदेय नहिं मोरें। अस बिखास तजह जिन भोरें।। तब नारद बोले हरवाई। अस बर मागउँ करउँ ढिठाई॥ जद्यपि प्रभु के नाम अनेका। श्रुति कह अधिक एक तें एका॥ राम सकल नामन्ह ते अधिका। होउ नाथ अघ खग गन वधिका।। दो०-राका रजनी भगति तव राम नाम सोइ साम । अपर नाम उडगन विमल बसहुँ भगत उर ब्योम ॥४२(क)॥ एवमस्तु मुनि सन कहेउ कृपासिंधु रघुनाथ।

एवमस्तु मुनि सन कहेउ कुपासिधु रघुनाथ। तब नारद मन हरप अति प्रभु पद नायउ माथ॥४२(ख)॥ अति प्रसन्न रघुनाथि जानी। पुनि नारद बोले मृदु बानी।।
राम जबिं प्रेरेड निज माया। मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया।।
तब बिबाह मैं चाहुँ कीन्हा। प्रभु केहि कारन करें न दीन्हा।।
सुनु मुनि तोहि कहुँ सहरोसा। भजिं जे मोहि तजि सकल भरोसा
करुँ सदा तिन्ह के रखनारी। जिमि बालक राखइ महतारी।।
गह सिसु बच्छ अनल अहि धाई। तहँ राखइ जननी अरगाई।।
प्रौढ़ भएँ तेहि सुत पर माता। प्रीति करइ निहं पाछिलि बाता।।
मोरे प्रौढ़ तनय सम ग्यानी। बालक सुत सम दास अमानी।।
जनिह मोर बल निज बल ताही। दुहु कहँ काम क्रोध रिपु आही।।
यह बिचारि पंडित मोहि भजिहीं। पाए हुँ ग्यान भगित निहं तजिहीं।।
दो०—काम क्रोध लोशादि मद प्रबल मोह के धारि।

तिन्ह महँ अति दारुन दुखद मायारूपी नारि ॥४३॥
सुद्ध सुनि कह पुरान श्रुति संता। मोह बिपिन कहुँ नारि बसंता॥
जप तप नेस जलाश्रय झारी। होइ ग्रीयम सोपइ सब नारी॥
काम क्रोध मद मत्सर मेका। इन्हिह हरपप्रद बरण एका॥
दुर्बासना कुसुद समुदाई। तिन्ह कहँ सरद सदा सुखदाई॥
धर्म सकल सरसीरुह बृंदा। होइ हिम तिन्हिह दहइ सुख मंदा॥
पुनि ममता जवास बहुताई। पछहइ नारि सिसिर रित पाई॥
पाप उल्क निकर सुखकारी। नारि निविड़ रजनी अधिआरी॥
वुधि बल सील सत्य सब मीना। बनसी सम त्रिय कहिंह प्रवीना॥

**\* रामचरितमानस** \*

दो०-अवगुन मूल स्लप्रद प्रमदा सब दुख खानि। ताते कीन्ह निवारन मुनि में यह जियँ जानि ॥ ४४॥ सुनि रघुपति के बचन सुहाए। मुनि तन पुलक नयन भरि आए॥ कहहु कवन प्रभु के असि रीती। सेवक पर ममता अरु प्रीती॥ जे न भजिहं अस प्रभु भ्रम त्यागी। ग्यान रंक नर मंद अभागी॥ पुनि सादर बोले ग्रुनि नारद। सुनहु राम विग्यान विसारद॥ संतन्ह के लच्छन रघुबीरा। कहहु नाथ भव भंजन भीरा॥ सुनु स्रुनि संतन्ह के गुन कहऊँ। जिन्ह ते मैं उन्ह कें वस रहऊँ॥ षट विकार जित अनघ अकामा। अचल अकिंचन सुचि सुखधामा अमितबोध अनीह मित भोगी। सत्यसार किन कोविद जोगी। सावधान मानद मदहीना।धीर धर्म गति परम प्रबीना। दो०-गुनागार संसार दुख रहित बिगत संदेह।

तिज मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहुँ देह न गेह।। ४५। निज गुन अवन सुनत सकुचाहीं। पर गुन सुनत अधिक हरपाहीं। सम सीतल निहं त्यागिहं नीतो। सरल सुभाउ सबिह सम प्रीती। जप तप ब्रत दम संजम नेमा। गुरु गोबिंद बिप्र पद प्रेमा। अद्धा छमा मयत्री दाया। मुदिता मम पद प्रीति अमाया। बिरति बिवेक बिनय बिग्याना। बोध जथारथ वेद पुराना। दंभ मान मद करिहं न काऊ। भूलि न देहिं कुमारग पाऊ। गाविहं सुनिहं सदा मम लीला। हेतु रहित परिहत रत सीला।

म्रिन सुनु साधुन्ह के गुन जेते। कहि न सकहिं सारद श्रुति तेते।।

छं०—किह सक न सारद सेष नारद सुनत पद पंकज गहे। अस दीनबंधु कृपाल अपने भगत गुन निज मुख कहे।। सिरु नाइ बारहिं बार चरनिह ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाइ जे हिर रँग रँए।।

दो०-रावनारि जसु पावन गावहिं सुनहिं जे लोग।
रामभगति दृढ़ पावहिं बिनु बिराग जप जोग।।४६(क)।।
दीप सिखासम जुबति तनमन जिन होसि पतंग।
भजहि राम तिज काम मद करहि सदा सतसंग।।४६(ख)॥

मासपारायण, बाईसवाँ विश्राम



इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकछपविध्वंसने वृतीयः सोपानः समाप्तः ( अरण्यकाण्ड समाप्त )



ቚ፞ቚቝቝቝቝቝቝኇኇኇ፞ኇ፞ኇዀቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝ



#### श्रीगणेशाय नमः

### श्रीजानकीवल्लभो विजयते

# श्रीरामचरितमानस



## चतुर्थ सोपान

( किष्किन्धाकाण्ड )

### श्लोक

कुन्देन्दीवरसुन्दरावितवली विज्ञान्धामानुभी शोभाढ्यो वरधन्विनो श्रुतिनुतो गोविप्रवृन्दिष्रयो । मायामानुषरूषिणो रघुवरो सद्धर्मवर्मी हितो सीतान्वेषणतत्परो पथिगतो भक्तिप्रदो तो हि नः ॥ १ ॥ ब्रह्माम्भोधिसमुद्भवं कितमलप्रध्वंसनं चाव्ययं श्रीमच्छम्श्रुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा । संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिजन्ति सत्ततं श्रीरामनामामृतम् ॥ २ ॥ सो०—मुक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अघ हानि कर । जहँ बस संभ्र भवानि सो कासी सेइअ कस न ॥ जरत सकल सुर बृंद विपम गरल जेहिं पान किय । तेहि न भजिस मन मंद को कृपाल संकर सरिस ॥

आगें चले बहुरि रघुराया। रिष्यमूक पर्वत निअराया॥ तहँ रह सचिव सहित सुग्रीवा। आवत देखि अतुल बल सींवा॥ अति सभीत कह सुनु हनुमाना। पुरुप जुगल बल रूप निधाना॥ धिर बहु रूप देखु तैं जाई। कहेसु जानि जियँ सयन बुझाई॥ पठए बालि होहिं मन मेला। भागों तुरत तजों यह सेला॥ बिप्र रूप धिर किप तहँ गयऊ। माथ नाइ पूछत अस भयऊ॥ को तुम्ह स्थामल गौर सरीरा। छत्री रूप फिरहु बनबीरा॥ कठिन भूमि कोमल पद गामी। कवन हेतु बिचरहु बन खामी॥ मृदुल मनोहर सुंदर गाता। सहत दुसह बन आतप बाता॥ की तुम्ह तीनि देव महँ कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोऊ॥

दो०—जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार। की तुम्ह अखिल भ्रुवन पति लीन्ह मनुज अवतार॥१॥

कोसलेस दसरथ के जाए। हम पितु बचन मानि बन आए॥
नाम राम लिछमन दोउ भाई। संग नारि सुकुमारि सुहाई॥
इहाँ हरी निसिचर बैदेही। बिप्र फिरहिं हम खोजत तेही॥
आपन चरित कहा हम गाई। कहहु बिप्र निज कथा वुझाई॥
प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना। सो सुख उमा जाइ नहिं बरना॥
पुलिकत तन मुखआव न बचना। देखत रुचिर वेष के रचना॥
पुनि धीरज धरि अस्तुति कीन्ही। हरष हदयँ निज नाथिह चीन्ही॥
मोर न्याउ में पूछा साई। तुम्ह पूछहु कस नर की नाई॥
तव माया वस फिरडँ भुलाना। ता ते में नहिं प्रभु पहिचाना॥

दो०-एकु मैं मंद मोहबस क्वटिल हृदय अग्यान । पुनि प्रभु मोहि बिसारेड दीनबंधु भगवान ॥ २ ॥

जदिप नाथ बहु अवगुन मोरें। सेवक प्रभुहि परै जिन भोरें।।।
नाथ जीव तव मायाँ मोहा। सो निस्तरइ तुम्हारेहिं छोहा।।।
ता पर मैं रघुबीर दोहाई। जानउँ निहं कळु भजन उपाई।।।
सेवक सुत पित मातु भरोसें। रहइ असोच बनइ प्रभु पोसें।।।
अस कहि परेउ चरन अकुलाई। निज तनु प्रगिट प्रीति उर छाई।।।
तब रघुपित उठाइ उर लावा। निज लोचन जल सींचि जुड़ावा।।
सनु किप जियँ मानिस जिन ऊना। तैं मम प्रिय लिछमन ते दूना।।।
समदरसी मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्य गित सोऊ।।।

दो०-सो अनन्य जाकें असि मति न टरइ हनुमंत । मैं सेवक सचराचर रूप खामि भगवंत ॥ ३॥

देखि पवनसुत पति अनुक्ला। हृदयँ हरप बीती सब सला।।
नाथ सेल पर किपपित रहई। सो सुग्रीव दास तब अहई।।
तेहि सन नाथ मयत्री कीजे। दीन जानि तेहि अभय करीजे।।
सो सीता कर खोज कराइहि। जहँ तहँ मरकट कोटि पठाइहि।।
एहि बिधि सकल कथा समुझाई। लिए दुऔ जन पीठि चढ़ाई।।
जब सुग्रीवँ राम कहुँ देखा। अतिसय जन्म धन्य किर लेखा।।
सादर मिलेउ नाइ पद माथा। भेंटेउ अनुज सहित रघुनाथा।।
किप कर मन बिचार एहि रीती। किरहिह विधि मो सनए प्रीती।।

दो०-तब हनुमंत उभय दिसि की सब कथा सुनाइ।
पानक साखी देइ करि जोरी प्रीति दृढ़ाइ॥ ४॥

कीन्हिप्रीति कछु बीच न राखा। लिछिमन रामचरित सब भाषा॥ कह सुग्रीव नयन भिर बारी। मिलिहि नाथ मिथिलेसकुमारी॥ मैत्रिन्ह सिहत इहाँ एक बारा। बैठ रहेउँ मैं करत विचारा॥ गगन पंथ देखी मैं जाता। परवस परी बहुत बिलपाता॥ राम राम हा राम पुकारी। हमिह देखि दीन्हेउ पट डारी॥ मागा राम तुरत तेहिं दीन्हा। पट उर लाइ सोच अति कीन्हा॥ कह सुग्रीब सुनहु रघुवीरा। तजहु सोच यन आनहु धीरा॥ सब प्रकार करिहउँ सेवकाई। जोहि विधि मिलिहि जानकी आई॥ दो०—सखा बचन सुनि हरषे कृपासिंधु बलसींव।

कारन कवन बसहु बन मोहि कहहु सुग्रीव । ५॥ नाथ बालि अरु मैं द्वौ भाई। प्रीति रही कछ बरिन न जाई॥ मय सुत मायावी तेहि नाऊँ। आवा सो प्रभु हमरें गाऊँ॥ अर्घ राति पुर द्वार पुकाम। बाली रिपु वल सहै न पारा॥ थावा बालि देखि सो भागा। मैं पुनि गयउँ बंधु सँग लागा॥ गिरिवर गुहाँ पैठ सो जाई।तद बालीं मोहि कहा बुझाई॥ परिखेसु मोहि एक पखवारा। नहिं आवौं तब जानेसु मारा।। मास दिवस तहँ रहेउँ खरारी। निसरी रुधिर धार तहँ भारी। बालि हतेसि मोहि मारिहि आई। सिला देइ तहँ चलेउँ पराई॥ मंत्रिन्ह पुर देखा विनु साई।दीन्हेउ मोहि राज वरिआई॥ बाली ताहि मारि गृह आवा।देखि मोहि जियँ मेद बढ़ावा॥ रिपू सम मोहि मारेसि अति भारी। हरि लीन्हेसि सर्वसु अरु नारी॥ तार्के भय रघुवीर कृपाला। सकल भ्रुवन मैं फिरेउँ विहाला॥ इहाँ साप बस आवत नाहीं।तद्पि सभीत रहउँ मन माहीं।। सुनि सेवक दुख दीनदयाला। फरिक उठीं द्वे भुजा विसाला।। दो०-सुनु सुग्रीव मारिहउँ बालिहि एकहिं बान। ब्रह्म रुद्र सरनागत गएँ न उबरिहिं प्रान ॥ ६ ॥ जे न मित्र दुखं होहिं दुखारी। तिन्हिंह बिलोकत पातक भारी।। निज दुख गिरि सम रजकरि जाना । मित्रक दुख रज मेरु समाना जिन्ह कें असि मति सहज न आई। ते सठ कत हठि करत मिताई।। कुपथ निवारि सुपंथ चलावा। गुन प्रगटै अवगुननिह दुरावा।। देत लेत मन संक न धरई। बल अनुमान सदा हित करई।। बिपति काल कर सतगुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुन एहा।। आंगे कह मृदु बचन वनाई। पाछें अनहित मन कुटिलाई।। जाकर चित अहि गति सम भाई। अस कुमित्र परिहरेहिं भलाई।। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी। कपटी मित्र स्ल सम चारी।। सखा सोच त्यागहु बल मोरें। सब बिधि घटब काज मैं तोरें।। कह सुग्रोव सुनहु रघुवीरा। बालि महावल अति रनधीरा॥ दुंदुभि अस्थि ताल देखराए। बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए।। देखि अमित बल बाढ़ी प्रीती। बालि बधव इन्ह भइ परतीती।। बार बार नावइ पद सीसा। प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा।। उपजा ग्यान बचन तब बोला। नाथ कृपाँ मन भयउ अलोला।। सुख संपति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहउँ सेवकाई।। ए सब रामभगति के बाधक। कहिं संत तब पद अबराधक।। सञ्ज मित्र सुख दुख जग माहीं। माया कृत परमारथ नाहीं॥

बालि परम हित जासु प्रसादा। सिलेहु राम तुम्ह समन विपादा।। सपर्ने जेहि सन होइ लराई। जागें समुझत मन सकुचाई॥ अब प्रभु कुपा करह एहि भाँती। सब तिजभ जनु करों दिन राती।। सुनि विराग संजुत कपि बानी। बोले विहँसि रामु धनुपानी।। जो कळु कहेहु सत्य सब सोई। सखा बचन मसं मृपा न होई॥ नट मरकट इव सबहि नचावत। राम्रु खगेस बेद् अस गावत॥ सुप्रीव संग रघुनाथा। चले चाप सायक गहि हाथा।। तब रघुपति सुग्रीव पठावा। गर्जेसि जाइ निकट बल पावा।। सुनत बालि क्रोधातुर धावा। गहि कर चरन नारि समुझाबा।। सुनु पति जिन्हिह मिलेंड सुग्रीवा। ते द्वौ बंधु तेज बल सींवा॥ कोसलेस सुत लिंछमन रामा। कालहु जीति सकहिं संग्रामा॥ दो०-कह बाली सुनु भीरु प्रिय समद्रसी रघुनाथ।

जों कदाचि मोहिं मारहिं तो पुनि होउँ सनाथ ॥ ७ ॥ अस कि चला महा अभिमानी। तन समान सुग्रीविह जानी॥ भिरे उभी बाली अति तर्जा। सुठिका मारि महाधुनि गर्जा॥ तब सुग्रीव बिकल होइ भागा। सुष्टि प्रहार बज्ज सम लागा॥ में जो कहा रघुबीर कृपाला। बंधु न होइ मोर यह काला॥ एकरूप तुम्ह भाता दोऊ। तेहि भ्रम तें निहं मारेउँ सोऊ॥ कर परसा सुग्रीव सरीरा। तनु भा कुलिस गई सब पीरा॥ मेली कंठ सुमन के माला। पठवा पुनि बल देइ विसाला। पुनि नाना विधि भई लराई। बिटप ओट देखिंह रघुराई। ।

दो ० – बहु छल बल सुग्रीव कर हियँ हारा भय मानि ।

मारा बालि राम तब हृदय माझ सर तानि ।। ८ ।।
परा विकल मिह सर के लागें। पुनि उठि बैठ देखि प्रभु आगें।।
स्थाम गात सिर जटा बनाएँ। अरुन नयन सर चाप चढ़ाएँ।।
पुनि पुनि चितइ चरन चित दोन्हा। सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा
हृदयँ प्रीति मुख बचन कठोरा। बोला चितइ राम की ओरा।।
धर्म हेतु अवतरेहु गोसाईं। मारेहु मोहि ब्याध की नाईं।।
मैं वैरी सुप्रीव पिआरा। अवगुन कवन नाथ मोहि मारा।।
अनुज बध् भगिनी सुत नारी। सुनु सठ कन्या सम ए चारी।।
इन्हिह कुदृष्टि विलोकइ जोई। ताहि बधें कुछ पाप न होई।।
मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना। नारि सिखावन करिसन काना।।
मम भुज बल आश्रित तेहि जानी। मारा चहिस अधम अभिमानी।।

दो०-सुनहु राम खामी सन चल न चातुरी मोरि। प्रभु अजहूँ मैं पापी अंतकाल गति तोरि॥९॥

सुनत राम अति कोमल बानी। बालि सीस परसे उनिज पानी।। अचल करों तनु राखहु प्राना। बालि कहा सुनु क्रुपानिधाना।। जन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं। अंत राम कहि आवत नाहीं।। जासु नाम बल संकर कासी। देत सबहि सम गति अबिनासी।। सम लोचन गोचर सोइ आवा। बहुरि कि प्रभु अस वनिहि बनावा छं०—सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रुति गावहीं।

जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कवहुँक पावहीं।।

मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहेउ राखु सरीरही।
अस कवन सठ हिठ काटि सुरतरु बारि करिहि बब्रही॥१॥
अब नाथ करि करुना बिलोकहु देहु जो बर मागऊँ।
जेहिं जोनि जन्मीं कर्म बस तहँ राम पद अनुरागऊँ॥
यह तनय मम सम बिनय बल कल्यानप्रद प्रभु लीजिए।
गहि बाँह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए।। २॥
दो०-राम चरन दृढ़ प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग।

सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानइ नाग ॥१०॥
राम बालि निज धाम पठावा। नगर लोग सब ब्याकुल धावा॥
नाना बिधि बिलाप कर तारा। छूटे केस न देह सँभारा॥
तारा बिकल देखि रघुराया। दीन्ह ग्यान हरि लीन्ही माया॥
छिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम सरीरा॥
प्रगट सो तनु तव आगें सोवा। जीव नित्य केहिलिंग तुम्ह रोवा॥
उपजा ग्यान चरन तब लागी। लीन्हेसि परम भगति वर मागी॥
उमा दारु जोषित की नाई। सबिह नचावत रामु गोसाई॥
तब सुप्रीविह आयसु दीन्हा। मृतक कर्म बिधिवत सब कीन्हा॥
राम कहा अनुजिह ससुझाई। राज देहु सुप्रीविह जाई॥
रघुपति चरन नाइ करि माथा। चले सकल प्रेरित रघुनाथा॥
दो०-लिछिमन तुरत बोलाए पुरजन बिप्र समाज।

राजु दीन्ह सुग्रीव कहँ अंगद कहँ जुबराज ॥११॥ उमा राम सम हित जग माहीं।गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहीं॥ सुर नर मुनि सब कैयह रीती।स्वारथलागि करहि सब प्रीती॥ बालि त्रास ब्याकुल दिन राती। तन बहु ब्रन चिंताँ जर छाती।। सोइ सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ।अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ।। जानतहूँ अस प्रभु परिहरहीं। काहे न विपति जाल नर परहीं।। पुनि सुग्रीयहि लीन्ह बोलाई। बहु प्रकार नृपनीति सिखाई ।। कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा। पुर न जाउँ दस चारि बरीसा।। गत ग्रीपम बर्षा रितु आई। रहिहउँ निकट सैल पर छाई।। अंगद सहित करहु तुम्ह राजू। संतत हृदयँ धरेहु मम काजू।। जब सुग्रीव भवन फिरि आए। रामु प्रबरषन गिरि पर छाए॥

दो ० - प्रथमहिं देवन्ह गिरि गुहा राखेउ रुचिर बनाइ । राम कृपानिधि कछु दिन बास करहिंगे आइ ॥ १२ ॥

सुंदर बन कुसुमित अति सोभा। गुंजत मधुप निकर मधु लोभा।। कंद मूल फल पत्र सुहाए। भए बहुत जब ते प्रभु आए।। देखि मनोहर सैल अनूपा। रहे तहँ अनुज सहित सुरभूपा।। मधुकर खग मृगतनु धरि देवा। करहिं सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा॥ मंगलरूप भयउ बन तब ते। कीन्ह निवास रमापति जब ते।। फटिक सिला अति सुभ्र सुहाई। सुख आसीन तहाँ द्रौ भाई।। कहत अनुज सन कथा अनेका। भगति बिरति नृपनीति बिवेका।। वरपा काल मेघ नभ छाए। गरजत लागत परम सुहाए।। दो०-लिछमन देखु मोर गन नाचत बारिद पेखि।

गृही विरति रत हरष जस विष्तुभगत कहुँ देखि ॥ १३॥

घन घमंड नभ गरजत घोरा। प्रिया हीन डरपत मन मोरा॥ दामिनि दमक रह न घन माहीं। खल के प्रीति जथा थिर नहीं॥ बरषिं जलद भूमि निअराएँ। जथा नविं वुध बिद्या पाएँ॥ बूँद अघात सहिं गिरि कैसें। खल के बचन संत सह जैसें॥ छुद्र नदीं भिर चलीं तोराईं। जस थोरेहुँ धन खल इतराई॥ भूमि परत भा ढाबर पानी। जनु जीविह माया लपटानी॥ समिटि समिटि जल भरिं तलावा। जिमि सद्गुन सजन पिं आवा सरिता जल जलिंधि महुँ जाई। होइ अचल जिमि जिव हिर पाई॥

दो०-हरित भूमि तृन संदुल समुङ्गि परिहं निहं पंथ। जिमि पाखंड बाद तें गुप्त होहिं सद्ग्रंथ॥ १४॥

दादुर धुनि चहु दिसा सहाई। बेद पढ़िहं जनु बहु समुदाई॥
नव पल्लव भए बिटप अनेका। साधक मन जस मिलें बिबेका॥
अर्क जवास पात बिनु भयऊ। जस सुराज खल उद्यम गयऊ॥
खोजत कतहुँ मिलइ निहं धूरी। करइ क्रोध जिमि धरमिह दूरी॥
सिस संपन्न सोह मिह कैसी। उपकारी के संपति जैसी॥
निस तम घन खद्योत बिराजा। जनु दंभिन्ह कर मिला समाजा॥
महावृष्टि चिल फूटि किआरीं। जिमि सुतंत्र भएँ बिगरिह नारीं॥
कृषी निराविहं चतुर किसाना। जिमि बुध तजिह मोह मद माना॥
देखिअत चक्रबाक खग नाहीं। किलिह पाइ जिमि धर्म पराहीं॥
ऊषर बरषइ तुन निहं जामा। जिमि हरिजन हियँ उपज न कामा॥
बिविध जंतु संकुल मिह आजा। प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा॥
जहँ तहँ रहे पथिक थिक नाना। जिमि इंद्रिय गन उपजें ग्याना॥

दो०-कवहुँ प्रवल वह मारुत जहँ तहँ मेघ विलाहिं। जिमि कपूत के उपजें कुल सद्धर्म नसाहिं॥१५(क)॥



\* ...

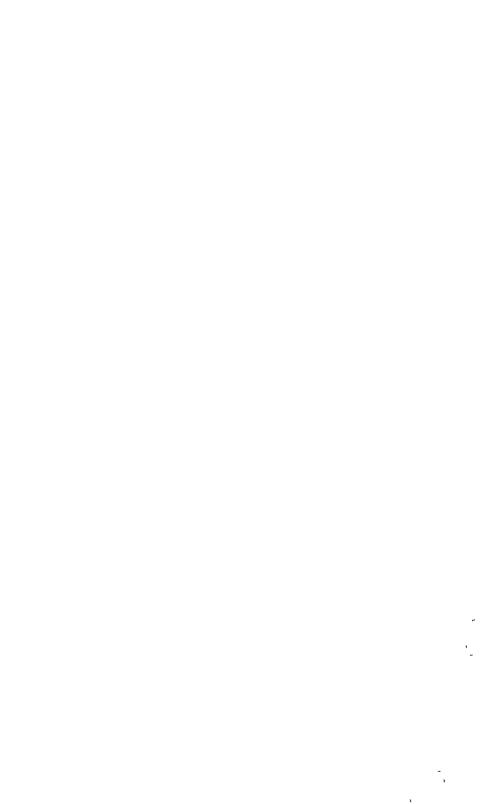

चरन नाइ सिरु बिनती कीन्ही। लिछिमन अभय बाँह तेहि दीन्ही।। क्रोधवंत लिछिमन सुनि काना। कह कपीस अति भयँ अकुलाना।। सुनु हुनुमंत संग ले तारा। किर बिनती समुझाउ कुमारा।। तारा सहित जाइ हुनुमाना। चरन बंदि प्रभु सुजस बखाना।। किर बिनती मंदिर ले आए। चरन पखारि पलँग बैठाए।। तब कपीस चरनिह सिरु नावा। गिह भुज लिछिमन कंठ लगाना।। नाथ बिषय सम मद कलु नाहीं। मुनि मन मोह करइ छन माहीं।। सुनत बिनीत बचन सुखपाना। लिछिमन तेहि बहु बिधि समुझाना पनन तनय सब कथा सुनाई। जेहि बिधि गए दूत समुदाई।। दो०—हरिष चले सुग्रीन तब अंगदादि किप साथ।

रामानुज आगें करि आए जहँ रघुनाथ।। २०॥ नाइ चरन सिरु कह कर जोरी। नाथ मोहि कळु नाहिन खोरी।। अतिसयप्रवल देव तव माया। छूटइ राम करहु जीं दाया।। विषय बस्य सुर नर मुनि खामी। मैं पावँर पसु किप अति कामी।। नारि नयन सर जाहि न लागा। घोर क्रोध तम निसि जो जागा।। लोभ पाँस जेहिं गर न वँधाया। सो नर तुम्ह समान रघुराया।। यह गुन साधन तें निहं होई। तुम्हरी कृपाँ पान कोइ कोई।। तब रघुपति बोले मुसुकाई। तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई।। अब सोइ जतनु करहु मन लाई। जेहि विधि सीता के सुधि पाई।। दो०—एहि विधि होत वतकही आए वानर जुथ।

नाना वरन सकल दिसि देखिअ कीस वरूथ ॥ २१॥ बानर कटक उमा मैं देखा।सो मूरुख जो करन चह लेखा॥ चरन नाइ सिरु बिनती कीन्ही। लिछिमन अभय बाँह तेहि दीन्ही।। क्रोधवंत लिछिमन सुनि काना। कह कपीस अति भयँ अकुलाना।। सुनु हनुमंत संग ले तारा। किर बिनती समुझाउ कुमारा।। तारा सहित जाइ हनुमाना। चरन बंदि प्रसु सुजस बखाना।। किर बिनती मंदिर ले आए। चरन पखारि पलँग बैठाए।। तब कपीस चरनिह सिरु नावा। गिह सुज लिछिमन कंठ लगाना।। नाथ बिषय सम मद कलु नाहीं। सुनि मन मोह करइ छन माहीं।। सुनत बिनीत बचन सुखपाना। लिछिमन तेहि बहु बिधि समुझाना पवन तनय सब कथा सुनाई। जेहि बिधि गए द्त समुदाई।। दो०—हरिष चले सुग्रीन तब अंगदादि किप साथ।

रामानुज आगें करि आए जहँ रघुनाथ।। २०।।
नाइ चरन सिरु कह कर जोरी। नाथ मोहि कळु नाहिन खोरी।।
अतिसयप्रबल देव तव माया। छटइ राम करहु जीं दाया।।
विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी। मैं पावँर पसु किप अति कामी।।
नारि नयन सर जाहिन लागा। घोर क्रोध तम निसि जो जागा।।
लोभ पाँस जेहिं गर न बँधाया। सो नर तुम्ह समान रघुराया।।
यह गुन साधन तें निहं होई। तुम्हरी कृपाँ पाव कोइ कोई।।
तब रघुपति बोले मुसुकाई। तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई।।
अव सोइ जतनु करहु मन लाई। जेहि विधि सीता कै सुधि पाई।।
दो०-एहि विधि होत वतकही आए वानर जूथ।

नाना बरन सकल दिसि देखिअ कीस बरूथ ॥ २१॥ बानर कटक उमा मैं देखा। सो मूरुख जो करन चह लेखा॥ चरन नाइ सिरु बिनती कीन्ही। लिछिमन अभय बाँह तेहि दीन्ही।।
क्रोधवंत लिछिमन सुनि काना। कह कपीस अति भयँ अञ्चलाना।।
सुनु हनुमंत संग लें तारा। करि बिनती समुझाउ कुमारा।।
तारा सहित जाइ हनुमाना। चरन बंदि प्रसु सुजस बस्वाना।।
करि बिनती मंदिर लें आए। चरन पखारि पलँग बैठाए।।
तब कपीस चरनिह सिरु नावा। गिह सुज लिछिमन कंठ लगावा।।
नाथ बिषय सम मद कळु नाहीं। मुनि मन मोह करइ छन माहीं।।
सुनत बिनीत बचन सुख पावा। लिछिमन तेहि बहु बिधि समुझावा
पवन तनय सब कथा सुनाई। जेहि बिधि गए दूत समुदाई।।
दो०—हरिष चले सुग्रीव तब अंगदादि किप साथ।

रामानुज आगें करि आए जहँ रघुनाथ।। २०॥ नाइ चरन सिरु कह कर जोरी। नाथ मोहि कळु नाहिन खोरी।। अतिसय प्रवल देव तव माया। छूटइ राम करहु जीं दाया।। विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी। मैं पावँर पसु किप अति कामी।। नारि नयन सर जाहि न लागा। घोर क्रोध तम निसि जो जागा।। लोभ पाँस जेहिंगर न वँधाया। सो नर तुम्ह समान रघुराया।। यह गुन साधन तें निहं होई। तुम्हरी कृपाँ पाव कोइ कोई।। तब रघुपति बोले मुसुकाई। तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई।। अब सोइ जतनु करहु मन लाई। जेहि विधि सीता के सुधि पाई।।

दो०-एहि विधि होत वतकही आए वानर जूथ।

नाना बरन सकल दिसि देखिअ कीस बरूथ ॥ २१॥ बानर कटक उमा मैं देखा।सो मुरुख जो करन चह लेखा॥ चरन नाइ सिरु बिनती कीन्ही। लिछिमन अभय बाँह तेहि दीन्ही।। क्रोधवंत लिछिमन सुनि काना। कह कपीस अति भयँ अकुलाना।। सुनु हनुमंत संग ले तारा। किर बिनती समुझाउ कुमारा।। तारा सहित जाइ हनुमाना। चरन बंदि प्रसु सुजस बखाना।। किर बिनती मंदिर ले आए। चरन पखारि पलँग बैठाए।। तब कपीस चरनिह सिरु नावा। गिह सुज लिछिमन कंठ लगावा।। नाथ बिषय सम मद कलु नाहीं। सुनि मन मोह करइ छन माहीं।। सुनत बिनीत बचन सुख पावा। लिछिमन तेहि बहु बिधि समुझावा पवन तनय सब कथा सुनाई। जेहि बिधि गए द्त समुदाई।। दो०—हरिष चले सुग्रीव तब अंगदादि किप साथ।

रामानुज आगें करि आए जहँ रघुनाथ।। २०।।
नाइ चरन सिरु कह कर जोरी। नाथ मोहि कळु नाहिन खोरी।।
अतिसय प्रवल देव तब माया। छूटइ राम करहु जीं दाया।।
विषय बस्य सुर नर मुनि खामी। मैं पावँर पसु किप अति कामी।।
नारि नयन सर जाहि न लागा। घोर क्रोध तम निसि जो जागा।।
लोभ पाँस जेहिं गर न वँधाया। सो नर तुम्ह समान रघुराया।।
यह गुन साधन तें निहं होई। तुम्हरी कृपाँ पाव कोइ कोई।।
तब रघुपति बोले मुसुकाई। तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई।।
अब सोइ जतनु करहु मन लाई। जेहि विधि सीता के सुधि पाई।।

दो०-एहि विधि होत वतकही आए वानर जूथ। नाना वरन सकल दिसि देखिअ कीस वरूथ।। २१॥ बानर कटक उमा मैं देखा।सो मूरुख जो करन चह लेखा॥ दो०-भूमि जीव संकुल रहे गए सरद रित पाइ।
सदगुर मिलें जाहिं जिमि संसय अम समुदाइ।।१७॥
बरषा गत निर्मल रित आई। सुधि न तात सीता के पाई॥
एक बार कैसेहँ सुधि जानों। कालहु जीति निर्मिप महुँ आनों॥
कतहुँ रहउ जों जीवित होई। तात जतन करि आनउँ सोई॥
सुप्रीवहुँ सुधि मोरि विसारी। पावा राज कोस पुर नारी॥
जेहिं सायक मारा में बाली। तेहिं सर हतों मूढ़ कहुँ काली॥
जास कृपाँ छूटहिं मद मोहा। ता कहुँ उमा कि सपने हुँ कोहा॥
जानहिं यह चरित्र मुनि ग्यानी। जिन्ह रघुबीर चरन रित मानी॥
छिछमन कोधवंत प्रभु जाना। धनुष चढ़ाइ गहे कर बाना॥
दो०-तब अनुजिह समुझावा रघुपित करुना सींव।
भय देखाइ लै आवहु तात सखा सुग्रीव॥ १८॥

मय दखाइ ल आवह तात सका सुग्राव ॥ रट ॥ इहाँ पवनस्त हृद्यँ विचारा। राम काज सुग्रीवँ विसारा॥ निकट जाइ चरनिह सिरुनाया। चारिह विधि तेहि कि समुझावा सुनि सुग्रीवँ परम भय माना। विषयँ मोर हिर लीन्हेउ ग्याना॥ अब मारुतसुत द्त समूहा। पठवहु जहँ तहँ बानर जूहा॥ कहहु पास्त महुँ आव न जोई। मोरें कर ता कर बध होई॥ तब हजुमंत बोलाए द्ता। सब कर किर सनमान बहूता॥ भय अरु ग्रीति नीति देखराई। चले सकल चरनिह सिर नाई॥ एहि अवसर लिछमन पुर आए। क्रोध देखि जहँ तहँ किप धाए॥

दो०-धनुष चढ़ाइ कहा तब जारि करउँ पुर छार। न्याकुल नगर देखि तब आयउ बालिकुमार॥१९॥ चरन नाइ सिरु बिनती कीन्ही। लिछिमन अभय बाँह तेहि दीन्ही।। क्रोधवंत लिछिमन सुनि काना। कह कपीस अति भयँ अकुलाना।। सुनु हनुमंत संग ले तारा। किर बिनती समुझाउ कुमारा।। तारा सहित जाइ हनुमाना। चरन बंदि प्रसु सुजस बखाना।। किर बिनती मंदिर ले आए। चरन पखारि पलँग बैठाए।। तब कपीस चरनिह सिरु नावा। गिह सुज लिछिमन कंठ लगावा।। नाथ बिषय सम मद कलु नाहीं। मुनि मन मोह करइ छन माहीं।। सुनत बिनीत बचन सुखपावा। लिछिमन तेहि बहु बिधि समुझावा पवन तनय सब कथा सुनाई। जेहि विधि गए द्त समुदाई।। दो०—हरिष चले सुग्रीव तब अंगदादि किप साथ।

रामानुज आगें करि आए जहँ रघुनाथ।। २०।।
नाइ चरन सिरु कह कर जोरी। नाथ मोहि कल्ल नाहिन खोरी।।
अतिसय प्रचल देव तन माया। छटइ राम करह जों दाया।।
विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी। मैं पावँर पसु किप अति कामी।।
नारि नयन सर जाहि न लागा। घोर क्रोध तम निसि जो जागा।।
लोभ पाँस जेहिं गर न वँधाया। सो नर तुम्ह समान रघुराया।।
यह गुन साधन तें निहं होई। तुम्हरी कृपाँ पान कोइ कोई।।
तन रघुपति बोले मुसुकाई। तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई।।
अन सोइ जतनु करहु मन लाई। जेहि निधि सीता के सुधि पाई।।
दो०-एहि विधि होत वतकही आए वानर जूथ।

नाना वरन सकल दिसि देखिअ कीस वरूथ ॥ २१॥ बानर कटक उमा में देखा। सो मुरुख जो करन चह लेखा॥ आइ राम पद नाविहं माथा। निरित्व बद्तु सब होहिं सनाथा।। अस किप एक न सेना माहीं। राम कुसल जेहि पूछी नाहीं।। यह किलु निहं प्रभु कई अधिकाई। विस्वरूप व्यापक रघुराई।। ठाढ़े जहाँ तहाँ आयसु पाई। कहां सुग्रीव सबिह समुझाई।। राम काज अरु मोर निहोरा। बानर जूथ जाहु चहुँ ओरा।। जनकसुता कहुँ खोजहु जाई। मास दिवस महँ आएहु भाई।। अविध सेटि जो बिनु सुधि पाएँ। आवइ विनिहि सो मोहि मराएँ।। दो०—बचन सुनत सब बानर जहाँ तहाँ चले तुरंत।

तब सुग्रीवँ बोलाए अंगद नल हनुमंत ॥ २२॥ सुनहु नील अंगद् हनुमाना। जामवंत मतिधीर सुजाना॥ सकल सुभट मिलि दिन्छन जाहू। सीता सुधि पूँछेहु सब काहू॥ मन क्रम बचन सो जतन बिचारेहु। रामचंद्र कर काजु सँवारेहु॥ भानु पीठि सेइअ उर आगी। स्वामिहि सर्व भाव छल त्यागी।। तिज माया सेइअ परलोका। मिटहिं सकल भवसंभव सोका।। देह धरे कर यह फल्ल भाई। भजिअ राम सब काम बिहाई॥ सोइ गुनग्य सोई बड़भागी।जो रघुबीर चरन अनुरागी॥ आयसु मागि चरन सिरु नाई। चले हरिष सुमिरत रघुराई॥ पाछें पवन तनय सिरु नावा। जानि काज प्रभ्र निकट बोलावा॥ परसा सीस सरोरुह पानी। करमुद्रिका दीन्हि जन जानी।। बहु प्रकार सीतिह समुझाएहु। किह बल विरह वेगि तुम्ह आएहु हनुमत जन्म सुफल करि माना। चलेउ हृद्यँ धरि कृपानिधाना॥ जद्यपि प्रभु जानत सब वाता। राजनीति राखत सुरत्राता।।

दो०-चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह । राम काज लयलीन मन बिसरा तन कर छोह ॥ २३॥

कतहुँ होइ निसिचर सें भेटा। प्रान लेहिं एक एक चपेटा।।
बहु प्रकार गिरि कानन हेरिहें। कोउ मुनि मिलइ ताहि सब घेरिहें।।
लागि तृपा अतिसय अकुलाने। मिलइ न जल घन गहन भुलाने।।
मन हनुमान कीन्ह अनुमाना। मरन चहत सब बिनु जल पाना।।
चिह गिरि सिखर चहूँ दिसि देखा। भूमि बिबर एक कौतुक पेखा।।
चक्रबाक बक हंस उड़ाहीं। बहुतक खग प्रविसहिं तेहि माहीं।।
गिरि ते उत्तरि पवनसुत आवा। सब कहुँ ले सोइ बिबर देखावा।।
आगें के हनुमंतिह लीन्हा। पैठे बिबर बिलंबु न कीन्हा।।

दो०-दीख जाइ उपबन बर सर विगसित बहु कंज।
मंदिर एक रुचिर तहँ वैठि नारि तप पुंज।। २४।।

दूरि ते ताहि सबन्हि सिरु नावा। पूछें निज चृत्तांत सुनावा।।
तेहिं तब कहा करहु जल पाना। खाहु सुरस सुंदर फल नाना।।
मजजु कीन्ह मधुर फल खाए। तासु निकट पुनि सब चिल आए।।
तेहिं सब आपनि कथा सुनाई। में अब जाव जहाँ रघुराई।।
मूदहु नयन विवर तिज जाहू। पहेहु सीतिह जिन पिछताहू।।
नयन मूदि पुनि देखिं वीरा। ठाढ़े सकल सिंधु कें तीरा।।
सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा। जाइ कमल पद नाएसि माथा।।
नाना भाँति विनय तेहिं कीन्ही। अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही।।

दो०-वदरीवन कहुँ सो गई प्रभु अग्या धिर सीस । उर धिर राम चरन जुग जे वंदत अज ईस ॥ २५॥ इहाँ बिचारहिं कपि मन माहीं। बीती अवधि काज कछ नाहीं॥ सब मिलि कहिं परस्पर बाता। बिनु सुधि लएँ करव का आता।। कह अंगद लोचन भरि बारी। दुहुँ प्रकार भइ मृत्यु हमारी।। इहाँ न सुधि सीता के पाई। उहाँ गएँ मारिहि कपिराई।। पिता बधे पर मारत मोही। राखा राम निहोर न ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाहीं। मरन भयउ कछु संसय नाहीं।। अंगद बचन सुनत कपि बीरा। बोलिन सकहिं नयन बह नीरा। छन एक सोच मगन होइ रहे। 9ुनि अस बचन कहत सब भए॥ हम सीता के सुधि लीन्हें बिना। नहिं जैहें जुबराज प्रवीना। अस किह लवन सिंधु तट जाई। बैठे किप सब दर्भ उसाई। जामवंत अंगद दुख देखी। कहीं कथा उपदेस विसेषी॥ तात राम कहुँ नर जिन मानहु। निर्गुन ब्रह्म अजित अज जानहु। हम सब सेवक अति बङ्भागी। संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी॥

दो०-निज इच्छाँ प्रभु अवतरइ सुर महि गो द्विज लागि । सगुन उपासक संग तहँ रहिंह मोच्छ सब त्यागि॥ २६॥

एहि बिधि कथा कहिं बहु भाँती। गिरि कंदराँ सुनी संपाती।। बाहेर होइ देखि बहु कीसा। मोहि अहार दीन्ह जगदीसा।। आज सबिह कहँ भच्छन करऊँ। दिन बहु चले अहार बिनु मरऊँ।। कबहुँ न मिल भिर उदर अहारा। आज दीन्ह बिधि एकिहं बारा।। डरपे गीध बचन सुनि काना। अब भा मरन सत्य हम जाना।। किप सब उठे गीध कहँ देखी। जामबंत मन सोच विसेषी।। कह अंगद बिचारि मन माहीं। धन्य जटायू सम कोउ नाहीं।।

पापिउ जा कर नाम सुमिरहीं। अति अपार भवसागर तरहीं।। तासु द्त तुम्ह तिज कदराई। राम हृद्यँ धिर करहु उपाई।। अस किह गरुड़ गीध जब गयऊ। तिन्ह केंमन अति बिसमय भयऊ निज निज बल सब काहूँ भाषा। पार जाह कर संसय राखा।। जरठ भयउँ अब कहइ रिछेसा। निहं तन रहा प्रथम बल लेसा।। जबहिं त्रिबिक्रम भए खरारी। तब मैं तरुन ग्हेउँ बल भारी।। दो०-बल बाँधत प्रभु बाढ़ेउ सो तनु बरनि न जाइ।

उभय घरी महँ दीन्हीं सात प्रदच्छिन धाइ॥ २९॥ अंगद कहइ जाउँ मैं पारा। जियँ संसय कछ फिरती बारा।।। जामवंत कह तुम्ह सब लायक। पठइअ किमि सबही कर नायक।। कहइ रीछपति सुनु हनुमाना । का चुप साधि रहेहु बलवाना ॥ पवन तनय बल पवन समाना । बुधि बिबेक बिग्यान निधाना ॥ कवन सोकाज कठिन जग माहीं। जो नहिं होइ तात तुम्ह पाहीं।। राम काज लगि तव अवतारा। सुनतिहं भयउ पर्वताकारा।। कनक बरन तन तेज बिराजा। मानहुँ अपर गिरिन्ह कर राजा।। सिंहनाद करि बारहिं बारा। लीलहिं नाघउँ जलनिधि खारा।।ः सहित सहाय रावनहि मारी।आनउँ इहाँ त्रिकूट उपारी॥ जामवंत में पूँछउँ तोही। उचित सिखावनु दीजहु मोही।। एतना करहु तात तुम्ह जाई। सीतहि देखि कहहु सुधि आई।। तब निज भुज बल राजिय नैना। कौतुक लागि संग किप सेना।।

छं०-कपि सेन संग सँघारि निसिचर राम्रु सीतिह आनिहैं।। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानिहैं।। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई।
रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई।।
दो०—भव भेषज रघुनाथ जस सुनहिं जे नर अरु नारि।
तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहिं त्रिसिरारि॥३०(क)॥
सो०—नीलोत्पल तन स्थाम काम कोटि सोभा अधिक।
सुनिअ तासु गुन ग्राम जासु नाम अघ स्वग विधक॥३०(स्व)॥

मासपारायण, तेईसवाँ विश्राम



इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुपविष्वंसने

चतुर्थः सोपानः समाप्तः ।

( किष्कन्धाकाण्ड समाप्त )



## शग्णागत विभीषण



श्रवन सुजसु सुनि आयउँ प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आगति हरन सग्न सुखद् गघुबीर ॥

#### श्रीगणेशाय नमः

श्रीजानकीवल्लभो विजयते

# श्रीरामचरितमानस

## पञ्चम सोपान

( सुन्दरकाण्ड )

### श्लोक

शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं

त्रक्षाशम्भ्रफणीन्द्रसेच्यमितशं वेदान्तवेद्यं विभ्रम् ।

रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं

वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् ॥ १ ॥

नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽसादीये

सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा ।

भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गच निर्भरां मे

कामादिदोपरिहतं कुरु मानसं च ॥ २ ॥

अतुलितवलधामं हेमशैलाभदेहं

दग्जवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् ।

सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥ ३॥ जामवंत के वचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृद्य अति भाए॥ तब लिंग मोहि परिखेह तुम्ह भाई। सिंह दुख कंद यूल फल खाई॥ जब लिंग आवों सीतिह देखी। होइहि काजु मोहि हरप विसेवी।। यह किह नाइ सविन्ह कहुँ माथा। चलेउ हरिप हियँ धरि रघुनाथा।। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कृदि चढ़ेउ ता ऊपर॥ बार बार रघुबीर सँभारी। तरकेउ पवनतनय बल भारी।। जैहिं गिरि चरन देइ हनुमंता। चलेउ सो गा पाताल तुरंता॥ जिमि अमोवरघुपति कर बाना। एही भाँति चलेउ हनुमाना।। जलनिधि रघुपति द्त विचारी।तैं मैनाक होहि अमहारी॥ दो०-हन्मान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम।

रामकाज कीन्हें बिज मोहि कहाँ विश्राम ।। १ ।।
जात पवनस्रत देवन्ह देखा। जाने कहुँ बल बुद्धि विसेषा।।
स्रुरसा नाम अहिन्ह के माता। पठइन्हि आइ कही तेहिं बाता।।
आज सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा। सुनत बच्चन कह पवनकुमारा।।
राम काज करि फिरि में आवों। सीता कइ सुधि प्रश्रुहि सुनावों।।
तब तव बदन पैठिहजं आई। सत्य कहजं मोहि जान दे माई।।
कवनेहुँ जतन देइ निहं जाना। ग्रसिस न मोहि कहेउ हन्रुमाना।।
जोजन अरि तेहिं बदनु पसारा। किपतनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा।।
सोरह जोजन ग्रुख तेहिं ठयऊ। तुरत पवनसुत बत्तिस भयऊ।।
जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा। तासु दून किप रूप देखावा।।

सत जोजन तेहिं आनन कीन्हा। अति लघुरूप पवनसुत लीन्हा।। बदन पइठि पुनि बाहेर आवा। मागा बिदा ताहि सिरु नावा।। मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा। बुधि बल मरमु तोर में पावा।। दो०-राम काजु सबु करिहहु तुम्ह बल बुद्धि निधान।

आसिष देइ गई सो हरिष चलेउ हनुमान ॥ २॥ निसिचिर एक सिंधु महुँ रहई। किर माया नभु के खग गहई॥ जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं। जल बिलोकि तिन्ह के परिछाहीं। गहइ छाहँ सक सो न उड़ाई। एहि बिधि सदा गगनचर खाई॥ सोइ छल हनूमान कहँ कीन्हा। तासु कपटु किप तुरतिह चीन्हा॥ ताहि मारि मारुतसुत बीरा। बारिधि पार गयउ मितिधीरा॥ तहाँ जाइ देखी बन सोभा। गुंजत चंचरीक मधु लोभा॥ नाना तरु फल फूल सुहाए। खग मृग चृंद देखि मन भाए॥ सेल बिसाल देखि एक आगें। ता पर धाइ चढ़ेउ भय त्यागें। उमा न कल किप के अधिकाई। प्रभु प्रताप जो कालिह खाई॥ गिरि पर चिह लंका तेहिं देखी। किह न जाइ अति दुर्ग बिसेषी॥ अति उतंग जलिनिध चहु पासा। कनक कोट कर परम प्रकासा।

छं०-कनक कोट बिचित्र मिन कृत सुंद्रायतना घना।
चउहट्ट हट्ट सुबट्ट बोथीं चारु पुर बहु विधि वना।।
गजबाजि खचर निकर पदचर ग्थ बरूथिन्ह को गने।
बहुरूप निसिचर जूथ अतिबल सेन बरनत निहं बने।। १।३
बन बाग उपबन बाटिका सर कूप बापीं सोहहीं।
नर नाग सुर गंधव कन्या रूप सुनि मन मोहहीं।।

कहुँ माल देह बिसाल सैल समान अतिबल गर्जहीं। नाना अखारेन्ह भिरहिं बहुबिधि एक एकन्ह तर्जहीं।। २ ।। किर जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर चहुँ दिसि रच्छहीं। कहुँ महिष मा जुष घेजु खर अज खल निसाचर भच्छहीं।। एहि लागि तलसोदास इन्ह की कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पहिहं सही।।३।।

दो०-पुर रखवारे देखि वहु कपि मन कीन्ह बिचार।

अति लघु रूप धरौं निसि नगर करौं पइसार ॥ ३ ॥

मसक समान रूप किप धरी। लंकि चलेउ सुमिरि नरहरी॥

नाम लंकिनी एक निसि बरी। सो कह चलेसि मोहि निंदरी॥

जानेहि नहीं मरमु सठ मोरा। मोर अहार जहाँ लिग चोरा॥

मुठिका एक महा किप हनी। रुधिर बमत धरनी ढनमनी॥

पुनि संभारि उठी सो लंका। जोरि पानि कर बिनय ससंका॥

जब रावनिह बझ बर दीन्हा। चलति बरंचि कहा मोहि चीन्हा॥

बिकल होसि तें किप कें मारे। तब जाने मु निसि चर संघारे॥

तात मोर अति पुन्य बहुता। देखेउँ नयन राम कर द्ता॥

दो०—तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिअ तुला एक अंग।

तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लग सतसंग ॥ ४ ॥ प्राविस नगर की जे सब काजा। हृद्यँ राखि कोसलपुर राजा॥ गरल सुधा रिपु करहिं मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई॥ गरुड़ सुमेरु रेनु सम ताही। राम कृपा करि चितवा जाही॥ अति लघु रूप धरेउ हनुमाना। पैठा नगर सुमिरि भगवाना॥

मंदिर मंदिर प्रति किर सोधा। देखे जहँ तहँ अगनित जोधा।। गयउ दसानन मंदिर माहीं। अति बिचित्र किह जात सो नाहीं।। सयन किएँ देखा किप तेही। मंदिर महुँ न दीखि बैदेही।। भवन एक पुनि दीख सुहावा। हिर मंदिर तहँ भिन्न बनावा।।

वो०-रामायुध अंकित गृह सोभा बरिन न जाइ।
नव तुलिसका बृंद तहँ देखि हरष किपराइ।। ५।।
लंका निसिचर निकर निवासा। इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा।।
मन महुँ तरक करें किप लागा। तेहीं समय बिभीषनु जागा।।
राम राम तेहिं सुमिरन कीन्हा। हृद्यँ हरष किप सज्जन चीन्हा।।
एहि सन हिठ किरिहउँ पहिचानी। साधु ते होइ न कारज हानी।।
बिप्र रूप धरि बचन सुनाए। सुनत बिभीषन उठि तहँ आए।।
किर प्रनाम पूँछी कुसलाई। विप्र कहह निज कथा बुझाई।।
की तुम्ह हिर दासन्ह महँ कोई। मोरें हृद्य प्रीति अति होई।।

दो०—तब ह्नुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुन ग्राम।। ६।।

की तुम्ह राम्रु दीन अनुरागी। आयह मोहि करन बड़भागी।।

सुनहु पवनसुत रहिन हमारी। जिमिदसनिह महुँ जीभविचारी तात कवहुँ मोहि जानि अनाथा। करिहिह कुपा भानुकुल नाथा।। तामस तनु कछु साधन नाहीं। प्रीति न पद सरोज मन माहीं।। अब मोहि भा भरोस हनुमंता। विनुहरिकृपा मिलहिं नहिंसंता।। जौं रघुवीर अनुग्रह कीन्हा। तौ तुम्ह मोहिदरमु हिठ दीन्हा।। सुनहु विभीपन प्रभु के रीती। करिहं सदा सेवक पर प्रीती।। कहहु कवन मैं परम कुलीना। किप चंचल सबहीं बिधि हीना।। प्रात लेइ जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिले अहारा।। दो०-अस मैं अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर।

कीन्ही कृपा सुमिरि गुन भरे बिलाचन नीर ॥ ७॥ जानतहूँ अस खामि बिसारी। फिरहिं ते काहे न होहिं दुखारी॥ एहि बिधि कहत राम गुन ग्रामा। पात्रा अनिर्वाच्य बिश्रामा॥ पुनि सब कथा बिभीपन कही। जेहि बिधि जनकसुता तहूँ रही॥ तब हनुमंत कहा सुनु श्राता। देखी चहुउँ जानकी माता॥ जुगुति बिभीपन सकल सुनाई। चलेउ पवनसुत बिदा कराई॥ करि सोइ रूप गयउ पुनि तहवाँ। बन असोक सीता रह जहवाँ॥ देखि मनहि महुँ कीन्ह प्रनामा। बैठेहिं बीति जात निसि जामा॥ कुस तनु सीस जटा एक बेनी। जपति हृद्यँ रघुपति गुन श्रेनी॥

दो०-निज पद नयन दिएँ मन राम पद कमल लीन।
परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन।।८।।
तरु पछ्छव महुँ रहा छकाई। करइ बिचार करीं का भाई।।
तेहि अवसर रावनु तहँ आवा। संग नारि बहु किएँ बनावा।।
बहु बिधि खल सोतिहि समुझावा। साम दान भय भेद देखावा।।
कह रावनु सुनु सुमुखि सयानी। मंदोदरी आदि सब रानी।।
तव अनुचरीं करउँ पन मोरा। एक बार बिलोकु मम ओरा।।
तन धरि ओट कहित बैदेही। सुमिरि अवधपति परम सनेही।।
सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा। कबहुँ कि नलिनी करइ विकासा।।
अस मन समुझु कहित जानकी। खल सुधि नहिं रघुवीर बान की।।

सठ सनें हरि आनेहि मोही।अधम निलज लाज नहिं तोही।। दो०—आपुहि सुनि खद्योत सम रामहि भानु समान। परुष बचन सुनि काढ़ि असि बोला अति खिसिआन।।९॥

सीता तैं मम कृत अपमाना। कटिहउँ तव सिर कठिन कृपाना।।
नाहित सपिद मानु मम बानी। सुमुखि होति न त जीवन हानी।।
स्थाम सरोज दाम सम सुंदर। प्रभु भुज किर कर सम दसकंधर।।
सो भुज कंठ कि तव असि घोरा। सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा।।
चंद्रहास हरु मम पिरतापं। रघुपित विरह अनल संजातं।।
सीतल निसित्त बहसि बरधारा। कह सीता हरु मम दुख भारा।।
सुनत बचन पुनि मारन धावा। मयतनयाँ किह नीति वुझावा।।
कहिसि सकल निसिचरिन्ह बोलाई। सीतिहि बहु बिधि त्रासहु जाई।।
मास दिवस महुँ कहा न माना। तौ में मारिब काढ़ि कृपाना।।

दो०-भवन गयउ दसकंधर इहाँ पिसाचिनि वृंद । सीतिह त्रास देखाविहं धरहिं रूप बहु मंद ॥ १०॥

त्रिजटा नाम राच्छसी एका। राम चरन रित निपुन विवेका।। सबन्हों बोलि सुनाएसि सपना। सीतिह सेइ करह हित अपना।। सपनें बानर लंका जारी। जातुधान सेना सब मारी।। स्वर आरूढ़ नगन दससीसा। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा।। एहि बिधिसो दच्छिन दिसि जाई। लंका मनहुँ विभीपन पाई।। नगर फिरी रघुबीर दोहाई। तब प्रभु सीता बोलि पठाई।। यह सपना में कहुँ पुकारी। होइहि सत्य गएँ दिन चारी।। तासु बचन सुनि ते सब डरीं। जनकसुता के चरनिह परीं।।

दो०-जहँ तहँ गईं सकल तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीतें मोहि मारिहि निसिचर पोच।। ११॥

तिज्ञां देह करु वेगि उपाई। दुसह विरह अब निहं सिह जाई।। आनि काठ रचु चिता बनाई। मातु अनल पुनि देहि लगाई।। सत्य करिह मम प्रीति सयानी। सुनै को अबन सल सम बानी।। सुनत बचन पद गिह समुझाएसि। प्रमु प्रताप बल सुजसु सुनाएसि निसि न अनल मिल सुनु सुकुमारी। अस किह सो निज भवन सिधारी कह सीता बिधि भा प्रतिक्ला। मिलिहि न पावक मिटिहि न सला देखिअत प्रगट गगन अंगारा। अबनि न आबत एक उतारा।। पावकमय सिस स्रवत न आगी। मानहुँ मोहि जानि हतभागी।। सुनहि बिनय मम बिटप असोका। सत्य नाम करु हरु मम सोका।। नूतन किसलय अनल समाना। देहि अगिनि जिन करिह निदाना।। देखि परम बिरहाकुल सीता। सो छन किपिहि कलप सम बीता।।

सो०—कपि करि हृद्यँ बिचार दीन्हि मुद्रिका डारि तब । जनु असोक अंगार दीन्ह हरिष उठि कर गहेउ ॥ १२॥

तव देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम अंकित अति सुंदर।। चिकत चितव मुद्री पहिचानी। हरप विषाद हृद्यँ अकुलानी।। जीति को सकइ अजय रघुराई। माया तें असि रचि नहिं जाई।। सीता मन विचार कर नाना। मधुर वचन वोलेउ हनुमाना।। रामचंद्र गुन वरनें लागा। सुनतिहं सीता कर दुख भागा।। लागां सुनें अवन मन लाई। आदिहु तें सब कथा सुनाई।। श्रवनामृत जेहिं कथा सहाई। कही सो प्रगट होति किन भाई।।
तत्र हतुमंत निकट चिल गयऊ। किरि वैठीं मन विसमय भयऊ।।
गम द्त में मातु जानकी। सत्य सपथ करुनानिधान की।।
यह मुद्रिका मातु में आनी। दीनिह राम तुम्ह कहँ सहिदानी।।
नर वानरिह संग कहु कैसें। कही कथा भइ संगति जैसें।।

दो०-कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन विस्वास ।

जाना मन कम वचन यह क्रुपासिंधु कर दास ।। १३ ।। हिराजन जानि प्रीति अति गाड़ी। सजल नयन पुलकाविल वाड़ी।। ब्रुत विरह जलिध हनुमाना। भयह तात मा कहुँ जलजाना।। अब कहु कुसल जाउँ विलहारी। अनुज सहित सुख भवन खरारी।। कोमलिचत कृपाल रघुराई। किप केहि हेतु धरी निष्ठराई।। सहज वानि सेवक सुखदायक। कवहुँक सुरति करत रघुनायक।। कबहुँ नयन मम सीतल ताता। होइहिंह निरित्व स्थाम मृदु गाता।। वचनु न आव नयन भरे वारी। अहह नाथ हों निपट विसारी।। वित्त परम विरहाकुल सीता। वोला किप मृदु वचन विनीता।। मातु कुसल प्रभु अनुज समेता। तव दुख दुखी सुकृपा निकेता।। जिन जननी मानह जियं छना। तुम्ह ते प्रेमु राम कें दृना।। वी०-रघुपित कर संदेसु अब सुनु जननी धरि धीर।

अस किह किप गदगद भयउ भरे विलोचन नीर ॥ १४॥ कहेउ राम वियोग तव सोता। मो कहुँ सकल भए विपरीता॥ नव तरु किसलय मनहुँ कुसानू। काल निसा सम निसि सिस भानू॥ कुवलय विपिन कुंत वन सिरसा। वारिद तपत नेल जनु विसा॥ जे हित रहे करत तेइ पीरा। उरग खास सम त्रिविध समीरा।।
कहेहू तें कछु दुख घिट होई। काहि कहीं यह जान न कोई।।
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एकु मनु मोरा।।
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं। जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं।।
प्रभु संदेसु सुनत बैंदेही। मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही।।
कह किप हृदयँ धीर धरु माता। सुमिरु राम सेवक सुखदाता।।
उर आनहु रघुपति प्रभुताई। सुनि मम बचन तजहु कदराई।।
दो०—निसिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कुसानु।

जननी हृदयँ धीर धरु जरे निसाचर जानु ॥ १५॥ जौं रघुवीर होति सुधि पाई। करते निहं विलंचु रघुराई॥ राम बान रिव उएँ जानकी। तम बरूथ कहँ जातुधान की॥ अविहं मातु में जाउँ लवाई। प्रभु आयसु निहं राम दोहाई॥ कछुक दिवस जननी धरु धीरा। किपन्ह सिहत अइहिं रघुवीरा॥ निसिचर मारि तोहि ले जैहिंहं। तिहुँ पुर नारदादि जसु गैहिंहं॥ हैं सुत किप सब तुम्हिंह समाना। जातुधान अति भट बलवाना॥ मोरें हृदय परम संदेहा। सुनि किप प्रगट कीन्हि निज देहा॥ कनक भूधराकार सरीरा। समर भयंकर अतिबल बीरा॥ सीता मन भरोस तब भयऊ। पुनि लघु रूप पवनसुत लयऊ॥ दो०- सुनु माता साखामुग निहं बल बुद्धि विसाल।

श्रु प्रताप तें गरुड़िह खाइ परम लघु ब्याल ॥ १६॥ मन संतोष सुनत किप बानी। भगित प्रताप तेज बल सानी॥ आसिप दीन्हि रामप्रिय जाना। होहु तात बल सोल निधाना॥ अजर अमर गुननिधि सुत होहू। करहुँ बहुत रघुनायक छोहू।।
करहुँ कृपा प्रभु अस सुनि काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना।।
वार वार नाएसि पद सीसा। वोला बचन जोरि कर कीसा।।
अब कृतकृत्य भयउँ में माता। आसिप तब अमोघ विख्याता।।
सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा। लागि देखि सुंदर फल रूखा।।
सुनु सुत करहिं बिपिन रखवारी। परम सुभट रजनीचर भारी।।
तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं। जौं तुम्ह सुख मानहु मन माहीं।।

टो०-देखि बुद्धि बल निपुन किप कहेउ जानकीं जाहु। रघुपति चरन हृदयँ धरि तात मधुर फल खाहु।। १७॥

चलेउ नाइ सिरु पैठेउ बागा। फल खाएसि तरु तारें लागा।।
रहे तहाँ वहु भट रखवारे। कल्ल मारेसि कल्ल जाइ पुकारे।।
नाथ एक आवा किप भारी। तेहिं असोक वाटिका उजारी।।
खाएसि फल अरु बिटप उपारे। रच्छक मिद्दें मिद्दें मिहे डारे।।
सुनि रावन पठए भट नाना। तिन्हिह देखि गर्जेंड हनुमाना।।
सब रजनीचर किप संघारे। गए पुकारत कल्ल अधमारे।।
पुनि पठयउ तेहिं अच्छक्तमारा। चला संग ले सुभट अपारा।।
आवत देखि विटप गहि तर्जा। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा।।

दो०-कळु मारेसि कळु मर्देसि कळु मिलएसि धरि धूरि।

कळु पुनि जाइ पुकारे प्रभु मर्कट वल भूरि ॥ १८॥ सुनि सुत वथ लंकेस रिसाना। पठएसि मेघनाद वलवाना॥ मारिस जिन सुत वाँधेसु ताही। देखिअ किपिह कहाँ कर आही॥ चला इंद्रजित अतुलित जोधा। वंधु निधन सुनि उपजा कोधा

किप देखा दारुन भट आवा। कटकटाइ गर्जी अरु धावा॥ अति विसाल तरु एक उपारा। विरथ कीन्ह लंकेस कुमारा॥ रहे महाभट ताके संगा। गिह गिह किप मर्दइ निज अंगा॥ तिन्हिह निपाति ताहि सन वाजा। भिरे जुगल मानहुँ गजराजा॥ मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई। ताहि एक छन मुरुछा आई॥ उठि बहोरि कीन्हिसि बहु माया। जीति न जाइ प्रभंजन जाया॥

टो०-ब्रह्म अस्त्र तेहिं साँधा किप मन कीन्ह विचार । ज़ौं न ब्रह्मसर मानउँ महिमा मिटइ अपार ॥ १९ ॥

बसवान किप कहुँ तेहिं मारा। परितहुँ वार कटकु संघारा।।
तेहिं देखा किप मुरुछित भयऊ। नागपास वाँघेसि ले गयऊ।।
जास नाम जिप सुनहु भवानी। भव बंधन काटिहं नर ग्यानी।।
तासु दृत कि बंध तरु आवा। प्रभु कारज लिग किपिहं बँधावा।।
किप बंधन सिन निस्चिर धाए। कौतुक लागि समाँ सब आए।।
दसमुख सभा दीखि किप जाई। किह न जाइ कछु अति प्रभुताई।।
कर जोरें सुर दिसिप बिनीता। भृकुटि बिलोकत सकल सभीता।।
देखि प्रताप न किप मन संका। जिमि अहिगन महुँ गरुड़ असंका।।

टो०—कपिहि बिलोकि दसानन विहसा कहि दुर्वाद । सुत वध सुरति कीन्हि पुनि उपजा हृद्यँ विपाद ॥ २०॥

कह लंकेस कवन तैं कीसा। केहिकें वल घालेहि वन खीसा।। की धौं श्रवन सुनेहि निहं मोही। देखडँ अति असंक सठ तोही।। मारे निसिचर केहिं अपराधा। कहु सठ तोहि न प्रान कड़ वाधा।। सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया। पाइ जासु वल विरचति माया।। जाकें वल विरंचि हिर ईसा। पालत सुजत हरत दससीसा।। जा वल सीस धरत सहसानन। अंडकोस समेत गिरि कानन।। धरइ जो विविध देह सुरत्राता। तुम्ह से सठन्ह सिखावनु दाता हर कोदंड कठिन जेहिं भंजा। तेहि समेत नृप दल मद गंजा।। खर दूपन त्रिसिरा अरु बाली। बधे सकल अतुलित बलसाली।।

दो०-जाके बल लबलेस तें जितेहु चराचर झारि।
तासु दूत में जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि।। २१।।
जानउँ में तुम्हारि प्रभुताई। सहसद्माहु सन परी लराई।।
समर बालि सन करि जसु पावा। सुनि कपि बचन बिहिस बिहरावा
खायउँ फल प्रभु लागी भूँखा। किप सुभाव तें तोरेउँ रूखा।।
सब कें देह परम प्रिय खामी। मारिह मोहि कुमारग गामी।।
जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे। तेहि पर बाँधेउँ तनयँ तुम्हारे।।
मोहि न कलु बाँधे कह लाजा। कीन्ह चहउँ निज प्रभु कर काजा
बिनती करउँ जोरि कर रावन। सुनहु मान तिज मोर सिखावन।।
देखहु तुम्ह निज कुलिह बिचारी। अम तिज भजहु भगत भय हारी
जाकें डर अति काल डेराई। जो सुर असुर चराचर खाई।।
तासों बयरु कवहुँ नहिं कीजै। मोरे कहें जानकी दीजै।।

दो०—प्रनतपाल रघुनायक करुना सिंधु खरारि। गएँ सरन प्रभु राखिहैं तत्र अपराध विसारि॥ २२॥

राम चरन पंकज उर धरहू। लंकाँ अचल राज तुम्ह करहू।। रिपि पुलस्ति जसु विमल मयंका। तेहि ससि महुँ जिन होहु कलंका राम नाम विज्ञ गिरा न सोहा। देखु विचारि त्यागि मद मोहा।। बसन हीन नहिं सोह सुरारी। सब भूपन भूपित वर नारी।। राम बिमुख संपति प्रभुताई। जाइ रही पाई विनु पाई।। सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं। बरिप गएँ पुनि तबहिं सुखाहीं सुनु दसकंठ कहुउँ पन रोपी। बिमुख राम बाता नहिं कोपी।। संकर सहस बिष्नु अज तोही। सकहिं न राखि राम कर द्रोही।।

दो०-मोहमूल बहु स्रल प्रद त्यागहु तम अभिमान । भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान ॥ २३॥

जदिष कही किष अति हित बानी। भगित विबेक विरित नय सानी बोला बिहिस महा अभिमानी। मिला हमिह किष गुर बड़ ग्यानी मृत्यु निकट आई खल तोही। लागेसि अथम सिखावन मोही।। उलटा होइहि कह हनुमाना। मितिश्रम तोर प्रगट में जाना।। सुनि किष बचन बहुत खिसिआना। बेगि न हरहु मूढ़ कर प्राना।। सुनत निसाचर मारन धाए। सिचवन्ह सिहत बिभीपनु आए।। नाइ सीस किर बिनय बहुता। नीति बिरोध न मारिअ द्ता।। आन दंड कि किरोध गोसाँई। सबहीं कहा मंत्र भल भाई।। सुनत बिहिस बोला दसकंधर। अंग भंग किर पठइअ बंदर।।

दो०-किप कें ममता पूछ पर सबिह कहउँ समुझाइ। तेल बोरि पट बाँधि पुनि पावक देहु लगाइ॥ २४॥ पूँछहीन बानर तहँ जाइहि। तब सठ निज नाथिह लइ आइहि॥

जिन्ह के कीन्हिस बहुत बड़ाई।देखडँ मैं तिन्ह के प्रभुताई॥ बचन सुनत कपि मन ग्रुसकाना।भइ सहाय सारद् में जाना॥

जातुधान सुनि रावन वचना। लागे रचैं मूढ़ सोइ रचना।।

रहा न नगर बसन घृत तेला। बाढ़ी पूँछ कीन्ह किप खेला।। कौतुक कहँ आए पुरवासी। मारहिं चरन करिं बहु हाँसी।। बाजिह ढोल देहिं सब तारी। नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी।। पावक जरत देखि हनुमंता। भयउ परम लघुरूप तुरंता।। निवुक्ति चढ़ेउ किप कनक अटारीं। भईं सभीत निसाचर नारीं।।

दो०-हरि प्रेरित तेहि अवसर चले महत उनचास ।

अद्वहास किर गर्जा किप बिह लाग अकास ॥ २५॥ देह बिसाल परम हरुआई। मंदिर तें मंदिर चढ़ धाई॥ जरइ नगर भा लोग बिहाला। झपट लपट बहु कोटि कराला॥ तात मातु हा सुनिअ पुकारा। एहिं अवसर को हमिह उवारा॥ हम जो कहा यह किप निहं होई। बानर रूप धरें सुर कोई॥ साधु अवग्या कर फल्ल ऐसा। जरइ नगर अनाथ कर जैसा॥ जारा नगरु निमिप एक माहीं। एक बिभीषन कर गृह नाहीं॥ ता कर दूत अनल जेहिं सिरिजा। जरा न सो तेहि कारन गिरिजा॥ उलटि पलटि लंका सब जारी। कृदि-परा पुनि सिंधु मझारी॥ दो०—पूँछ बुझाइ खोइ श्रम धिर लघु रूप बहोरि।

जनकसुता कें आगें ठाढ़ भयउ कर जोरि ॥ २६ ॥

मातु मोहि दीजे कछ चीन्हा। जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा।। चूड़ामनि उतारि तव दयउ। हरप समेत पवनसुत लयऊ।। कहेहु तात अस मार प्रनामा। सव प्रकार प्रभु प्रनकामा॥ दीन दयाल विरिद्ध संभारी! हरहु नाथ मम संकट भारी॥ तात सकसुत कथा सुनाएहु। वान प्रताप प्रभुहि समुझाएहु॥ मास दिवस महुँ नाथु न आवा। तो पुनि मोहि जिअत नहिं पावा।। कहु किप केहि विधि राखीं प्राना। तुम्हहृ तात कहत अव जाना।। तोहि देखि सीतिल भइ छाती। पुनि मो कहुँ सोइ दिनु सो राती।।

दो०-जनकसुतिह समुझाइ करि वहु विधि धीरजु दीन्ह ।

चरन कमल सिरु नाइ किष गवनु ग्राम पहिं कीन्ह ।। २७ ।। चलत महाधुनि गर्जेसि भारी। गर्भ स्रविहं सुनि निसिचर नारी।। नाधि सिंधु एहि पारिह आवा। सबद किलिकिला किपन्ह सुनावा हरपे सब विलोकि हनुमाना। नूतन जन्म किपन्ह तब जाना।। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। कीन्हेसि रामचंद्र कर काजा।। मिले सकल अति भए सुखारी। तलफत मीन पाव जिमि वारी।। चले हरिप रघुनायक पासा। पूँछत कहत नवल इतिहासा।। तब मधुवन भीतर सब आए। अंगद संमत मधु फल खाए।। रखवारे जब बरजन लागे। मुष्टि प्रहार हनत सब भागे।।

दो०-जाइ पुकार ते सब वन उजार जुबराज।

सुनि सुग्रीव हरप कपि करि श्राए प्रभु काज ॥ २८॥ जों न होति सीता सुधि पाई। मधुवन के फल सकिहं कि खाई॥ एहि विधि मन विचार कर राजा। आइ गए कपि सहित समाजा॥ आइ सविन्ह नावा पद सीसा। मिलेड सविन्ह अति प्रेम कपीसा॥ पूँछी कुसल कुसल पद देखी। राम कृपों भा काजु विसेषी॥ नाथ काजु कीन्हेड हनुमाना। राखे सकल कपिन्ह के प्राना॥ सुनि सुग्रीव वहुिं तहि मिलेऊ। कपिन्ह सहित रघुपित पहिंचलेऊ राम कपिन्ह जब आवत देखा। किएँ काजु मन हरप विसेषा॥

फटिक सिला बैठे डॉ भाई। परे सकल किप चरनिह जाई।। दो०-श्रीति सिहत सब भेटे रघुपति करुना पुंज। पूँछी कुसल नाथ अब कुसल देखि पद कंज।। २९॥

जामवंत कह सुनु रघुराया। जा पर नाथ करह तुम्ह दाया।।
ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर। सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर।।
सोइ विजई विनई गुन सागर। तासु सुजसु त्रैलोक उजागर।।
प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। जन्म हमार सुफल भा आजू।।
नाथ पवनसत कीन्हि जो करनी। सहसह मुख न जाइ सो वरनी।।
पवनतनय के चिरत सुहाए। जामवंत रघुपतिहि सुनाए।।
सुनत कृपानिधि मन अति भाए। पुनि हनुमान हरिष हियँ लाए।।
कहह तात केहि भाँति जानकी। रहित करित रच्छा स्वप्नान की।।

दो ० - नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट ।

लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्रान केहिं वाट ।। ३०।। चलत मोहि चूड़ामनि दीन्ही। रघुपति हृद्यं लाइसोइलीन्ही।। नाथ जुगल लोचन भिर वारी। वचन कहे कछु जनककुमारी।। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना। दीन वंधु प्रनतारित हरना।। मन क्रम वचन चरन अनुरागी। केहिं अपराध नाथ हों त्यागी।। अवगुन एक मोर में माना। विछुरत प्रान न कीन्ह पयाना।। नाथ सो नयनिह को अपराधा। निसरत प्रान करिं हिंट वाधा।। विरह अगिनि तनु तूल समीरा। स्वास जरइ छन माहिं सरीरा।। नयन स्रविहं जछ निज हित लागी। जरें न पाव देह विरहागी।। सीता के अति विपति विसाला। विनहिं कहें भलिदीन द्याला।।

दो०—निमिष निमिष करुनानिधि जाहिं कलप सम बीति । बेगि चलिअ प्रभु आनिअ भुज बल खल दल जीति ॥ ३१॥

सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना। भिर आए जल राजिव नयना।। बचन कायँ मन मम गित जाही। सपनेहुँ बूझिअ बिपित कि ताही।। कह हनुमंत बिपित प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई।। केतिक बात प्रभु जातुधान की। रिपुहि जीति आनिवी जानकी।। सुनु किप तोहि समान उपकारी। निहं कोउ सुर नर मुनि तनुधारी।। प्रति उपकार करौं का तोरा। सनमुख होइ न सकत यन मोरा।। सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं। देखेउँ किर विचार मन माहीं।। पुनि पुनि किपिहि चितव सुरत्राता। लोचन नीर पुलक अति गाता।। दो०—सुनि प्रभु बचन विलोकि मुख गात हरिष हनुमंत।

दा०—स्नान प्रमु बचन ।वलाकि मुख गात हराप हन्नुमत । चरन परेउ प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत ॥ ३२॥

वार बार प्रभु चहइ उठावा। प्रेम मगन तेहि उठब न भावा॥
प्रभु कर पंकज किप कें सीसा। सिमिरि सो दसा मगन गौरीसा॥
सावधान मन किर पुनि संकर। लागे कहन कथा अति सुंदर॥
किप उठाइ प्रभु हृद्यँ लगावा। कर गिह परम निकट बैठावा॥
किहु किप रावन पालित लंका। केहि विधिदहेउ दुर्ग अति बंका॥
प्रभु प्रसन्न जाना हृतुमाना। बोला बचन बिगत अभिमाना॥
साखामृग के बिड़ मनुसाई। साखा तें साखा पर जाई॥
नाधि सिंधु हाटकपुर जारा। निसिचर गन बिध विपिन उजारा॥
सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछ मोरि प्रभुताई॥

दो०—ता कहुँ प्रभु कछु अगम नहिं जापर तुम्ह अनुकूल। तव प्रभाव बड़वानलहि जारि सकइ खलु तूल।। ३३॥

नाथ भगति अति सुखदायनी। देहु कृपा करि अनपायनी।।
सुनि प्रभु परम सरल किप बानी। एवमस्तु तब कहेउ भवानी।।
उमा राम सुभाउ जेहिं जाना। ताहि भजनु तिज भाव न आना।।
यह संबाद जासु उर आवा। रघुपति चरन भगति सोइ पावा।।
सुनि प्रभु बचन कहिं किपिचृंदा। जय जय जय कृपाल सुखकंदा।।
तब रघुपति किपपतिहि बोलावा। कहा चलैं कर करहु बनावा।।
अब बिलंबु केहि कारन कीजे। तुरत किपन्ह कहुँ आयसु दीजे।।
कौतुक देखि सुमन बहु बरिथ। नभ तें भवन चले सुर हरिथ।।

<sup>दो</sup>०—कपिपति बेगि बोलाए आए जूथप जूथ। नाना वरन अतुल बल बानर भालु वरूथ।। ३४।।

प्रभु पद पंकज नावहिं सीसा। गर्जिहें भालु महावल कीसा।। देखी राम सकल किप सेना। चितइ कृपा किर राजिव नैना।। राम कृपा वल पाइ किपदा। भए पच्छज्ञत मनहुँ गिरिंदा।। हरिष राम तब कीन्ह पयाना। सगुन भए सुंदर सुभ नाना।। जास सकल मंगलमय कीती। तास पयान सगुन यह नीती।। प्रभु पयान जाना बैंदेहीं। फरिक बाम अँग जनु किह देहीं।। जोइ जोइ सगुन जानिकिहि होई। असगुन भयउ रावनिह सोई।। चला कटक को वरनें पारा। गर्जिहें वानर भालु अपारा।। नख आयुध गिरि पादपधारी। चले गगन मिह इच्छाचारी।। केहरिनाद भालु किप करहीं। डगमगाहिं दिग्गज चिकरहीं।।

छं०-चिक्तरहिं दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे।
मन हरष सभ गंधर्व सुर मुनि नाग किंनर दुख टरे।।
कटकटिं मर्कट विकट भट वहु कोटि कोटिन्ह धावहीं।
जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ गुन गन गावहीं।। १॥
सिंह सक न भार उदार अहिपति वार वारहिं मोहई।
गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ट कठोर सो किमि सोहई।।
रघुबीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी।
जनु कमठ खर्पर सर्पराज सो लिखत अविचल पावनी।। २॥

दो०—एहि बिधि जाइ क्रुपानिधि उतरे सागर तीर। जहँ तहँ लागे खान फल भाछ बिपुल कपि बीर ॥३५॥

उहाँ निसाचर रहिं ससंका। जब तें जारि गयउ कि लंका ॥
निज निज गृहँ सब करिं बिचारा। निहं निसिचर कुल केर उचारा॥
जासु दूत बल बरिन न जाई। तेहि आएँ पुर, कबन भलाई॥
दूतिन्ह सन सुनि पुरजन बानी। मंदोदरी अधिक अकुलानी॥
रहिस जोरि कर पित पग लागी। बोलो बचन नीति रस पागी॥
कंत करप हिर सन परिहरहू। मोर कहा अति हित हियँ धरहू॥
समुझत जासु दूत कई करनी। सबहिं गर्भ रजनीचर घरनी॥
तासु नारि निज सचिव बोलाई। पठवंहु कंत जो चहहु भलाई॥
तब कुल कमल बिपिन दुखदाई। सोता सोत निसा सम आई॥
सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हें। हित न तुम्हार संसु अज कीन्हें॥

दो०-राम वान अहि गन सरिस निकर निसाचर भेक। जब लगि प्रसत न तब लगि जतनु करहु तिज टेक ॥३६॥ श्रवन सुनी सठ ता किर बानो। बिह्सां जगत विदित अभिमानी सभय सुभाउ नारि कर सावा। मंगल महुँ भय मन अति काचा।। जों आवइ मर्कट कटकाई। जिअहिं विचारे निसिचर खाई।। कंपिंह लोकप जाकों त्रासा। तासु नारि सभीत बिह हासा।। अस कि बिहिस ताहि उरलाई। चलेउ सभाँ ममता अधिकाई।। मंदोदरी हृदयँ कर चिंता। भयउ कंत पर विधि विपरीता।। वैठेउ सभाँ खबरि असि पाई। सिंधु पार सेना सब आई।। ब्रेंसेस सचिव उचित मत कहहू। ते सब हँसे मष्ट किर रहहू।। जितेह सुरासुर तब श्रम नाहीं। नर बानर केहि लेखे माहीं।। दो०—सचिव बैंद गुर तीनि जों त्रिय बोलिंह भय आस।

राज धर्म तन तोनि कर होइ वेगिहीं नास ॥३७॥ सोइ रावन कहुँ वनी सहाई। अस्तुति करिह सुनाइ सुनाई॥ अवसर जानि विभीषनु आवा। आता चरन सीसु तेहिं नावा॥ पुनि सिरु नाइ बैठ निजआसन। बोला वचन पाइ अनुसासन॥ जो कृपाल पूँछिहु मोहि बाता। मित अनुरूप कहुँ हित ताता॥ जो आपन चाहै कल्याना। सुजसु सुमित सुभ गित सुख नाना सो परनारि लिलार गोसाई। तज्ज चउथि के चंद कि नाई॥ चौदह सुवन एक पित होई। भूतद्रोह तिष्टइ निहं सोई॥ गुन सागर नागर नर जोऊ। अलप लोभ मल कहुइ न फोऊ॥

दो०—काम क्रोध मद लोभ सन नाथ नरक के पंथ । सन परिहरि रघुनीरहि भजह भजहिं जहिं संत ॥३८॥ तात राम नहिं नर भूपाला। अननेखर कालहु कर काला॥ ब्रह्म अनामय अज भगवंता। व्यापक अज्ञित अनादि अनंता।।
गो द्विज घेनु देव हितकारी। कृपा सिंधु मानुप तनुधारी।।
जन रंजन भंजन खल ब्राता। वेद धर्म रच्छक सुनु भ्राता।।
ताहि बयरु तिज नाइअ माथा। प्रनतारित भंजन रघुनाथा।।
देहु नाथ प्रभु कहुँ बैंदेही। भजहु राम बिनु हेतु सनेही।।
सरन गएँ प्रभु ताहु न त्यागा। बिखद्रोह कृत अघ जेहि लागा।।
जासु नाम त्रय ताप नसावन। सोइ प्रभु प्रगट समुद्ध जियँ रावन।।

दो०-बार बार पद लागडँ बिनय करडँ दससीस।
परिहरि मान मोह मद भजह कोसलाधीस।।३९(क)।।
ग्रामि पुलस्ति निज सिप्य सन कहि पठई यह बात।
तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाइ सुअवसरु तात।।३९(ख)।।

माल्यवंत अति सचिव सयाना। तासु वचन सुनि अति सुख माना तात अनुज तव नीति विभूपन। सो उर धरहु जो कहत विभीपन।। रिपु उतकरष कहत सठ दोऊ। दूरि न करहु इहाँ हइ कोऊ।। माल्यवंत गृह गयउ वहोरी। कहइ विभीषनु पुनि कर जोरी।। सुमति कुमति सब कें उर रहहीं। नाथ पुरान निगम अस कहहीं।। जहाँ सुमति तहँ संपति नाना। जहाँ कुमति तहँ विपति निदाना।। तव उर कुमति बसी विपरीता। हित अनहित मानह रिपु प्रीता।। कालराति निसिचर कुल केरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी।। दो०—तात चरन गहि मागउँ राखहु मोर दुलार।

सीता देह राम कहुँ अहित न होइ तुम्हार ॥ ४०॥ बुध पुरान श्रुति संमत बानी। कही विभीपन नीति बखानी।

सुनत दसानन उठा रिसाई। खल तोहि निकट मृत्यु अब आई।। जिअसि सदा सठ मोर जिआवा। रिपु कर पच्छ सूढ़ तोहि भावा।। कहिल न खल अस को जग माहीं। सुज बल जाहि जिता मैं नाहीं।। मम पुर बिस तपसिन्ह पर प्रीती। सठ मिल्ल जाइ तिन्हिह कहु नीती अस किह कीन्हेसि चरन प्रहारा। अनुज गहे पद बारिह बारा।। उमा संत कइ इहइ बड़ाई। मंद करत जो करइ भलाई।। तुम्ह पितु सरिस भलेहिं मोहि मारा। रामु भजें हित नाथ तुम्हारा।। सचिव संग लै नभ पथ गयऊ। सबिह सुनाइ कहत अस भयऊ।। दो०—रामु सत्यसंकल्प प्रभु सभा कालबस तोरि। मैं रघुबीर सरन अब जाउँ देहु जिन खोरि॥ ४९॥

अस किह चला बिभीषनु जबहीं। आयूहीन भए सब तबहीं।।
साधु अवग्या तुरत भवानी। कर कल्यान अखिल के हानी।।
रावन जबिं बिभीषन त्यागा। भयउ बिभव बिनु तबिं अभागा।।
चलेउ हरिष रघुनायक पादीं। करत मनोरथ बहु मन मादीं।।
देखिहउँ जाइ चरन जलजाता। अरुन मृदुल सेवक सुखदाता।।
जे पद परिस तरी रिषिनारी। दंडक कानन पावनकारी।।
जे पद जनकसुताँ उर-लाए। कपट कुरंग संग धर धाए।।
हर उर सर सरोज पद जेई। अहोभाग्य मैं देखिइउँ तेई।।
हो०-चिन्न पायन के पावनित भाग बरे पन कार्य।

दो०—जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि भरतु रहे मन लाइ । ते पद आजु विलोकिहजँ इन्ह नयनन्हि अव जाइ ॥ ४२॥

पहि विधि करत सप्रेम विचारा। आयउ सपदि सिंधु एहिं पारा।। किपिन्ह विभीपनु आवत देखा। जाना काउ रिपु द्त विसेपा।।



भुज प्रलंग कंजारुन लोचन। स्थामल गात प्रनत भय मोचन।। सिंघ कंघ आयत उर सोहा। आनन अमित मदन मन मोहा।। नयन नीर पुलकित अति गाता। मन धिर धीर कही मृदु वाता।। नाथ दसानन कर मैं भ्राता। निसिचर बंस जनम सुरत्राता।। सहज पापप्रिय तामस देहा। जथा उत्हकहि तम पर नहा।।

<sup>दो</sup>०-श्रवन सुजसु सुनि आयउँ प्रभु भंजन भव भीर । त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुवीर ॥ ४५॥

अस किह करत दंडवत देखा। तुरत उठे प्रभु हरप विसेषा।।
दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा। भुज विसाल गिह हृद्यँ लगावा।।
अनुज सिहत मिलि हिग बैठारी। बोले बचन भगत भयहारी।।
कह लंकेस सिहत परिवारा। कुसल कुठाहर वास तुम्हारा।।
खल मंडलीं वसह दिनु राती। सखा धरम निवहइ केहि भाँती।।
में जानउँ तुम्हारि सब रीती। अति नय निपुन न भाव अनीती।।
वरु भल बास नरक कर ताता। दुष्ट संग जिन देइ विधाता।।
अब पद देखि कुसल रघुराया। जो तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया।।
वो०—तब लिंग कुसल न जीव कहुँ सपने हुँ मन विश्राम।

जब लिंग भजत न राम कहुँ सोक धाम तिज काम ॥ ४६ ॥
तव लिंग हृद्य वसत खल नाना। लोग मोह मच्छर मद माना॥
जब लिंग उर न वसत रघुनाथा। धरं चाप सायक किट भाथा॥
ममता तरुन तमी अधिआरी। राग हेप उल्क सुखकारी॥
तव लिंग वसति जीव मन माहीं। जब लिंग प्रसु प्रताप रिव नाहीं॥
अब में कुसल मिटे भय भारे। देखि राम पद कमल तुम्हारे॥

ताहि राखि कपीरा पहिं आए। समाचार सब ताहि सुनाए।। कह सुत्रीच सुनहु रघुराई। आवा मिलन दसानन भाई।। कह प्रभा सखा बृझिए काहा। कहइ कपीस सुनहु नरनाहा। जानि न जाइ निसाचर माया। कामरूप केहि कारन आया।। मेद हमार लेन सठ आवा। राखिअवाधि मोहि अस भावा।। सखा नीति तुम्ह नीकि विचारी। मम पन सरनागत भयहारी।। सुनि प्रभा वचन हरप हजुमाना। सरनागत वच्छल भगवाना।। दो०—सरनागत कहुँ जे तजहिं निज अनहित अनुमानि।

ते नर पावॅर पापमय तिन्हिह विलोकत हानि ॥४३॥ कोटि विप्र वथ लागहिं जाहृ। आएँ सरन तजउँ निहं ताहृ॥ सनमुख होइ जीव मोहि जवहीं। जन्म कोटि अय नासिंह तवहीं॥ पापवंत कर सहज सुभाऊ। भजनु मोर तेहि भाव नकाऊ॥ जों पे दुष्टहृद्य सोइ होई। मोरें सनमुख आव कि सोई॥ निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा॥ मेद लेन पठवा दससीसा। तवहुँ न कछ भय हानि कपीसा॥ जग महुँ सखा निसाचर जेते। लिछमनु हनइ निमिष महुँ तेते॥ जों सभीत आवा सरनाई। रिवहउँ ताहि प्रान की नाई॥ दो०—उभय भाँति तेहि आनहु हास कह ऋपानिकेत।

जय कृपाल किह किप चले अंगद हुन समेत ॥ ४४॥ सादर तेहि आगें किन वानर। चले जहाँ रघुपति करुनाकर॥ दूरिहि ते देखे हो आता। नयनानंद दान के दाता॥ बहुरि राम छिवधाम विलोकी। रहेउ ठडुकि एकटक पल रोकी॥ भुज प्रलंग कंजारुन लोचन। स्थामल गात प्रनत भय मोचन।। सिंघ कंथ आयत उर सोहा। आनन अमित मदन मन मोहा।। नयन नीर पुलकित अति गाता। मन धिर धीर कही मृदु वाता।। नाथ दसानन कर में आता। निसिचर वंस जनम सुरत्राता।। सहज पापप्रिय तामस देहा। जथा उल्किह तम पर नेहा।। दो०-श्रवन सुजस सुनि आयउँ प्रभु भंजन भव भीर।

त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद् रघुवीर ॥ ४५॥

अस किह करत दंडवन देखा। तुरत उठे प्रभ्र हरप विसेषा।। दीन बचन सुनि प्रभ्र मन भावा। भ्रज विसाल गिह हद्यॅलगावा।। अनुज सिहत मिलि ढिग बेठारी। बोले वचन भगत भयहारी।। कह लंकेस सिहत परिवारा। कुसल कुठाहर वास तुम्हारा।। खल मंडलीं वसह दिनु राती। सरवा धरम निवहड़ केहि भाँती।। में जानडें तुम्हारि सब रीती। अति नय निपुन न भाव अनीती।। वरु भल वास नरक कर ताता। दुष्ट संग जिन देड़ विधाता।। अब पद देखि कुसल रघुराया। जां तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया।।

<sup>दो</sup>०–तव लिंग कुसल न जीव कहुँ सपनेहुँ मन विश्राम। ज्व लिंग भजत न राम कहुँ सोक धाम तिज काम।। ४६॥

तव लिंग हृद्यें बसत खल नाना। लोम मोह मच्छर मद माना।। जब लिंग उर न बसत रघुनाथा। धरें चाप सायक किंट भाथा।। ममता तरुन तमी अधिआरी। राग हेप उल्क सुखकारी।। तव लिंग बसति जीव मन माहीं। जब लिंग प्रस्त प्रताप रिव नाहीं।। अब में कुसल मिटे भय भारे। देखि राम पद कमल तुम्हारे॥ तुम्ह कृपाल जा पर अनुकूला। ताहि न व्याप त्रिविध भव स्रला।।
मैं निसिचर अति अधम सुभाऊ। सुभ आचरनु कीन्ह नहिं काऊ ।
जासु रूप मुनि ध्यान न आवा। तेहिं प्रभु हरिष हृदयँ मोहि लावा।।

दो०-अहोभाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज। देखेउँ नयन बिरंचि सिव सेब्य जुगल पद कंज॥ ४७॥

मुनहु सखा निज कहउँ सुभाऊ। जान भ्रुमुंडि संभु गिरिजाऊ॥ जौं नर होइ चराचर द्रोही। आवे सभय सरन तिक मोही॥ तिज मद मोह कपट छल नाना। करउँ सद्य तेहि साधु समाना॥ जननी जनक वंधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा॥ सब के ममता ताग वटोरी। मम पद मनिह बाँध वरि डोरी॥ समदरसी इच्छा कछु नाहीं। हरप सोक भय निह मन माहीं॥ अस सज्जन मम उर वस कैसें। लोभी हृदयँ वसइ धनु जैसें॥ तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरें। धरउँ देह निहं आन निहोरें॥ दो०—सगुन उपासक परिहत निरत नीति दृढ़ नेम।

ते नर प्रान समान मम जिन्ह कें द्विज पद प्रेम ।। ४८ ।।

सुनु लंकेस सकल गुन तोरें। तातें तुम्ह अतिसय प्रिय मोरें।। राम वचन सुनि वानर जूथा। सकल कहिं जय छूपा बरूथा।। सुनत बिभीषनु प्रभु के बानी। निहं अघात अवनामृत जानी।। पद अंबुज गहि बारहिं बारा। हृद्यँ समात न प्रेष्ठ अपारा।। सुनहु देव सचराचर स्वामी। प्रनतपाल उर अंतरजामी।। उर कछ प्रथम वासना रही। प्रभु पद प्रीति सरित सो बही।। अब कृपाल निज भगति पावनी। देहु सदा सिव मन भावनी।। एवमस्तु किह प्रभु रनधीरा। मागा तुरत सिंधु कर नीरा।। जदिप सखा तव इच्छा नाहीं। मोर दरसु अमोघ जग माहीं।। अस किहराम तिलक तेहि सारा। सुमन चृष्टि नभ भई अपारा।।

दो०-रावन क्रोध अनल निज स्वास समीर प्रचंड। जरत विभीपनु राखेउ दीन्हेउ राजु अखंड ॥४९(क)॥ जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिएँ दस माथ।

सोइ संपदा विभीपनिह सकुचिदीन्हि रघुनाथ ।।४९(ख)।।
अस प्रभु छाड़ि भजिह जे आना। ते नर पसु विनु पूँछ विषाना।।
निज जन जानि ताहि अपनावा। प्रभु सुभाव किप कुल मन भावा।।
पुनि सर्वन्य सर्व उर वासी। सर्वरूप सब रहित उदासी।।
बोले वचन नीति प्रतिपालक। कारन मनुजदनुज कुल घालक।।
सनु कपीस लंकापित बीरा। केहि विधि तरिअ जलिध गंभीरा।।
संकुल मकर उरग झप जाती। अति अगाध दुस्तर सब भाँती।।
कह लंकेस सुनहु रघुनायक। कोटि सिंधु सोपक तब सायक।।
जद्यपि तदिप नीति असि गाई। विनय करिअ सागर सन जाई।।

दो ० – प्रभु तुम्हार कुलगुर जलिंध कहिहि उपाय विचारि ।

विनु प्रयास सागर तरिहि सकल भाल किप धारि ॥५०॥
सला कही तुम्ह नीकि उपाई।किरिअ दैव जों होइ सहाई॥
मंत्र न यह लिछमन मन भावा।राम वचन सुनिअति दुख पावा॥
नाथ दैव कर कवन भरोसा।सोपिअ सिंधु करिअ मन रोसा॥
कादर मन कहुँ एक अधारा।देव देव आठसी पुकारा॥
सुनत विहिस बोले रघुवीरा।ऐसेहिं करव धरह मन धीरा॥

अस कि त्र अ अनु जिह समुझाई। सिंधु समीप गए रघुराई।। प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई। बैठे पुनि तट दर्भ इसाई।। जबिह विभीषन प्रभु पिह आए। पाछें रावन दूत पठाए।। दो०-सकल चिरत तिन्ह देखे धरें कपट कि देह। प्रभु गुन हृद्यँ सराहिं सरनागत पर नेह।। ५१॥

प्रगट वलानहिं राम सुभाऊ। अति सप्रेम गा विसरि दुराऊ॥
रिपु के दूत किपन्ह तब जाने। सकल वाँधि किपास पहिं आने॥
कह सुग्रीव सुनहु सब बानर। अंग भंग किरिपठवहु निसिचर॥
सुनि सुग्रीव बचन किप धाए। वाँधि कटक चहु पास किराए॥
बहु प्रकार मारन किप लागे। दीन पुकारत तदिप न त्यागे॥
जो हमार हर नासा काना। तेहि कोसलाधीस के आना॥
सुनि लिछिमन सब निकट बोलाए। दया लागि हँसि तुरत छोड़ाए॥
रावन कर दीजहु यह पाती। लिछिमन बचन बाचु कुल घाती॥

दो०—कहेहु मुखागर मूढ़ सन मम संदेस उदार। सीता देइ मिलहु न त आवा कालु तुम्हार॥ ५२॥

तुरत नाइ लिछमन पद माथा। चले दूत वरनत गुन गाथा।। कहत राम जसु लंकाँ आए। रावन चरन सीस तिन्ह नाए।। बिहिस दसानन पूँछी वाता। कहिस न सुक आपनि कुसलाता।। पुनि कहु खबरि विभीपन केरी। जाहि मृत्यु आई अति नेरी।। करत राज लंका सठ त्यागी। होइहि जव कर कीट अभागी।। पुनि कहु भाछ कीस कटकाई। कठिन काल प्रेरित चिल आई।। जिन्ह के जीवन कर रखवारा। भयउ मृदुल चित सिंधु पिचारा।।

कहु तपसिन्ह के बात बहोरी। जिन्ह के हृदयँ त्रास अति मोरी।।

दो०-की भइ भेंट कि फिरि गए अवन सुजसु सुनि मोर। कहिस न रिपु दल तेज वल बहुत चिकत चित तोर।।५३॥

नाथ कृपा करि पूँछेहु जैसें। मानहु कहा क्रोध तिज तैसें।।
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा। जातिहं राम तिलक तेहि सारा।।
रावन द्त हमिह सुनि काना। किपिन्ह बाँधि दीन्हे दुख नाना।।
श्रवन नासिका काटैं लागे। राम सपथ दीन्हें हम त्यागे।।
पूँछिहु नाथ राम कटकाई। बदन कोटि सत बरिन न जाई।।
नाना बरन भालु किप धारी। बिकटानन विसाल भयकारी।।
जेहिं पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा। सकल किपिन्ह महँ तेहि बलु थोरा।।
अमित नाम भट कठिन कराला। अमित नाग बल विपुल विसाला।।

दो॰-द्विचिद् मयंद् नील नल अंगद् गद् विकटासि। दिधमुख केहरि निसठ सठ जामवंत गलरासि॥५४॥

ए किप सब सुग्रीव समाना। इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना।।
गम कृपाँ अतुलित बल तिन्हहीं। तुन समान त्रैलोकिह गनहीं।।
अस मैं सुना अवन दसक्षंधर। पदुम अठारह जूथप बंदर।।
नाथ कटक महँ सो कृपि नाहीं। को न तुम्हिह जीते रन माहीं।।
परम क्रोध भीकिह सब हाथा। आयस पे न देहिं रघुनाथा।।
सोपिह सिंधु सिहत अप व्याला। प्रहिं न त भिर कुथर विसाला।।
मिद्रिं गर्द मिलविह दससीसा। ऐसेइ बचन कहिं सब कीसा।।
गर्किहं तर्जीहं सहज असंका। मानहुँ ग्रसन चहत हिं लंका।।

टो०—सहज सर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम । गवन काल कोटि कहुँ जीति सकहिँ संग्राम ॥ ५५॥

गम तेज वल बुधि वियुलाई। सेप सहस सत सकहिं न गाई।।
सक सर एक सोपि सत सागर। तव आतिह पूँछेउ नय नागर।।
तासु वचन सुनि सागर पाहीं। मागत पंथ कृपा मन माहीं।।
सुनत वचन विहसा दससीसा। जों असि मित सहाय कृत कीसा।।
सहज भीरु कर वचन दृहाई। सागर सन ठानी मचलाई।।
मूढ़ मृपा का करिस बड़ाई। रिपु वल बुद्धि थाह मैं पाई।।
सचिव सभीत विभीषन जाकें। विजय विभूति कहाँ जग ताकें।।
सिन खल वचन दृतिस बाढ़ीं। समय विचारि पत्रिका काढ़ी।।
रामानुज दीन्हीं यह पाती। नाथ वचाइ जुड़ावहु छाती।।
विहसि वाम कर लीन्ही रावन। सचिव बोलि सठ लाग वचावन।।

हो०—बातन्ह मनिह रिझाइ सठ जिन घालिस कुल खीस । राम बिरोध न उबरिस सरन बिष्तु अज ईस ॥५६(क)॥ की तिज मान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृग । होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग ॥५६(ख)॥

सुनत सभय मन मुख मुसुकाई। कहत दसानन सवहि सुनाई।।
भूमि परा कर गहत अकासा। लघु तापस करवाग विलासा।।
कह सुक नाथ सत्य सब बानी। समुझहु छाड़ि प्रकृति अभिमानी।।
सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा। नाथ राम सन तजहु विरोधा।।
अति कांमल रघुवीर सुभाऊ। जद्यपि अखिल लोक कर राऊ॥

मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिही। उर अपराध न एकउ धरिही।। जनकसुता रघुनाथिहि दीजे। एतना कहा मोर प्रभु कीजे।। जन तेहिं कहा देन बैदेही। चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही।। नाइ चरन सिरु चला सो तहाँ। कृपासिंधु रघुनायक जहाँ।। किर प्रनामु निज कथा सुनाई। राम कृपाँ आपनि गति पाई।। रिषि अगस्ति कीं साप भवानी। रालस भयउ रहा मुनि ग्यानी।। वंदि राम पद बारहिं बारा। मुनि निज आश्रम कहुँ पगु धारा।।

दो॰-बिनय न मानत जलिध जड़ गए तीनि दिन वीति। बोले राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति ॥५७॥

लिछमन वान सरासन आनू। सोषों बारिधि विसिख कुसानू।।
सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती। सहज कृपन सन सुंदर नीती।।
ममता रत सन ग्यान कहानी। अति लोभी सन बिरित वखानी।।
कोधिहि सम कामिहि हिर कथा। ऊसर बीज वएँ फल जथा।।
अस किह रघुपति चाप चढ़ावा। यह मत लिछमन के मन भावा।।
संधानेउ प्रभु बिसिख कराला। उठी उद्धि उर अंतर ज्वाला।।
मकर उरग झप गन अकुलाने। जरत जंतु जलनिधि जव जाने।।
कनक थार भिर मिन गन नाना। विष्र रूप आयउ तिज माना।।

दो॰—काटेहिं पड़ कदरी फरइ कोटि जतन कोउ सींच। विनय न मान खगेस सुनु डाटेहिं पड़ नव नीच।। ५८॥ सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे। छमहु नाथ सव अवगुन मेरे॥ गगन समीर अनल जल धरनी। इन्ह कड़ नाथ सहजजड़ करनी॥ तव प्रेरित मायाँ उपजाए। सृष्टि हेतु सब ग्रंथिन गाए।। प्रभु आयस जेहि कहँ जस अहई। सो तेहि भाँति रहें सुख लहई।। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिखदीन्ही। मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्ही।। होल गर्वार् सूद्र पसु नारी। मकल ताड़ना के अधिकारी।। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई। उतिरहि कटकु न मोरि बड़ाई।। प्रभु अग्या अपेल श्रुति गाई। करों सो बेगि जो तुम्हिह सोहाई।।

दो०-सुनत बिनीत बचन अति कह कृपाल मुसुकाइ। जेहि विधि उतरे किप कटकु तात सो कहहु उपाइ॥५९॥

नाथ नील नल किए हो भाई। लिकाई रिपि आसिष पाई।।
तिन्ह के परस किए गिरि भारे। तिरहिंद जलिंध प्रताप तुम्हारे।।
में पुनि उर थि प्रमु प्रमुनाई। करिहउँ वल अनुमान सहाई।।
एहि विधिनाथ पयोधि बँधाइअ। जैहिं यह सुजसु लोक तिहुँ गाइअ
एहि सर मम उत्तर तट वासी। हतहु नाथ खल नर अघ रासी।।
सुनि कृपाल सागर मन पीरा। तुरतिंहं हरी राम रनधीरा।।
देखि राम बल पौरुप भारी। हरिप पयोनिधि भयत मुखारी।।
सकल चरित किह प्रमुहिसुनावा। चरन बंदि पाथोधि सिधावा।।

छ०—िनज भवन गवनेउ सिंधु श्रीरघुपतिहि यह मत भायऊ।। यह चरित किल मलहर जथामित दास तुलसी गायऊ।। सुख भवन संसय समन दवन विवाद रघुपति गुन गना।। तिज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना।। वो॰ सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुन गान । सादर सुनहिं ते तरहिं भव सिंधु विना जलजान ॥ ६०॥

# मामपारायण, चौर्बासवाँ विश्राम



इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्वंसने पश्चमः सोपानः समाप्तः।

( सुन्दरकाण्ड समाप्त )





#### श्रीगणेशाय नमः

#### श्रीजानकीवल्लभो विजयते

# श्रीरामचरितमानस

## पष्ठ सोपान

( लङ्काकाण्ड )

### श्लोक

रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम् । मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम् ॥ १'॥ शङ्खेन्द्राभमतीवसुन्दरतनुं शार्द् लचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूपणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियम् । काशीशं कलिकलमपौघशमनं कल्याणकलपद्धमं नौमीद्ध्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् ॥ २ ॥ यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभम् । खलानां दण्डकृद्योऽसौ शङ्करः शं तनोतु मे ॥ ३ ॥

दो०-लव निमेष परमानु जुग वरप कलप सर चंड। भजसि न मन तेहि राम को कालु जासु कोदंड।। सो०—सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ।
अब बिलंबु केहि काम करहु सेतु उतरै कटकु।।
सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरि कह।
नाथ नाम तव सेतु नर चिंह भव सागर तरहिं।।

यह लघु जलिंध तरत कित बारा। अस सिन पुनिकह पवनकुमारा।।
प्रभु प्रताप बड़वानल भारी। सोषेउ प्रथम पयोनिधि वारी।।
तव रिपु नारि रुदन जल धारा। भरेउ बहोरि भयउ तेहिं खारा।।
सिन अति उक्कित पवनस्त केरी। हरषे किप रघुपित तन हेरी।।
जामवंत बोले दोउ भाई। नल नीलिह सब कथा सुनाई।।
राम प्रताप सिमिरि मन माहीं। करहु सेतु प्रयास कल्लु नाहीं।।
बोलि लिए किप निकर बहोरी। सकल सुनहु बिनती कल्लु मोरी।।
राम चरन पंकज उर धरहू। कौतुक एक भालु किप करहू।।
धावहु मर्कट बिकट बरूथा। आनहु बिटप गिरिन्ह के जूथा।।
सुनि किप भालु चले किर हूहा। जय रघुवीर प्रताप समूहा।।

दो०-अति उतंग गिरि पादप लीलिहें लेहिं उठाइ। आनि देहिं नल नीलिह रचिहं ते सेतु बनाइ॥१॥

सैल बिसाल आनि किप देहीं। कंदुक इव नल नील ते लेहीं।। देखि सेतु अति सुंदर रचना। बिहिस कृपानिधि बोले बचना।। परम रम्य उत्तम यह धरनी। महिमा अमित जाइ निहं वरनो।। करिहउँ इहाँ संभ्र थापना। मोरे हृदयँ परम कलपना।। सुनि कपीस बहु दूत पठाए। मुनिवर सकल बोलि ले आए।। लिंग थापि विधिवत किर पूजा। सिव समान प्रिय मोहि न दूजा।। सिव द्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा।। संकर विम्रुख भगति चह मोरी। सो नारकी मूढ़ मति थोरी।। दो०-संकरित्रय मम द्रोही सिव द्रोही सम दास ।

ते नर करहिं कलप भरि घोर नरक महुँ बास।। २।। जो रामेखर दरसनु करिहिहिं। तेतनु तिन मम लोक सिधरिहिहें।। जो गंगाजलु आनि चढ़ाइहि। सो साजुन्य ग्रुक्ति नर पाइहि।। होइ अकाम जो छल तिज सेइहि। भगित मोरि तेहि संकर देइहि।। मम कृत सेतु जो दरसनु करिही। सो बिनु अम भनसागर तिरही।। राम बचन सब के जिय भाए। मुनिबर निज निज आश्रम आए।। गिरिजा रघुपति के यह रीती। संतत करिहं प्रनत पर प्रीती।। बाँधा सेतु नील नल नागर। राम कृपाँ जसु भयउ उजागर।। पृदृहिं आनिह बोरिहं जेई। भए उपल बोहित सम तेई।। मिहमा यह न जलिध कई बरनी। पाहन गुन न किपन्ह कई करनी।।

दो०-श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पापान ।
ते मितमंद जे राम तिज भजिह जाइ प्रभु आन ।। ३ ।।
बाँधि सेतु अति सुदृढ़ बनाया।देखि कृपानिधि के मन भाया।।
चली सेन कछ बर्रान न जाई।गर्जिह मर्कट भट समुदाई।।
सेतुबंध ढिग चिढ़ रघुराई।चितव कृपाल सिंधु बहुताई।।
सेत्वन कहुँ प्रभु करुना कंदा।प्रगट भए सब जलचर बृंदा।।
मकर नक्र नाना झप ब्याला।सत जोजन तन परम विसाला।।
अइसेउ एक तिन्हिह जे खाहीं।एकन्ह कें डर तेपि डेराहीं।।

प्रभृति विलोकहिं टरहिं न टारे। मन हरपित सब भए सुखारे॥

तिन्ह कीं ओट न देखिअ वारी। मगन भए हिर रूप निहारी।। चला कटकु प्रभु आयसु पाई। को किह सक किप दल विपुलाई।। दो०—सेतुबंध भइ भीर अति किप नभ पंथ उड़ाहिं।

अपर जलचरिन उपर चिंद चिंद पारि जाहिं।। ४।। अस कौतुक बिलोकि हो भाई। विहँसि चले कृपाल रघुराई।। सेन सहित उतरे रघुवीरा। कि न जाइ कि जूथप भीरा।। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा। सकल किपन्ह कहुँ आयस दीन्हा।। खाहु जाइ फल मूल सहाए। सुनत भाछु किप जहँ तहँ धाए।। सब तरु फरे राम हित लागी। रितु अरु कुरित काल गित त्यागी।। खाहिं मधुर फल बिटप हलाविं। लंका सन्मुख सिखर चलाविं।। बहँ कहुँ फिरत निसाचर पाविं। चेरि सकल बहु नाच नचाविं।। इसनिन्ह काटि नासिका काना। कि प्रभु सुजसु देहिं तब जाना।। जिन्ह कर नासा कान निपाता। तिन्ह रावनिह कही सब बाता।। सुनत अवन बारिधि बंधाना। दसमुख बोलि उठा अकुलाना।। दो०—बाँध्यो बननिधि नीरिनिधि जलिध सिंधु बारीस।

सत्य तोयनिधि कंपति उद्धि पयोधि नदीस ॥ ५ ॥
निज विकलता विचारि बहोरी । विहँसि गयउ गृह करि भय भोरी ॥
मंदोदरीं सुन्यो प्रभु आयो । कौतुकहीं पाथोधि वँधायो ॥
कर गहि पतिहि भवन निज आनी । बोली परम मनोहर चानी ॥
चरन नाइ सिरु अंचल रोपा। सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा ॥
नाथ वयरु कीजे ताही सों । बुधि बल सिक जीति जाही सों ॥
उम्हहि रघुपतिहि अंतर कैसा। खलु खद्योत दिनकरहि जैसा ॥

अतित्रल मघु कैटभ जेहि मारे। महात्रीर दितिस्रत संघारे॥ जेहिं विल वाँभि सहसभुज मारा। सोइ अवतरेउ हरन महि भारा॥ तासु विरोध न की जिअ नाथा। काल करम जिव जाकें हाथा॥ दो०—रासहि सौंपि जानकी नाइ कमल पद साथ।

सुत कहुँ राज समर्पि वन जाइ भजिअ रघुनाथ। ६।।
नाथ दीनद्याल रघुराई। बाघउ सनमुख गएँ न खाई।।
चिहअ करन सो सब करि बीते। तुम्ह सुर असुर चराचर जीते।।
संत कहिं असि नीति दसानन। चौथेंपन जाइहि नृप कानन।।
तासु भजनु कीजिअ तहँ भर्ता। जो कर्ता पालक संहर्ता।।
सोइ रघुनीर प्रनत अनुरागी। अजहु नाथ ममता सब त्यागी।।
म्रानिवर जतनु करिं जेहि लागी। भूप राजु तिज होहिं विरागी।।
सोइ कोसलाधीस रघुराया। आयउ करन तोहि पर दाया।।
जों पिय मानहु मोर सिखावन। सुजसु होइ तिहुँ पुर जित पावन

दो०-अस कहि नयन नीर भिर गिह पद कंपित गात।
नाथ भजह रघुनाथि अचल होई अहिवात।। ७।।
तव रावन मयसता उठाई। कहै लाग खल निज प्रभुताई।।
सुनु तें प्रिया वृथा भय माना। जग जोधा को मोहि समाना।।
बरून कुवेर पवन जम काला। भुज वल जिते उँ सकल दिगपाला।।
देव दनुज नर सब वस मोरें। कवन हेतु उपजा भय तोरें।।
नाना विधि तेहि कहेसि बुझाई। सभाँ बहोरि वैठ सो जाई।।
मंदोदरीं हृदयँ अस जाना। काल वस्य उपजा अभिमाना।।
सभाँ आई मंत्रिन्ह तेहि वृझा। करव कवन विधि रिपु सें जुझा

कहिं सचिव सुनु निसिचर नाहा। बार वार प्रभ्र पूछहु काहा।। कहहु कवन भय करिअ बिचारा। नर किंप भाछ अहार हमारा।। दो०—सब के बचन अवन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि।

नीति बिरोध न करिअ प्रश्नु मंत्रिन्ह मित अति थोरि ॥ ८ ॥ कहिं सिवब सठ ठकुरसोहाती । नाथ न पूर आव एहि भाँती ॥ वारिध नाघि एक किप आवा । तासु चरित मन महुँ सबु गावा ॥ छुधा न रही तुम्हांहे तब काहू । जारत नगरु कस न धिर खाहू ॥ सुनत नीक आगें दुख पावा ।सिविवन अस मत प्रभुहि सुनावा॥ जेहिं वारीस बँधायउ हेला । उतरेउ सेन समेत सुबेला ॥ सो भनु मनुज खाब हम भाई। बचन कहिं सब गाल फुलाई ॥ तात बचन सम सुनु अति आहर। जिन मन गुनहु मोहि करि कादर प्रिय बानी जे सुनिहं जे कहिं। ऐसे नर निकाय जग अहिं॥ बचन परम हित सुनत कठोरे। सुनिहं जे कहिं ते नर प्रभु थोरे॥ प्रथम बसीठ पठउ सुनु नीती। सीता देइ करहु पुनि प्रीती॥

प्रथम बसाठ पठउ सुनु नीती। श्रीता देइ करहु पुनि प्राता। गे०-नारि पाइ फिरि जाहिं जौ तौ न बढ़ाइअ रारि।

नाहिं त सन्मुख समर महि तात करिअ हिंठ मारि॥ ९॥ यह भत जों मानहु अभु भारा। उभय प्रकार सुजसु जग तोरा॥ सुत सन कह दसकंठ रिसाई। असि मित सठ केहिं तोहि सिखाई अबहीं ते उर संसय होई। वेजुमूल सुत भयहु धमोई॥ सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा। चला भवन कहि बचन कठोरा॥ हित मत तोहि न लागत कैसें। काल विवस कहुँ भेषज जैसें॥ संघ्या समय जानि दससीसा। भवन चलेउ निरखत भुज बीसा॥

लंका सिखर उपर आगारा।अति विवित्र तहँ होइ अखारा॥ नैठ जाइ तेहिं मंदिर रावन।लागे किंनर गुन गन गावन॥ वाजहिं ताल पखाउज बीना। नृत्य करहिं अपलरा प्रवीना॥

दो०-सुनासीर सत सरिस सो संतत करइ विलास। परम प्रवल रिपु सीस पर तद्यपि सोच न त्रास ॥१०॥

इहाँ सुबेल सेल रचुबीरा। उतरे सेन सहित अति भीरा।।
सिखर एक उतंग अति देखी। परम रम्य सम सुभ विसेषी।।
तहँ तरु किसलय सुमन सुहाए। लिछमन रिच निज हाथ उसाए।।
ता पर रुचिर मृदुल मृगछाला। तेहिं आसन आसीन कृपाला।।
प्रभु कृत सीस कपीस उछंगा। वाम दहिन दिसि चाप निपंगा।।
दुहुँ कर कमल सुधारत बाना। कह लंकेस मंत्र लिग काना।।
वड़भागी अंगद हनुमाना। चरन क्रमल चापत विधि नाना।।
प्रभु पाछें लिछमन बीरासन। किट निपंग कर बान सरासन।।

वो०-एहि विधि कृपा रूप गुन धाम राम्र आसीन । धन्य ते नर एहिं ध्यान जे रहत सदा लयलीन ॥११(क)॥ पूरव दिसा विलोक्ति प्रभु देखा उदित मयंक । कहत सबहि देखहु ससिहि मृगपति सरिस असंक॥११(ख)॥

प्रव दिसि गिरिगुहा निवासी। परम प्रवाप तेज वल रासी।।
मत्त नाग तम कुंभ निदारी। सिस केसरी गगन वन चारी।।
विथुरे नभ मुकुताहल तारा। निसि सुंदरी केर सिंगारा।।
कह प्रभु सिस महुँ मेचकताई। कहहु काह निज निज मित भाई।।
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। सिस महुँ प्रगट भूनि के झाँई॥

मारेज राहु ससिहि कह कोई। उर महँ परी स्थामता सोई॥ कोज कह जब बिधिरित अल कीन्हा। सार भाग सि कर हिए छीन्हा छिद्र सो प्रगट इंदु उर माहीं। तेहि मग देखिअ नभ परिछाहीं॥ प्रभु कह गरल बंधु सिस केरा। अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा॥ बिष संज्ञत कर निकर पसारी। जारत विरह्मंत नर नारी॥ दो०—कह हनुमंत सुनहु प्रभु सिस तुम्हार प्रिय दास। तब भूरित बिधु जर बसीत सोइ स्थामता अभास।। १२(क)॥

नवाह्नपारायण, सातवाँ विश्राम

पवन तनय के वचन सुनि विहँसे राग्र सुजान ।
दिख् विभीषन दिख्छन आसा। घन घमंड दामिनी विलासा।
मधुर मधुर गरजइ घन घोरा। होइ वृष्टि जिन उपल कठोरा।
कहत विभीषन सुनहु कुपाला। होइ न तिङ्त न बारिद माला।
लंका सिखर उपर आगारा। तहँ दसकंघर देख अखारा।
लंका सिखर उपर आगारा। तहँ दसकंघर देख अखारा।
मंदोद्री अवन ताटंका। सोइ अञ्च जलद घटा अति कारी।
मंदोद्री अवन ताटंका। सोइ अञ्च जलु दामिनी दमंका।
प्रमु मुसुकान समुझि अभिमाना। चाप चढ़ाइ बान संधाना।
दो०—छत्र मुकुट ताटंक तव हते एकहीं बान।
सब के देखत महि परे मरमु न कोऊ जान।।१२(क)।

अस कौतुक करि राम सर प्रविसेउ आइ निषंग।

रावन सभा ससंक सब देखि महा रसभंग॥१३(ख)₽

कंप न भूमि न मरुत विसेपा। अस सस्त कळु नयन न देखा॥ सोचिह सब निज हृदय मझारी। असगुन भयउ भयंकर भारी॥ दसमुख देखि सभा भय पाई। बिहिस बचन कह जुगुति बनाई॥ सिरउ गिरे संतत तुम जाही। मुकुट परे कस असगुन ताही॥ सयन करहु निज निजगृह जाई। गवने भवन सकल सिर नाई॥ मंदोदरी सोच उर वसेऊ। जब ते श्रवनपूर महि खसेऊ॥ सजल नयन कह जुग कर जोरी। मुनद्व प्रानपित विनती सोरी॥ कंत राम विरोध परिहरहू। जानि मनुज जिन हठ मन धरहू॥

दो०-विखरूप रघुवंस सिन करहु वचन विखास ।
लोक कल्पना बेद कर अंग अंग प्रति जास ।।१४।।
पद पाताल सीस अज धाया। अपर लोक अँग अँग विश्रामा ।।
भृकुटि विलास भयंकर काला। नयन दिवाकर कच धन माला।।
जास प्रान अखिनीकुमारा। निसि अरु दिवस निमेप अपारा।।
श्रवन दिसा दस वेद वखानी। मारुत खास निगम निज वानी।।
अधर लोभ जम दसन कराला। माया हास बाहु दिगपाला।।
आनन अनल अंवुरित जीहा। उतपित पालन प्रलय समीहा।।
रोम राजि अष्टाद्स भारा। अस्थि सेल सिरता नस जारा।।
उदर उदिध अथगो जातना। जगमय प्रश्र का बहु कलपना।।

यो ० — अहंकार सिव बुद्धि अज मन सिस चित्त महान ।

मनुज वास सचराचर रूप राम भगवान ॥१५(क)॥

अस विचारि सुनु प्रानपति प्रशु सन वयरु विहाइ।

प्रीति करहु रघुवीर पद मम अहिवात न जाइ॥१५(ख)॥

बिहँसा नारि बचन सुनि काना। अहो मोह महिमा बलवाना॥ नारि सुभाउ सत्य सब कहहीं। अवगुन आठ सदा उर रहहीं॥ साहस अनृत चपलता माया। भय अबिबेक असौच अदाया॥ रिपु कर रूप सकल तैं गावा।अति विसालभय मोहि सुनावा।। सो सब प्रिया सहज बस मोरें। सप्तृज्ञि परा प्रसाद अब तोरें।। जानिउँ प्रिया तोरि चतुराई। एहि बिधि कहहु मोरि प्रभुताई॥ तव बतकही गूढ़ मृगलोचिन । समुझत सुखद सुनत भय मोचिन।। मंदोद्रि मन महुँ अस ठयऊ। पियहि काल बस मति अमभयऊ॥ दो०-एहि विधि करत विनोद बहु प्रात प्रगट दसकंध।

सहज असंक लंकपति सभाँ गयउ मद अंध ॥१६(क)॥

सो ० - फूलइ फरइ न बेत जदिप सुधा बरषि जलद । मूरुख हृद्यँ न चेत जौं गुर मिलहिं बिरंचि सम।।१६(ख)।।

इहाँ प्रात जागे रघुराई।पूछा मत सब सचिव बोलाई॥ कहहु बेगि का करिअ उपाई। जामवंत कह पद सिरु नाई।। सुनु सर्वेग्य सकल उर बासी। बुधि वल तेज धर्म गुन रासी।। मंत्र कहउँ निज मति अनुसारा। दृत पठाइअ बालिकुमारा।। नीक मंत्र सब के मन माना।अंगद सन कह कृपानिधाना॥ बालितनय बुधि बल गुन धामा। लंका जाहु तात मम कामा।।

बहुत बुझाइ तुम्हिह का कहऊँ। परम चतुर मैं जानत अहऊँ॥ काज हमार तासु हित होई। रिपु सन करेह बतकही सोई।।

सो०-प्रभु अग्या धरि सीस चरन बंदि अंगद उठेउ ।

सोइ गुन सागर ईस राम कृपा जापर करहू ।।१७(क)।।

खयंसिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरु दियउ। अस विचारि जुबराज तन पुलकित हरषित हियउ॥१७(ख)

वंदि चरन उर धिर प्रभुताई।अंगद चलेउ सबिह सिरु नाई।।
प्रभु प्रताप उर सहज असंका।रन बाँकुरा वालिस्त वंका।।
पुर पैठत रावन कर वेटा। खेलत रहा सो होइ गै भेटा।।
वातिह बात करम बिह आई। जुगल अतुल वल पुनि तरुनाई।।
तेहिं अंगद कहुँ लात उठाई। गहि पद पटकेउ भूमि भवाँई।।
निसिचर निकर देखि भट भारी। जहँ तहँ चले न सकिह पुकारी।।
एक एक सन मरमु न कहहीं। समुझि तासु वध चुप किर रहहीं।।
भयउ कोलाहल नगर मझारी। आवा किप लंका जेहिं जारी।।
अब धों कहा किरिह करतारा। अति सभीत सब करिह विचारा।।
विनु पूछें मगु देहिं दिखाई। जेहि विलोक सोइ जाइ सुखाई।।

दो०-गयउ सभा दरवार तव सुमिरि राम पद कंज ।

सिंह ठविन इत उत वितव धीर वीर वल पुंज ॥ १८ ॥
तुरत निसाचर एक पठावा। समाचार रावनिह जनावा॥
सुनत विहँसि वोला दससीसा। आनहु वोलि कहाँ कर कीसा॥
आयसु पाइ दूत वहु धाए। किपकुंजरिह वोलि ले आए॥
अंगद दीख दसानन वैसें। सिहत प्रान कजलिगिर जैसें॥
भुजा विटप सिर सुंग समाना। रामावला लता जनु नाना॥
मुख नासिका नयन अह काना। गिरि कंदरा खोह अनुमाना॥
गयउ सभाँ मन नेकु न मुरा। वालितनय अतिवल बाँकुरा॥
ठठेसभासद किप कहुँ देखी। रावन उर भा क्रोध विसेपी॥

दो०-जथा मत्त गज जूथ महुँ पंचानन चलि जाइ।

राम प्रताप सुमिरि मन वैठ समाँ सिरु नाइ।। १९॥ कह दसकंठ कवन तें वंदर। में रघुवीर द्त दसकंघर॥ यम जनकि तोहि रही मिताई। तब हित कारन आयउँ भाई॥ उत्तम कुल पुलित कर नाती। सिव विरंचि एजेंह वह भाँती। वर पायह कीन्हेह सब काजा।जीतेंह लोकपाल सब राजा। वृप अभिमान मोह बस किंवा। हारे आनिह सीता जगदंवा॥ अब सुभ कहा सुनह तुम्ह गोरा। सब अपराध छिमिहि प्रस्त तोरा। दसन गहह तुम्ह तोरा। सब अपराध छिमिहि प्रस्त तोरा। सादर जनकसुता करि आगें। एहि विधि चलह सकल भय त्यागें। सादर जनकसुता करि आगें। एहि विधि चलह सकल भय त्यागें।

दो०-प्रनतपाल रघुवंसमिन त्राहि त्राहि अब मोहि। आरतगिरा सुनत प्रञ्ज अभय करेगो तोहि।। २०॥

रे किपियोत बोल संभारी। मूढ़ न जानेहि मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई। केहि नातें मानिए मिताई। अंगद नाम बालि कर नेटा। तासों कबहुँ भई ही मेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना। रहा बालि बानर में जाना। अंगद तहीं बालि कर बालक। उपजेह बंस अनल कुल घालक। अर्भ न गयह व्यर्थ तुम्ह जायहु। निज मुख तापस दृत कहायहु। अब कहु कुसल बालि कहूँ अहुई। बिहुँसि बचन तब अंगद कहुई। विन दस गएँ बालि पहिं जाई। बूझेहु कुसल सखा उर लाई। राम बिरोध कुसल जिस होई। सो सब तोहि सुनाइहि सोई। सुन सठ मेद होइ मन ताकें। श्रीरघुबीर इदय नहिं जाकें।

दो०—हम कुल घालक सत्य तुम्ह कुल पालक दससीस । अंधउ विधिर न अस कहिंदि नयन कान तव वीस ॥ २१ ॥

सिन निरंचि सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेनकाई।।
तासु दूत होइ हम छल वोरा। अइसिहुँ मित उर विहर न तोरां।।
सुनि कठोर वानी किप केरी। कहत दसानन नयन तरेरी।।
खल तव कठिन वचन सब सहऊँ। नीति धर्म में जानत अहऊँ॥
कह किप धर्मसीलता तोरी। हमहुँ सुनी कृत पर त्रिय चोरी।।
देखी नयन दूत रखनारी। बुड़ि न मरहु धर्म नतधारी।।
कान नाक विन्न भिगिनि निहारी। छमा कीन्हि तुम्ह धर्म निचारी।।
धर्मसीलता तव जग जागी। पावा दरसु हमहुँ बड़भागी।।
दो०—जिन जल्पिस जड़ जंतु किप सठ निलोक्न मम वाहु।

लोकपाल वल विपुल सिस प्रसन हेतु सब राहु ॥२२(क)॥

पुनि नभ सर मम कर निकर कमलन्हि पर करि वास।

तोभत भयउ मराल इव संभु सहित कैलास ॥२२(ख)॥
तुम्हरे कटक माझ सुनु अंगद। मो सन भिरिहि कवन जोधा वद्॥
तव प्रभु नारि निरहँ नलहीना। अनुजतासु दुख दुखी मलीना॥
तुम्ह नुप्रीव कुलहुम दोऊ। अनुज हमारभीरु अति सोऊ॥
जामवंत मंत्री अति बुद्धा। सो कि होइ अव समरा इद्धा॥
सिल्पि कमें जानहिं नल नीला। है किप एक महा नलसीला॥
आवा त्रथम नगरु जेहिं जारा। सुनत वचन कह वालिनुमारा॥
सत्य वचन कह निसिचर नाहा। साँचेहुँ कीस कीन्द पुर दाहा॥
रावन नगर अल्प किए दहई। सुनि अस वचन सत्य को कहाई॥।

जो अति सुभट सराहेहु रावन।सो सुग्रीव केर लघु धावन॥ चलइ बहुत सो वीर न होई। पठवा खबरि लेन हम सोई॥

दो० — सत्य नगरु किप जारेड बिनु प्रभु आयस पाइ।
फिरिन गयड सुग्रीव पहिं तेहिं भय रहा छुकाइ।। २३(क)।।
सत्य कहिं दसकंठ सब मोहि न सुनि कछु कोह।
कोड न हमारें कटक अस तो सन लरत जो सोह।। २३(ख)।।
प्रीति बिरोध समान सन करिअ नीति असि आहि।
जों मृगपित बध में डुकन्हि भल कि कहइ कोड ताहि। २३(ग)।
जद्यपि लघुता राम कहुँ तोहि बधें बड़ दोष।
तद्यि कठिन दसकंठ सुनु छत्र जाति कर रोष।। २३(घ)।।
वक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दहेड रिपु कीस।
प्रति उत्तर सड़िसन्ह मनहुँ काढ़त भट दससीस। २३(ङ)।।
हँसि वोलेड दसमौलि तब कपि कर बड़ गुन एक।
जो प्रतिपालइ तासु हित करइ उपाय अनेक।। २३(च)।।

धन्य कीस जो निज प्रभु काजा। जह तह नाचइ परिहरि लाजा।।
नाचि कृदि करि लोग रिझाई। पित हित करइ धर्म निपुनाई।।
अंगद खामिभक्त तव जाती। प्रभु गुन कस न कहिस एहि भाँती।।
मैं गुन गाहक परम सुजाना। तव कह रटिन करउँ निहं काना।।
कह किप तव गुन गाहकताई। सत्य पवनसुत मोहि सुनाई।।
वन विधंसि सुत विध पुर जारा। तदिप न तेहि कक्क कृत अपकारा।।
सोइ विचारि तव प्रकृति सुहाई। दसकंधर मैं कीन्हि ढिठाई।।
देखे हैं आइ जो कक्क किप भाषा। तुम्हरें लाज न रोप न माखा।।

जी अप्ति मित पितु खाए कीसा। किह अस बचन हँसा दससीसा।। पितिह खाइ खाते उपिन तोही। अवहीं समुझि परा कछ मोही।। वालि विमल जस भाजन जानी। इतउँ न तोहि अधम अभिमानी।। कहु रावन रावन जग केते। में निज अवन सुने सुनु जेते।। विलिह जितन एक गयउ पताला। राखेउ वाँधि सिसुन्ह हयसाला खेलिह बालक मारहिं जाई। दया लागि बलि दीन्ह छोड़ाई।। एक बहोरि सहस्रभुज देखा। धाइ धरा जिमि जंतु विसेषा।। कौतुक लागि भवन ले आत्रा। सो पुलिस्त मुनि जाइ छोड़ावा।। दो०-एक कहत मोहि सकुच अति रहा बालि कीं काँख।

इन्ह महुँ रावन तैं कवन सत्य वदि ति माख।। २४॥ सुनु सठ सोइ रावन बलसीला। हरिगरि जात जासु भुज लीला।। जान जमपित जासु सुराई। पूजेउँ जेहि सिर सुमन चढ़ाई॥ सिर सरोज निज करिन्ह उतारीं। पूजेउँ अमित बार तिपुरारी॥ भुज बिक्रम जानिहं दिगपाला। सठ अजहूँ जिन्ह कें उर साला॥ जानिहं दिग्गज उर कठिनाई। जब जब भिरउँ जाइ बरिआई॥ जिन्ह के दसन कराल न फूटे। उर लागत मूलक इव टूटे॥ जासु चलत डोलित इमि धरनी। चढ़त मत्त गज जिमि लघुतरनी॥ सोइ रावन जग विदित प्रतापी। सुनेहि न अवन अलीक प्रलापी॥

दो०-तेहि रावन कहँ लघुकहिस नर कर करिस वखान।

रे किप वर्षर खर्ब खल अब जाना तव ग्यान ॥ २५॥ धुनि अंगद सकोप कह बानी। बोल सँभारि अधम अभिमानी॥ सहसवाहु भुज गहन अपारा। दहन अनल सम जासु कुठारा॥ जासु परसु सागर खर धारा। बुड़े नृप अगनित वहु वारा।।

बासु गर्व जेहि देखत भागा। सो नर क्यों दससीस अभागा।।

राम मनुज कस रे सठ बंगा। धन्वी काम्र नदी पुनि गंगा।।

पसु सुरघेनु कल्पतरु इता। अन्न दान अरु रस पीयूपा।।

वैनतेय खग अहि सहसानन। चिंतामिन पुनि उपल दसानन।।

सुनु मितमंद लोक बैक्कंठा। लाभ कि रघुपित भगति अङ्ंठा।।

दो०—सेन सहित तव मान मिथ वन उजारि पुर जारि । कस रे सठ हजुमान कपि गयउ जो तव सुत मारि ॥२६॥

सुनु रावन परिहरि चतुराई। भजिस न कुपासिंघु रघुराई।। जों खल भएसि राम कर द्रोही। ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही।। सूद वृथा जिन मारिस गाला। राम वयर अस होइहि हाला।। तव सिर निकर किपन्ह के आगें। परिहिंह धरिन राम सर लागें।। ते तव सिर कंदुक सम नाना। खेलिहिंह भालु कीस चौगाना।। जबहिं समर कोपिहि रघुनायक। छुटिहिंह अति कराल बहु सायक।। तब कि चलिहि अस गाल तुम्हारा। अस बिचारि भज्ज राम उदारा।। सुनत बचन रावन परजरा। जरत महानल जनु घृत परा।। दो०—इंअकरन अस बंधु यस सुत प्रसिद्ध सकारि।

मोर पराक्रम नहिं सुनेहि जितेउँ चराचर झारि ॥२७॥ सठ साखासुग जोरि सहाई। बाँधा सिंधु इहइ प्रसुताई॥ नाघहिं खग अनेक बारीसा। सर न होहिंते सुनु सब कीसा॥ मम भुज सागर बल जल पूरा। जहँ वुड़े बहु सुर नर सूरा॥ बीस पयोधि अगाध अपारा। को अस बीर जो पाइहि पारा॥ दिगपालन्ह मैं नीर भरावा। भूप सुजस खल मोहि सुनावा।। जों पै समर सुभट तव नाथा। पुनि पुनि कहिस जास गुन गाथा।। तो वसीठ पठवत केहि काजा। रिपु सन प्रीति करत निहं लाजा।। हरगिरि मथन निरित्व सम बाहू। पुनि सठ किप निज प्रभृहि सराहू।। दो०—सर कवन रावन सरिस खकर काटि जेहिं सीस।

हुने अनल अति हरप वहु वार साखि गौरोस ।।२८।। जरत विलोकें जबहिं कपाला। विधि के लिखे अंक निज भाला। नर कें कर आपन वध बाँची। हसें जानि विधि गिरा असाँची।। सोंड मन सप्रिहा गास निहं मोरें। लिखा विरंचि जरठ मित भोरें।। आन बीर वल सठ पम आगें। पुनि पुनि कहिंस लाज पित त्यागें।। कह अंगद सल्झ जग भाहीं। रावन तोहि समान को उनाहीं।। लाजवंत तव सहज लुभाल। निज मुख निज गुन कहिंस न काला।। सिर अरु सैल कथा चित रही। ताते वार बीस तैं कही।। सो भुजवल राखेह उर घाली। जीतें हु सहसवाहु बिल वाली।। सुनु मितमंद देहि अब पूरा। कार्टे सीस कि होइअ सरा।। इंद्रजालि कहुँ कहिअ न बीरा। काटइ निज कर सकल सरीरा।। दो०—जरिं पतंग मोह बस भार वहिं खरगृंद।

ते नहिं सर कहावहिं समुझि देखु मितमंद ॥२९॥ अब जिन बतवड़ाव खल करही। सुनु मम वचन मान परिदरही॥ दसमुख में न वसीठीं आयज । अस विचारि रघुवीर पठायउँ॥ बार बार अस कहइ कुपाला। नहिं गजारि जस वधें सुकाला॥ मन महुँ समुग्नि वचन प्रभु केरे। सहेउँ कठोर वचन सठ तेरे॥ नाहिं त किर ग्रुख भंजन तोरा। है जातें सीतिह वरजोरा।। जाने ज तव बल अधम सुरारी। सनें हिर आनिहि परनारी।। तैं निसिचर पित गर्ब बहुता। में रघुपित सेवक कर द्ता।। जों न राम अपमानिह डरऊँ। तोहि देखत अस कौतुक करऊँ।। दो०—तोहि पटिक मिह सेन हित चौपट किर तव गाउँ। तव जुबतिन्ह समेत सठ जनक सुतिह है जाउँ।।३०॥

जों अस करों तदिष न बड़ाई। मुएहि बधें निह कछ मनुसाई।। कौल कामबस कृषिन विमूढ़ा। अति दिरद्र अजसी अति बढ़ा।। सदा रोगबस संतत क्रोधी। बिष्नु बिमुख श्रुति संत बिरोधी।। तनु पोषक निंदक अघ खानी। जीवत सब सम चौदह प्रानी।। अस बिचारि खल बधउँ न तोही। अब जिन रिस उपजाविस मोही।। सिन सकोप कह निसिचर नाथा। अधर दसन दिस मीजत हाथा।। रे किप अधम मरन अब चहसी। छोटे बदन बात बड़ि कहसी।। कड़ जल्पिस जड़ किप बल जाकें। बल प्रताप बुधि तेज न ताकें।। दो०—अगुन अमान जानि तेहि दीन्ह पिता बनबास।

सो दुख अरु जुबती बिरह पुनि निसि दिन मम त्रास॥३१(क) जिन्ह के बल कर गर्ब तोहि अइसे मनुजअनेक। खाहिं निसाचर दिवस निसि मूढ़ समुझु तजिटेक॥३१(ख)॥

जब तेहिं कीन्हि राम के निन्दा। क्रोधवंत अति भयउ किंदा॥ हिर हर निंदा सुनइ जो काना। होइ पाप गोघात समाना॥ कटकटान किपकुंजर भारी। दुहु भुजदंड तमिक महि मारी॥ डोलत धरनि सभासद खसे। चले भाजि भय मारुत प्रसे॥ गिरत सँभारि उठा दसकंघर। भूतल परे मुकुट अति सुंदर।।
कल्ल तेहिं ले निज सिरन्हि सँवारे। कल्ल अंगद प्रभु पास पवारे।।
आवत मुकुट देखि कपि भागे। दिनहीं लूक परन विधि लागे।।
की रावन करि कोप चलाए। कुलिस चारिआवत अति धाए।।
कह प्रभु हँसि जनि हृदयँ डेराहू। लक्ष न असनि केतु नहिं राहू।।
ए किरीट दसकंघर केरे। आवत बालितनय के प्रेरे।।
दो०—तरिक प्यनसुत कर गहे आनि धरे प्रभु पास।

कौतुक देखिंहं भाळु किप दिनकर सिरस प्रकास ॥३२(क)॥ उहाँ सकोपि दसानन सब सन कहत रिसाइ। धरहु किपिंह धिर मारहु सुनि अंगद ग्रसुकाइ ॥३२(ख)॥

एहि बिध बेगि सुभट सब धावहु। खाहु भाछ किप जहेँ जहँ पावहु।।
मकटहीन करहु मिह जाई। जिअत धरहु तापस द्वौ भाई।।
पुनि सकोप बोलेउ जुबराजा। गाल बजावत तोहि न लाजा।।
मरु गर काटि निलंज कुलघाती। बल बिलोकि बिहरित निहं छाती
रे त्रिय चोर कुमारग गामी। खल मलरासि मंदमित कामी।।
सन्यपात जल्पिस दुर्वादा। भएसि कालबस खल मनुजादा।।
याको फल पाविगो आगें। बानर भाल चपेटन्हि लागें।।
रामु मनुज बोलत असि बानी। गिरिहं न तब रसना अभिमानी।।
गिरिहहिं रसना संसय नाहीं। सिरिन्ह समेत समर मिह मादीं।।

सो०—सो नर क्यों दसकंध वालि वध्यो जेहिं एक सर।

बीसहँ लोचन अंध धिग तव जन्म कुजाति जदु ॥३३(क)॥

तव सोनित कीं प्यास तृषित राम सायक निकर । तजडँ तोहि तेहि त्रास कडु जल्पक निसिचर अधम। ३३(स)।

मैं तव दसन तोरिबे लायक। आयस मोहि न दीन्ह रघुनायक। असि रिस होति दसउ मुख तोरौं। लंका गहि समुद्र महँ बोरौं। गुलरि फल समान तव लंका। बसहु मध्य तुम्ह जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा। आयस दीन्ह न राम उदारा। जुगुति सुनत रावन सुसुकाई। यूड़ सिखिहि कहँ वहुत झुठाई।। बालि न कबहुँ गाल अस मारा। मिलि तपसिन्ह तें भएसि लबारा साँचेहुँ मैं लगार अज बीहा। जों न उपारिज तब दस जीहा।। सङ्खि राम प्रताप कपि कोपा। सभा माझ पन करि पद रोपा।: जों मम चरन सकसि सठ टारी। फिरहिं राष्ट्र सीता मैं हारी॥ सुनहु सुभट सब कह इससीसा। पद गहि धरनि पछारहु कीसा।। इंद्रजीत आदिक बलवाना। हरिष उठे जहँ तहँ भट नाना। झपटहिं करि वल विपुल उपाई। पद न टरइ वैठहिं सिरु नाई।। पुनि उठि झपटहिं सुर आराती। टरइ न कीस चरन एहि भाँती। पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी। मोह बिटप नहिं सकहिं उपारी।।

दो०-कोटिन्ह मेघनाद सम सुभट उठे हरपाइ । झपटहिं टरें न किप चरन पुनि बैठहिं सिर नाइ।।३४(क)।। भूमिन छाँड़त किप चरन देखत रिपु मद भाग । कोटि बिघ्न ते संत कर मन जिमिनीति न त्याग ।।३४(ख)।।

किप बल देखि सकल हियँ हारे। उठा आपु किप के परचारे।। गहत चरन कह बालिकुमारा। मम पद गहें न तोर उबारा।। गहिस न राम चरन सठ जाई। सुनत फिरा मन अति सकुचाई।।
भयउ तैजहत श्री सब गई। मध्य दिवस जिमि सिस सोहई।।
सिंघासन बैठेउ सिर नाई। सानहुँ संपति सकल गँवाई।।
जगदातमा प्रानपित रामा। तास विद्युख किपि ल इ विश्रामा
उमा राम की भुकुटि विलासा। होई बिख पुनि पावइ नासा।।
त्नते कुलिस कुलिस तन करई। तास दूत पन कहु किपि टरई।।
पुनिकिप कही नीति विधि नाना। मान न ताहि कालु निअराना।।
रिपु मद मिथ प्रभु सुजस सुनायो। यह कहि चल्यो वालि नृप जायो
हतौं न खेत खेलाइ खेलाई। तोहि अविह का करों बड़ाई।।
प्रथमिंह तासु तनय कपि मारा। सो सुनि रावन भयउ दुखारा।।
जातुधान अंगद पन देखी। भय व्याकुल सब भए विसेषी।।
दो०-रियु वल धरिप हरिष किप बालितनय वल पुंज।

पुलक सरीर नयन जल गहे राम पद कंज ॥३५(क)॥ साँझ जानि दसकंधर भवन गयउ विलखाइ।

मंदोदरीं रावनिह बहुरि कहा समुझाइ १३५(ख)।।
कंतसगुझियन तजह कुमितिही। सोहन समर तुम्हिह रघुपितिही।।
रामानुज लघु रेख खचाई। सोउनिह नाचेहु असि मनुसाई।।
रिपय तुम्ह ताहि जितव संग्रामा। जाके दूत केर यह कामा।।
कौतुक रिंधु नाधि तव लंका। जायउ कि केहरी असंका।।
रखवारे हित विपिन उजारा। देखत तोहि अव्छ तेहि मारा।।
जारि मकल पुर कीन्हेसि छारा। कहाँ रहा वल गर्न तुम्हारा॥
अव पति मृषा गाल जिन मारहु। मोर कहा कलु दूर्व विचारहु॥

पित रघुपितिहि नृपित जिन मानहु। अग जग नाथ अतुल बल जानहु बान प्रताप जान मारीचा। तासु कहा निहं मानेहि नीचा।। जनक सभाँ अगनित भुपाला। रहे तुम्हउ बल अतुल बिसाला।। भंजि धनुष जानकी बिआही। तब संग्राम जितेहु किन ताही।। सुरपित सुत जानइ बल थोरा। राखा जिअत आँखि गिह फोरा।। सपनखा के गित तुम्ह देखी। तदिप हृद्यँ निहं लाज बिसेषी।। दो०—बिध बिराध खर दूषनिह लीलाँ हत्यो कबंध।

बालि एक सर मार्यो तेहि जानहु दसकंध ।।३६।।
जेहिं जलनाथ बँधायड हेला। उतरे प्रमु दल सहित मुबेला।।
कारुनीक दिनकर कुल केतू। दूत पठायड तब हित हेतू।।
सभा माझ जेहिं तब बल मथा। करि बरूथ महुँ मृगपित जथा।।
अंगद हनुमत अनुचर जाके। रन बाँकुरे बीर अति बाँके।।
तेहि कहँ पिय पुनि पुनि नर कहहू। मुधा मान ममता मद बहहू।।
अहह कंत कृत राम बिरोधा। कालबिबस मन उपज न बोधा।।
काल दंड गहि काहु न मारा। हरइ धर्म बल बुद्धि बिचारा।।
निकट काल जेहि आवत साई। तेहि अम होइ तुम्हारिहि नाई।।
दो०—दुइ सुत मरे दहेउ पुर अजहुँ पूर पिय देहु।

कृपासिधु रघुनाथ भिज नाथ बिमल जसु लेहु ।।३७॥ नारि बचन सुनि बिसिख समाना । सभाँ गयउ उठि होत बिहाना॥ बैठ जाइ सिघासन फूली । अति अभिमान त्रास सब भूली।। इहाँ राम अंगदिह बोलावा । आइ चरन पंकज सिरु नावा॥ अति आदर समीप बैठारी । बोले बिहाँसि कृपाल खरारी ॥ गिलतनय कौतुक अति मोही। तात सत्य कहु पूछउँ तोही।। रावनु जातुधान कुल टीका। भुज बल अतुल जासु जग लीका।। तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाए। कहहु तात कवनी विधि पाए।। सुनु सर्वम्य प्रनत सुखकारी। मुकुट न होहिं भूप गुन चारी।। साम दान अरु दंड विभेदा। नृप उर बसहिं नाथ कह बेदा।। नीति धर्म के चरन सुहाए। अस जियँ जानि नाथ पहिं आए।। दो०—धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवस दससीस।

तेहि परिहरि गुन आए सुनहु कोसलाधीस ॥३८(क)॥ परम चतुरता श्रवन सुनि विहँसे राम्र उदार।

समाचार पुनि सब कहे गढ़ के वालिकुमार ।।३८(ख)।।
रिप्रु के समाचार जब पाए। राम सचिव सब निकट वोलाए।।
लंका बाँके चारि दुआरा। केहि बिधि लागिअ करह विचारा।।
तव कपीस रिच्छेस बिभीषन। सुमिरि हृदयँ दिनकर कुल भूपन।।
करि विचार तिन्ह मंत्र दृढ़ावा। चारि अनी किप कटकु वनावा।।
जथाजोग सेनापित कीन्हे। जूथप सकल बोलि तव लीन्हे।।
प्रभु प्रताप किह सब समुझाए। सुनि किप सिंघनाद किर धाए।।
हरिपत राम चरन सिर नावहिं। गहि गिरि सिखर बीर सब धावहिं।।
गर्जहिं तर्जिहं भालु कपीसा। जय रघुवीर कोसलाधीसा।।
जानत परम दुर्ग अति लंका। प्रभु प्रताप किप चले असंका।।
पटाटोप किर चहुँ दिसि घेरी। मुखहिं निसान बजावहिं भेरी।।

दो॰—जयित राम जय लिंछमन जय कपीम मुग्रीय। गर्जिह सिंघनाद कपि भालु महा वल सींव॥ ३९॥

·लंकाँ भयउ कोलाहल भारी।सुना दसानन अति अ**हँकारी** ॥ देखहु वनरन्ह कैरि ढिठाई। बिहँसि निसाचर सेन बोलाई॥ आए कीस काल के प्रेरे। छुधावंत सब निसिचर प्रेरे॥ अस किह अइहास सठ कीन्हा। गृह जैठें अहार विधि दीन्हा।। सुभट सकल चारिहुँ दिसि जाहू। धरि धरि भाछ कीस सब खाहू।। उमा रावनहि अस अभिमाना। जिमिटिट्टिभ खग छत उताना।। चले निसाचर आयमु यागी। गहि कर भिडिपाल वर साँघी।। तोमर मुद्धर परसु प्रचंडा। सूल कृपान परिघ गिरिखंडा।। जिमि अरुनोपल निकर निहारी। धावहिं सठ खग मांस अहारी !! चोंच भंग दुख तिन्हिंह न सूझा। तिमि धाए मनुजाद अवुझा 🔠 ंदो०—नानायुध सर चाप धर जातुधान बल बीर। कोट कँगूरिन्ह चिंद जिए कोटि कोटि रनधीर ।। ४० ।। कोट कँगूरिन्ह सोहिं कैसे। येरु के संगति जनु वन वैसे । बाजिंह ढोल निसान जुझाऊ। सुनि धुनि होइ भटन्हि मन चाऊ।। बाजहिं सेरि नकीरि अपारा। सुनि कादर उर जाहिं दरारा।। देखिन्ह जाइ कपिन्ह के ठट्टा। अति बिसाल तनु भालु सुभट्टा 🔢 धावहिं गनहिं न अवघट घाटा। पर्वत फोरि करहिं गहि बाटा।!

उत रावन इत राम दोहाई। जयित जयित जय परी लराई।। निसिचर सिखर समूह ढहाविं। क्विंद घरिंद किप केरि चलाविं।। छं०—धिर कुधर खंड प्रचंड मर्केट भाछ गढ़ पर डारहीं। झपटिंद चरन गिंद पटिंक मिंदि भिज चलत बहुरि पचारहीं।।

कटकटाहिं कोटिन्ह भट गर्जिहिं। दसन ओठ काटिं अति तर्जिहिं॥

अति तरल तरुन प्रताप तरपिं तमिक गढ़ चिढ़ चिढ़ गए। किप भाळ चिढ़ मंदिरन्ह जहँ तहँ राम जसु गावत भए।। दो०-एक एक निसिचर गिह पुनि किप चले पराइ। उपर आपु हेठ भट गिरिह धरनि पर आइ॥ ४१।।

राम प्रताप प्रवल किपज्ञा। भदिहिं निसिचर सुभट वरूथा। चढ़े दुर्ग ग्रुनि जहँ तहँ वानर। जय रघुनीर प्रताप दिवाकर। चले निसाचर निकर पराई। प्रवल पवन जिमि घन समुदाई। हाहाकार भयउ पुर भारी। रोवहिं वालक आतुर नारी। सब मिलि देहिं रावनिह गारी। राज करत एहिं मृत्यु हँकारी। जो रन विम्रुख सुना में काना। केरि सुभट लंकेस रिसाना। सर्वसु खाइ भोग किर नाना। समर भूमि भए वल्लभ प्राना। समर स्वसु खाइ भोग किर नाना। समर भूमि भए वल्लभ प्राना। सम्मुख सरन वीर के सोभा। तव तिन्ह तजा प्रान कर लोगा। सन्मुख मरन वीर के सोभा। तव तिन्ह तजा प्रान कर लोगा। दो०—बहु आयुध धर सुभट सव भिरहिं पन्चारि पन्चारि।

न्याकुल किए भालु किप परिष त्रिम्नलिन्ह मारि॥ ४२॥ भय आतुर किप भागन लागे। जद्यिप उमा जीतिहिंह आगे॥ कोउ कह कहँ अंगद हनुमंता। कहँ नल नील दुविद वलवंता॥ निज दल विकल सुना हनुमाना। पिच्छम द्वार रहा वलवाना॥ मेघनाद तहँ करइ लराई। ट्रूट न द्वार परम किठनाई॥ पवनतन्य मन भा अति क्रोधा। गर्जेउ प्रवल काल सम जोधा॥ कृदि लंक गढ़ जपर आवा। गिहि गिरि मेघनाद कहुँ धावा॥

भंजेउ रथ सारथी निपाता।ताहि हृदय महुँ मारेसि लाता॥ दुसरें द्वत विकल तेहि जाना।स्यंदन वालि तुरत गृह आना॥ दो०—अंगद सुना पवनसुत गढ़ पर गयउ अकेल।

रन बाँकुरा बालिसुत तरिक चढ़ेंड किप खेल।। ४३॥ जुद्ध बिरुद्ध कुद्ध द्वी बंदर। राम प्रताप सुमिरि उर अंतर।। रावन भवन चढ़े द्वी धाई। करिहं कोसलाधीस दोहाई॥ कलस सित गिहिभव जुढहावा। देखि निसाचरपित भय पावा॥ नारि खंद कर पीटिहं छाती। अब दुइ किप आए उतपाती॥ किपिलीला किरितिन्हिह डेराविहें। रामचंद्र कर सुजसु सुनाविहें॥ पुनि कर गिह कंचन के खंभा। कहेन्हि करिअ उतपात अरंभा॥ गिर्ज परे रियु कटक मझारी। लागे मर्दे सुज बल भारी॥ काहुहि लात चपेटिन्ह केहू। भजहु न रामिह सो फल लेहू॥ दो० – एक एक सों मर्दिहं तोरि चलाविहं ग्रंड।

रावन आगें परहिं ते जनु फ़टहिं दिध कुंड।। ४४॥
महा महा मुखिआ जे पावहिं। ते पद गहि प्रभु पास चलाविहं।।
कहइ बिभीषनु तिन्ह के नामा। देहिं राम तिन्हहू निज धामा।।
खल मनुजाद द्विजािसप भोगी। पाविहं गति जो जाचत जोगी।।
उमा राम मृदुचित करुनाकर। बयर भाव सुमिरत मोहि निसिचर।।
देहिं परम गित सो जियँ जानी। अस कृपाल को कहहु भवानी।।
अस प्रभु सुनि न भजहिं भ्रम त्यागी। नर मितमंद ते परम अभागी।।
अंगद अरु हनुमंत प्रवेसा। कीन्ह दुर्ग अस कह अवधेसा।।
लंकाँ द्वौ किप सोहिं कैसें। मथिं सिंधु दुइ मंदर जैसें।।

दो०—भुज बल रिपु दल दलमिल देखि दिवस कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम आए जहँ भगवंत॥ ४५॥

प्रभु पद कमल सीस तिन्ह नाए। देखि सुभट रघुपति मन भाए।।
राम कृपा करि जुगल निहारे। भए विगतश्रम परम सुखारे।।
गए जानि अंगद हनुमाना। किरे भालु मर्कट भट नाना।।
जातुधान प्रदोष बल पाई। धाए करि दससीस दोहाई।।
निसिचर अनी देखिकिप किरे। जहँ तहँ कटकटाइ भट भिरे।।
द्वी दल प्रबल पचारि पचारी। लरत सुभट निहं मानिहं हारी।।
महाबीर निसिचर सब कारे। नाना बरन बलीमुख भारे।।
सबल जुगल दल समबल जोधा। कौतुक करत लरत करि कोधा।।
प्राविट सरद पयोद धनेरे। लरत मनहुँ मारुत के प्रेरे।।
अनिप अकंपन अरु अतिकाया। विचलत सेन कीन्हि इन्ह माया।।
भयउ निमिष महुँ अति अधिआरा। दृष्टि होइ रुधिरोपल छारा।।

दो०—देखि निविड़ तम दसहुँ दिसि किपदल भयउ खभार। एकिह एक न देखई जहँ तहुँ करिहं पुकार॥ ४६॥

सकल मरम रघुनायक जाना। लिए वोलि अंगद हनुमाना।।
समाचार सव किह समुझाए। सुनत कोपि किपकुंजर धाए।।
पुनि कृपाल हँसि चाप चढ़ावा। पावक सायक सपिद चलावा।।
भयउ प्रकास कतहुँ तम नाहीं। ग्यान उद्य जिमि संसय जाहीं।।
भाल बलीमुख पाइ प्रकासा। धाए हरप विगत अम त्रासा।।
हनुमान अंगद रन गाजे। हाँक सुनत रजनीचर भाजे।।
भागत भट पटकहिंधिर धरनी। करिं भाल किप अद्भुत करनी।।

गहि पद डारहिं सागर माहीं। मकर उरग झप धरि धरि खाहीं।। दो०-कछ मारे कछ घायल कछ गढ़ चढ़े पराइ। गर्जिहिं भाछ बलीभ्रुख रिपु दल बल बिचलाइ।। ४७ ॥ निसा जानि कपि चारिउ अनी।आए जहाँ कोसला धनी।। राम कुपा करि चितवा सबही। भए विगतश्रम बानर तबही।। उहाँ दसानन सचिव हँकारे। सब सन कहेसि सुभट जे मारे। आधा कटकु कपिन्ह संघारा। कहहु वेगि का करिअ विचारा। माल्यवंत अति जरठ निसाचर। रावन मातु पिता मंत्री बर 🕩 बोला बचन नीति अति पावन। सुनहु तात कछु मोर सिखावन। जब ते तुम्ह सीता हरि आनी। असगुन होहिं न जाहिं बखानी 🕜 बेद पुरान जासु जसु वायो। राम विम्रख काहुँ न सुख पायो 🖫 दो ० – हिरन्याच्छ श्राता सहित मधु कैटभ वलवान। जेहिं मारे सोइ अवतरेउ कृपासिध भगवान ॥४८(क)॥ मासपारा थण, पचीसवाँ विश्राम

कालरूप खल बन दहन गुनागार घनबोध ।
सिव बिरंचि जेहि सेवहिं तासों कवन बिरोध ॥४८(ख)॥
परिहरि बयरु देहु बैदेही। भजहु कुपानिधि परम सनेही ॥
ताके वचन बान सम लागे। करिआ ग्रह करि जाहि अभागे ॥
बूढ़ भएसिन तमरतेउँ तोही। अब जिन नयन देखावसि मोही ॥
तेहिं अपने मन अस अनुमाना। बध्यो चहत एहि कुपानिधाना॥
सो उठि गयउ कहत दुर्बादा। तब सकोप बोलेउ घननादा॥

कोतुक प्रात देखिअहु मोरा। करिहउँ बहुत कहों का धोरा।।
सिन सुत वचन भरोसा आवा। प्रीति समेत अंक बैठावा।।
करत विचार भयउ भिनुसारा। लागे किप पुनि चहूँ दुआरा।।
कोपि किपन्ह दुर्घट गहु घरा। नगर कोलाहलु भयउ घनेरा।।
विविधायुध धर निसिचर धाए। गड़ ते पर्वत सिखर उहाए।।
इं०-दाहे महीधर सिखर कोटिन्ह विविध विधि गोला चले।।
सकट विकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भए।।
गहि सैल तेहि गड़ पर चलावहिं जहँ सो तहँ निसिचर हए।।

दो०—मेघनाद सुनि अवन अस गढु पुनि छेंका आइ। उत्तरचो वीर दुर्ग तें सन्मुख चल्यो वजाइ॥ ४९॥

जत्या नार दुग त सन्भुख चल्या नजाइ।। छ९।।
कहँ कोसलाधीस द्वौ आता। धन्नी सकल लोक निख्याता।।
कहँ नल नील दुनिद सुग्रीना। अंगद हन्मंत नल सींना।।
कहाँ निभीपनु आताद्रोही। आज सनिह हिठ मारज ओही।।
अस किह किठन नान संधाने। अतिसय क्रोध अनन लिंग ताने।।
सर समूह सो छाई लागा। जनु सपच्छ धानहिं नहु नागा।।
जहँ तहँ परत देखिअहिं नानर। सन्मुख होइ न सके तेहि अनसर।।
जहँ तहँ भागि चले किप रीछा। निसरी सनिह जुद्द के ईछा।।
सो किप भाल न रन महँ देखा। कीन्हेसि जेहि न प्रान अनसेपा।।

दो -- दस दस सर सब मारेसि परे भूमि कपि बीर।

सिंहनाद करि गर्जी मेघनाद वल धीर॥ ५०॥ देखि पवनसुत कटक विहाला। क्रोधवंत जनु धाः महासैल एक तुरत उपारा। अति रिस मेवनाद पर डारा।। आवत देखि गयउ नभ सोई। रथ सारथी तुरग सब खोई।। बार बार पचार हनुमाना। निकट न आव मरम्र सो जाना।। रघुपति निकट गयउ घननादा। नाना भाँति करेसि दुर्बादा।। अस्र सस्र आयुध सब डारे। कौतुकहीं प्रभ्र काटि निवारे।। देखिप्रताप मूढ़ खिसिआना। करें लाग माया विधि नाना।। जिमि कोड करें गरुड़ सें खेला। डरपावे गहि स्वल्प संपेला।। दो०—जासु प्रबल माया बस सिव बिरंचि बड़ छोट।

ताहि दिखावइ निसिचर निज माया मित खोट।। ५१।।
नभ चिह वरष विपुल अंगारा। मिह ते प्रगट होहिं जलधारा।।
नाना भाँति पिसाच पिसाची।मारु काटु धुनि बोलिं नाची।।
बिष्टा प्य रुधिर कच हाड़ा।बरषइ कबहुँ उपल बहु छाड़ा।।
बरिष धूरि कीन्हेसि अधिआरा।सझ न आपन हाथ पसारा।।
कपि अञ्चलाने माया देखें।सब कर मरन बना एहि लेखें।।
कौतुक देखि राम मुसुकाने।भए सभीत सकल किप जाने।।
एक बान काटी सब माया।जिमिदिनकर हर तिमिर निकाया।।
कृपादृष्टि किप भालु बिलोके।भए प्रवल रन रहिं न रोके।।

दो - आयसु मागि राम पहिं अंगदादि कपि साथ।

लिखमन चले कुद्ध होइ बान सराप्तन हाथ।। ५२॥ छतजनयन उर बाहु त्रिसाला। हिमगिरि निभ तन्त कल्ल एक लाला इहाँ दसानन सुभट पठाए। नाना अस्त्र सस्त्र गहि धाए॥ भूधर नख विटपायुध धारी। धाए किप जय राम पुकारी॥

तव लिंग लें आयं हतुमाना। अतुज देखित्रभु अति दुख माना। जामवंत कह नैद सुषेना। लंकाँ रहइ को पठई लेना। धिर लघु रूप गयंउ हतुमंता। आनेउ अवन संयेत तुरंता।।

दो०-राम पदारबिंद सिर नायउ आइ सुषेन।

कहा नाम गिरि औषधी जाहु पवनस्रत लेन ।। ५५ ॥
राम चरन सरिएज उर राखी। चला प्रभंजनस्रत बल भाषी।।
उहाँ द्त एक भरस जनावा। रावनु कालनेमि गृह आवा।।
दसस्रख कहा भरस तेहि सुना। पुनि पुनि कालनेमि सिरुधुना।।
देखत तुम्हिह नगरु जेहिं जारा। तासु पंथ को रोकन पारा।।
भिज रघुपति करु हित आपना। छाँड़ हु नाथ मृषा जल्पना।।
नील कंज तनु संदर स्थामा। हृदयँ राखु लोचनाभिरामा।।
मैं तैं मोर सूड़ता त्यागू। महा मोह निसि सतत जागू।।
काल ब्याल कर भच्छक जोई। सपने हुँ समर कि जीतिअ सोई।।
दो०—सुनि दसकंठ रिसान अति तेहिं मन कीन्ह बिचार।

राम दूत कर मरीं बरु यह खल रत मल भार ।। ५६ ॥ अस कि चला रिचिस मग माया। सर मंदिर बर बाग बनाया।। मारुतसुत देखा सुभ आश्रम। म्रुनिहि बृझि जल पियौं जाइ श्रम। गच्छिस कपट बेप तहँ सोहा। मायापित दूतिह चह मोहा।। जाइ पवनसुत नायउ माथा। लाग सो कहै राम गुन गाथा।। होत महा रन रावन रामिहं। जितिहाहं राम न संसय या महिं।। इहाँ भएँ मैं देखउँ भाई। ग्यान दृष्टि बल मोहि अधिकाई।। मागा जल तेहिं दीन्ह कमंडल। कह कि नहिं अघाउँ थोरें जल। ।

सर मजन करि आतुर आवहु। दिच्छा देउँ ग्यान जेहिं पावहु।।

दो॰—सर पैठत कपि पद गहा मकरीं तब अकुलान । मारी सो धरि दिव्य तनु चली गगन चढ़ि जान ॥ ५७॥

कपि तव दरस भइउँ निष्पापा। मिटा तात मुनिवर कर सापा।।
अस किह गई अपछरा जवहीं। निसिचर निकट गयउ किप तवहीं
कह किप मिटा गुरदिखना लेहू। पाछें हमिह मंत्र तुम्ह देहू।।
सिर लंगूर लपेटि पछारा। निज तन्त प्रगटेसि मरती वारा।।
राम राम किह छाड़ेसि प्राना। सुनि मन हरिष चलेउ हनुमाना।।
देखा सैल न औपध चीन्हा। सहसा किप उपारि गिरि लीन्हा।।
गिहि गिरि निसि नभधावत भयऊ। अवधपुरी ऊपर किप गयऊ।।

दो०-देखा भरत विसाल अति निसिचर मन अनुमानि ।

विज्ञ फर सायक मारेड चाप श्रवन लगि तानि ॥५८॥
परेड प्रुरुष्ठि मिह लगित सायक। समिएत राम राम रघुनायक॥
सिन त्रिय वचन भरत तव धाए। किप समीप अति आतुर आए॥
विकल विलोक्ति कीस उर लावा। जागत निह बहु भाँति जगावा॥
पुख मलीन मन भए दुखारी। कहत वचन भिर लोचन वारी॥
जेहिं विधि राम विपुख मोहि कीन्हा। तेहिं पुनि यह दालन दुख दीन्हा
जों मोरें मन वच अरु काया। त्रीति राम पद कमल अमाया॥
तौ किप होउ विगत श्रम खला। जों मो पर रघुपति अनुद्रुला॥
सनत बचन उठि वैठ कपीसा। किह जय जयित कोमलाधीसा॥

सो०-लीन्ह किपिहि उर लाइ पुलकित तनु लोचन सजल । प्रीति न हृदयँ समाइ सुमिरि राम रघुकुलतिलक ॥५९॥

तात कुसल कहु सुखिनधान की। सिहत अनुज अरु मातु जानकी।।
किप सब चिरत समास बखाने। भए दुखी मन महुँ पिछताने।।
अहह देव में कत जग जायउँ। प्रभु के एकहु काज न आयउँ।।
जानि कुअवसरु मन धिर धीरा। पुनि किप सन बोले बलबीरा।।
तात गहरु होइहि तोहि जाता। काज नसाइहि होत प्रभाता।।
चढु मम सायक सेल समेता। पठवौं तोहि जहँ कुपानिकेता।।
सुनि किप मन उपजा अभिमाना। मोरें भार चिलहि किमि बाना।।
राम प्रभाव विचारि बहोरी। बंदि चरन कह किप कर जोरी।।

दो०—तव प्रताप उर राखि प्रभु जैहउँ नाथ तुरंत । अस कहि आयसु पाइ पद बंदि चलेउ हनुमंत ॥६०(क)॥ भरत बाहु बल सील गुन प्रभु पद प्रीति अपार । मन महुँ जात सराहत पुनि पुनि पवनकुमार ॥६०(ख)॥

उहाँ राम लिखमनिह निहारी। बोले बचन मनुज अनुसारी।।
अर्घ राति गई किप निहं आयउ। राम उठाई अनुज उर लायउ।।
सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ। बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ।।
मम हित लागि तजेहु पितु माता। सहेहु बिपिन हिम आतप बाता।।
सो अनुराग कहाँ अब भाई। उठहु न सुनि मम बच बिकलाई।।
जौं जनतेउँ बन बंधु बिछोहू। पिता बचन मनतेउँ निहं ओहू।।
सुत बित नारि भवन परिवारा। हो है जाहिं जग बारिहं बारा।।
अस बिचारि जियँ जागहु ताता। मिलई न जगत सहोदर आता।।

जथा पंख विनु खग अति दीना। मिन विनु फिन करिवर कर हीना अस सम जिवन वंधु विनु तोही। जों जड़ देव जिआवें मोही।। जेंहउँ अवध कौन मुहु लाई। नारि हेतु प्रिय भाइ गँवाई।। वरु अपजस सहतेउँ जग माहीं। नारि हानि विसेप छित नाहीं।। अब अपलोक्क सोक्क सुत तोरा। सिहिहि निद्धर कठोर उर मोरा।। निज जननी के एक कुमारा। तात तासु तुम्ह प्रान अधारा।। सोंपेसि मोहि तुम्हिह गहि पानी। सब विधि सुखद परम हित जानी उतरु काह देहउँ तेहि जाई। उठि किन मोहि सिखावहु भाई।। बहु विधि सोचत सोच विमोचन। सबत सिलल राजिब दल लोचन उमा एक अखंड रघुराई। नर गित भगत कुपाल देखाई।। सो०-प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भए बानर निकर।

आइ गयउ हनुमान जिमि करुना महँ वीर रस ॥६१॥ हरिए राम मेटेउ हनुमाना। अति कृतग्यप्रभु परम सुजाना॥ तुरत वैद तव कीन्हि उपाई। उठि वैठे लिछमन हरपाई॥ हदयँ लाइ प्रभु मेंटेउ भाता। हरिष सकल भाल किप नाता॥ किप पुनि वैद तहाँ पहुँचाना। जेहि निधि तनिह ताहि लड्आना यह क्तांत दसानन सुनेऊ। अति निपाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ॥ न्याकुल कुंभकरन पहिँ आना। निनिध जनन किर ताहि जगाना॥ जागा निसिचर देखिश कैसा। मानहुँ कालु देह धिर वैसा॥ इंभकरन वृद्धा कहु भाई। काहे तन मुख रहे मुखाई॥ कथा कही सन्न तेहिं अभिनानो। जेहि प्रकार सीता हिर आनी॥ तान किपन्ह सन्न निसिचर मारे। महा नहा जोधा संवारे॥

दुर्मुख सुरिष्ठु मनुज अहारी। भट अतिकाय अकंपन भारी॥ अपर महोदर आदिक बीरा। परे समर महि सब रनधीरा॥ बो०-सुनि दसकंधर बचन तब क्वंभकरन बिलखान।

जगदंवा हरि आनि अब सठ चाहत कल्यान। १६२॥
भल न कीन्ह तैं निसिचर नाहा। अब मोहि आइ जगाएहि काहा॥
अजहूँ तात त्यागि अभिमाना। भजहु राम होइहि कल्याना॥
हैं दससीस मनुज रघुनायक। जाके हनूमान से पायक॥
अहह बंधु तैं कीन्हि खोटाई। प्रथमिहं मोहि न सुनाएहि आई॥
कीन्हेहु प्रभु बिरोध तेहि देवक। सिव बिरंचि सुर जाके सेवक॥
नारद मुनि मोहि ग्यान जो कहा। कहतेउँ तोहि समय निरवहा॥
अब भरि अंक भेंदु मोहि भाई। लोचन सुफल करों मैं जाई॥
स्थाम गात सरसीरुह लोचन। देखों जाइ तापत्रय मोचन॥
दो०—राम रूप गुन सुमिरत मगन भयउ छन एक।

रावन मागेउ कोटि घट मद अरु महिष अनेक।।६३।।
महिष खाइ किर मिदरा पाना। गर्जा बज्जाघात समाना।।
कुंभकरन दुर्मद रन रंगा। चला दुर्ग तिज सेन न संगा।।
देखि बिभीषनु आगें आयउ। परेउ चरन निज नाम सुनायउ।।
अनुज उठाइ हृदयँ तेहि लायो। रघुपति भक्त जानि मन भायो।।
तात लात रावन मोहि मारा। कहत परम हित मंत्र बिचारा।।
तेहिं गलानि रघुपति पिहं आयउँ। देखि दीन प्रभु के मन भायउँ।।
सन् सुन भयउ कालबस रावन। सो कि मान अब परम सिखावन।।
धन्य धन्य तैं धन्य विभीषन। भयह तात निसिचर कुल भूषन।।

वंधु वंस तें कीन्ह उजागर।भजेहु राम सोभा सुख सागर।।

ढो०-वचन कर्म मन कपट तजि भजेहु राम रनधीर।

जाहु न निज पर सङ्ग मोहि भयउँ काल स बीर ॥६४॥ वंधु वचन सुनि चला विभीपन। आयउ जहँ त्रैलोक विभूपन॥ नाथ भृथराकार सरीरा। छंभकरन आवत रनधीरा॥ एतना कपिन्ह सुना जब काना। किलकिलाइ धाए यलवाना॥ लिए उठाइ विटप अरु भृथर। कटकटाइ डारहिं ता ऊपर॥ कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा। करिहं भालु कपि एक एक बारा॥ मुखोन मनु तनु टरचो न टारचो। जिमि गज अर्क फलिन को मारचो॥ तब मारुतसुत मुठिका हन्यो। परचोधरिन व्याकुल सिर धुन्यो॥ पुनि उठि तेहिं मारेड हनुमंता। घुमित भृतल परेड तुगंता॥ पुनि जल नीलिह अविन पहारेसि। जहं तहँ पटिक पटिक मट टारेनि॥ चली चलीमुख सेन पराई। अति भय त्रसिन न कोड समुहाई॥ व्यं — अंगदादि कपि मुरुछित किर समेत सुग्रीव। कॉस दावि कपिराज कहँ चला अमित वल सींव॥६५॥ कॉस दावि कपिराज कहँ चला अमित वल सींव॥६५॥

उमा करतरघुपति नरलीला। खेलत गरुड़ जिमि अहिगन मीला।।
भृकृटि भंग जो कालि खाई। ताहि कि सोहइ ऐमि लराई।।
जगपाविन कीरित विन्तरिहिंहें। गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहिंहें।।
गुरुछा गई मारुतमुत जागा। मुग्रीविह तव खोजन लागा।।
मुग्रीवह के मुरुछा बीती। नियुक्ति गयउ तेहिं मृतक प्रतीती।।
काटेसि दमन नामिका काना। गरिज अकास चलेउ तेहिं जाना।।
गहेउ चरन गहि भृमि पछारा। अति लाध्व उठि पुनि नेदि मागा।

पुनि आयउ प्रभु पहिं बलवाना। जयति जयति जयकृपानिधाना॥ नाक कान काटे जियँ जानी। फिरा क्रोध करि भइ मन ग्लानी॥ सहज भीम पुनि बिन्तु श्रुति नासा। देखत कपिदल उपजी त्रासा॥ दो०—जय जय जय रघुवंस मनि धाए कपि दे हुह।

एकिह बार तासु पर छाड़ेन्हि गिरि तरु जह ।।६६॥ कुंभकरन रन रंग बिरुद्धा।सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा।। कोटिकोटि किप धिर धिर खाई। जनु टीड़ी गिरि गुहाँ समाई॥ कोटिन्ह गिह सरीर सन मदी। कोटिन्ह मीजि मिलव मिह गदी॥ सुखनासा अवनन्हि की बाटा। निसरि पराहिं भालु किप ठाटा॥ रन मद मत्त निसाचर द्वी। बिस्व ग्रसिह जनु एहि बिधि अपी॥ सुरे सुभट सब फिरहिं न फेरे। सझ न नयन सुनहिं नहिं टेरे॥ कुंभकरन किप फीज बिडारी। सुनि धाई रजनीचर धारी॥ देखी राम बिकल कटकाई। रिपु अनीक नाना बिधि आई॥ दो०—सुनु सुग्रीव बिभीषन अनुज सँभारेहु सैन।

वा॰—सुनु सुग्रीव विशेषन अनुज सभारेहु सन।
मैं देखउँ खल बल दलिह बोले राजियनैन।।६७॥
कर सारंग साजि किंदि भाथा। अरि दल दलन चले रघुनाथा।।
प्रथम कीन्हि प्रभु धनुष टँकोरा। रिपु दल बिधर भयउ सुनि सोरा।।
सत्यसंध छाँड़े सर लच्छा। कालसर्प जनु चले सपच्छा।।
जहँ तहँ चले बिपुल नाराचा। लगे कटन भट विकट पिसाचा।।
कटिह चरन उर सिर भुजदंडा। बहुतक बीर होहिं सत खंडा।।
घुमिं घुमिं घायल मिह परहीं। उठि संभारि सुभट पुनि लरहीं।।
छागत बान जल्द जिमि गाजिह । बहुतक देखि किंदन सर भाजिह ॥

रंड प्रचंड मुंड विनु धावहिं। थरु धरु मारु मारु धुनि गावहिं।। दो०-छन महुँ प्रभु के सायकन्हि काटे विकट पिसाच।

पुनि रघुवीर नियंग महुँ प्रविसे सव नाराच।। ६८॥

कुंभकरन मन दील विचारी। हति छन माझ निसाचरधारी।।
भा अति कुद्र महावल वीरा। कियो सृगनायक नाद गँभीरा।।
कोपि महीधर लेइ उगरी। डारइ जह मर्कट भट भारी।।
आवत देखि सेल प्रभु भारे। सरिन्ह काटि रज सम करिडारे।।
पुनिधनु तानि कोपि रचुनायक। छाँड़े अति कराल वहु सायक।।
तनु महुँ प्रवित्ति निसरि सर जाहीं। जिमि टामिनि धन माझ समाही।।
सोनित स्रवत सोह तनु कारे। जनु कजल गिरि गेरु पनारे।।
विकल विलोकि भालु किपधाए। विहँसा जवहिं निकट किप आए।।

दो०-महानाद करि गर्जी कोटि कोटि गहि कीस।

महि पटकइ गजराज इव सपथ करइ दससीस।। ६९ ॥
भागे भाल वलीमुख ज्या। वृक्त विलोकि जिमि मेप वरूथा॥
चले भागि किप भाल भवानी। विकल पुकारत आरत वानी॥
यह निसिचर दुकाल सम अहई। किप कुल देस परन अव चहई॥
कुषा वारिधर राम खारी। पाहि पाहि प्रनतारित हारी॥
सकरन वचन सुनत भगवाना। चले सुधारि सरासन बाना॥
राम सेन निज पार्छे वाली। चले सकाप महावलसाली॥
सिंचि धनुष सर सन संधाने। छुटे तीर सरीर समाने॥
लागन सर धावा रिग भग। जुबर टगमगन डोलिन धना।
लीनह एक तेहिं सेल उपाटी। रचुकुलिलक गृहा सोइ काटी॥

पुनि आयउ प्रभु पहिं बलवाना। जयित जयित जयकृपानिधाना॥ नाक कान काटे जियँ जानी। फिरा क्रोध किर भइ मन ग्लानी॥ सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा। देखत किप दल उपजी त्रासा॥ दो०—जय जय जय रघुवंस मनि धाए किप दे हुह।

एकिह बार तासु पर छाड़ेन्हि गिरि तरु जूह ।।६६।। कुंभकरन रन रंग बिरुद्धा।सन्मुख चला काल जनु कुद्धा।। कोटिकोटि किप धिर धिर खाई। जनु टीड़ी गिरि गुहाँ समाई।। कोटिन्ह गिह सरीर सन मदी। कोटिन्ह मीजि मिलव मिह गदी।। मुखनासा श्रवनन्हि की बाटा। निसरि पराहिं भालु किप ठाटा।। रन मद मत्त निसाचर दर्पा। बिस्त ग्रिसिह जनु एहि विधि अपी।। मुरे सुभट सब फिरहिं न फरे। सझ न नयन सुनिहं निहं टेरे।। कुंभकरन किप फौज बिडारी। सुनि धाई रजनीचर धारी।। देखी राम बिकल कटकाई। रिपु अनीक नाना बिधि आई।। दो०—सुनु सुग्रीव बिभीषन अनुज सँभारेहु सैन।

मैं देखउँ खल बल दलिह बोले राजियनैन।।६७॥ कर सारंग साजि किट भाथा। अरि दल दलन चले रघुनाथा।। प्रथम कीन्हि प्रभु धनुष टँकोरा। रिपु दल बिधर भयउ सिन सोरा।। सत्यसंध छाँड़े सर लच्छा। कालसर्प जनु चले सपच्छा।। जहँ तहँ चले बिपुल नाराचा। लगे कटन भट विकट पिसाचा।। कटिह चरन उर सिर भुजदंडा। बहुतक बीर होहिं सत खंडा।। घुमिं घुमिं घायल महि परहीं। उठि संभारि सुभट पुनि लरहीं।। छागत बान जलद जिमि गाजिह । बहुतक देखि कठिन सर भाजिह ॥

रुंड प्रचंड मुंड विनु धावहिं। धरु धरु मारु मारु धुनि गावहिं॥

दो०-छन महुँ प्रभु के सायकन्हि काटे विकट पिसाच।
पुनि रघुवीर निपंग महुँ प्रविसे सब नाराच॥ ६८॥

कुंभकरन मन दील विचारी। हित छन माझ निसाचरधारी।।
भा अति कुद्र महावल वीरा। कियो मृगनायक नाद गँभीरा।।
कोपि महीधर लेइ उगारी। डारइ जहँ मर्कट भट भारी।।
आवत देखि सैल प्रभु भारे। सरिन्ह काटि रज सम करिडारे।।
पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक। छाँड़े अति कराल वहु सायक।।
तनु महुँ प्रविति निसरि सर जाहीं। जिमि दामिनि वन माझ समाहीं।।
सोनित स्वयत सोह तनु कारे। जनु कजल गिरि गेरु पनारे।।
विकल विलोकि भालु कपिधाए। विहँसा जवहिं निकट कपिआए।।

दो०-महानाद करि गर्जी कोटि कोटि गहि कीस।

महि पटकइ गजराज इव सपथ करइ दससीस।। ६९ ।।
भागे भाछ वलीमुख जूथा। वृकु विलोकि जिमि मेप बरूथा।।
चले भागि किप भाछ भजानी। विकल पुकारत आरत बानी।।
यह निसिचर दुकाल सम अहई। किप कुल देस परन अब चहई॥
कुपा बारिधर राम खरारी। पाहि पाहि प्रनतारित हारी।।
सकरुन बचन सुनत भगवाना। चले सुधारि सरासन बाना।।
राम सेन निज पार्छे घाली। चले सकोप महावलसाली।।
खैंचि धनुष सर सत संधाने। छूटे तीर सरीर समाने।।
लागत सर धात्रा रिस भरा। कुधर डगमगत डोलित धरा।।
लीन्ह एक तेहिं सेल उपाटी। रचुकुलितलक भुजा सोइ काटी।।

विसिख निकर निसचर मुख भरेऊ। तदिप महाबल भूमि न परेऊ॥ सरिन्ह भरा मुख सन्मुख धावा। काल त्रोन सजीव जनु आवा॥ तब प्रमु कोपि तीव्र सर लीन्हा। धर ते भिन्न तासु सिर कीन्हा॥ सो सिर परेड दसानन आगें। विकल भयउ जिमिकिन मिन त्यागें॥ धरिन धसइ धर धाव प्रचंडा। तब प्रमु कांटि कीन्ह दुइ खंडा॥

परे सूमि जिमि नभ तें सूधर। हेठ दावि किप भाछ निसाचर।। तासु तेज प्रभ्व बदन समाना। सुर मुनि सबहिं अचंभव माना।। सुर दुंदुभीं बजाविहं हरषिं। अस्तुति करिं सुमन बहु बरषिं।। करि बिनती सुर सकल सिधाए। तेही समय देवरिषि आए॥

गगनोपरि हरि गुन गन गाए। रुचिर बीररस प्रभु मन भाए।। वेगि हतहु खल कहि मुनि गए। राम समर महि सोभत भए।।

छं०-संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल कोसल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुन तन सोनित कनी।। भुजजुगल फेरत सर सरासन भाल किप चहु दिसि बने। कह दास तुलसी कहिन सक छवि सेष जेहि आनन घने।।

पनव निसान घोर रव बाजहिं। प्रलयसमय के घन जनु गाजहिं॥ भेरि नफीरि वाज सहनाई। मारू राग सुभट सुखदाई॥ केहिर नाद बीर सब करहां। निज निज बल पौरुष उच्चरहीं॥ कहइ दसानन सुनहु सुभट्टा। मईहु भालु किपन्ह के ठट्टा॥ हीं मारिहउँ भूष द्वौ भाई। अस किह सन्मुख फीज रेंगाई॥ यह सुधि सकल किपन्ह जब पाई। धाए किर रघुबीर दोहाई॥

छं०-धाए विसाल कराल मर्कट भालु काल समान ते।
मानहुँ सपच्छ उड़ाहिं भूधर बृंद नाना बान ते।।
नख दसन सैल महाद्वमायुध सबल संक न मानहीं।
जय राम रावन मत्त गज मृगराज सुजसु बखानहीं।।
दो०-दुहु दिसि जय जयकार करि निज निज जोरी जानि।

भिरे चीर इत रामिह उत रावनिह बखानि।।७९।।
रावनु रथी विरथ रघुबोरा। देखि विभीषन भयउ अधीरा।।
अधिक प्रीति मन भा संदेहा। बंदि चरन कह सहित सनेहा।।
नाथ न रथ निहं तन पद त्राना। केहि बिधि जितव बीर बलवाना।।
सुनहु सखा कह कृपानिधाना। जेहिं जय होइ सो स्यंदन आना।।
सीरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका।।
बल विवेक दम परिहत घोरे। छमा कृपा समता रजु जोरे।।
ईस भजनु सारथी सुजाना। बिरित चर्म संतोष कृपाना।।
दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा। बर बिग्यान कठिन कोदंडा।।
अमल अचल मन त्रान समाना। सम जम नियम सिलीमुख नाना।।
कवच अभेद विश्व गुर पूजा। एहि सम विजय उपाय न द्जा।।

तिन्हि ग्यान उपदेसा रावन। आपुन मंद कथा सुभ पावन।।
पर उपदेस कुसल बहुतेरे। जे आवरिह ते नर न घनेरे।।
तिसा सिरानि भयउ भिनुसारा। लगे भालु किप चारिहुँ द्वारा।।
सुभट बोलाइ दसानन बोला। रन सन्मुख जा कर मन डोला।।
सो अवहीं वरु जाउ पराई। संजुग विमुख भएँ न भलाई।।
निज भुज बल में बयरु बढ़ावा। देहुउँ उत्तरु जो रिपु चढ़ि आवा।।
अस किह मरुत बेग रथ साजा। बाजे सकल जुझाऊ बाजा।।
चले वीर सब अतुलित बली। जनु कज्जल के आँधी चली।।
असगुन अमित होहिं तेहि काला। गनइ न भुज बल गई बिसाला।।

छं०-अति गर्व गनइन सगुन असगुन स्रवहिं आयुध हाथ ते। भट गिरत रथ ते वाजि गज चिकरत भाजहिं साथ ते।। गोमाय गीध कराल खर रव स्वान बोलहिं अति घने। जनु कालदृत उलूक वोलहिं वचन परम भयावने।।

दो०—ताहि कि संपति सगुन सुभ सपनेहुँ मन विश्राम।

भूत द्रोह रत मोह बस राम विग्रुख रित काम।।७८।।

चलेड निसाचर कटकु अपारा। चतुरंगिनी अनी बहु धारा।।

विविधि माँति बाहन रथ जाना। विपुल बरन पताक ध्वज नाना।।

चले मत्त गज जूथ घनेरे। प्राबिट जलद मरुत जनु प्रेरे।।

बरन बरन बिरदेत निकाया। समर सूर जानिह वहु माया।।

अति विचित्र बाहिनी बिराजी। बीर बसंत सेन जनु साजी।।

चलत कटक दिगिसंधुर डगहीं। छुभित पयोधि कुधर डगमगहीं।।

उठी रेनु रिब गयड छपाई। मरुत थिकत बसुधा अकुलाई।।

धरु मारु काडु पछारु घोर गिरा गगन महि भरि रही। जय राम जो तृन ते कुलिस कर कुलिस ते कर तृन सही॥२॥ दो०—निज दल बिचलत देखेसि बीस भुजाँ दस चाप।

रथ चिह चलेउ दसानन फिरह फिरह किर दाप ॥८१॥
धायउ परम क्रुद्ध दस कंधर। सन्मुख चले हूह दें बंदर॥
गिह कर पादप उपल पहारा। डारेन्हि ता पर एकिह वारा॥
लागिह सेल बज्ज तन तास्स। खंड खंड होई फूटि आस्स॥
चला न अचल रहा रथ रोपी। रन दुर्मद रावन अति कोषी॥
इत उत झपिट दपिट किप जोधा। मदें लाग भयउ अति कोधा॥
चले पराइ भालु किप नाना। त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना॥
पाहि पाहि रघुबीर गोसाई। यह खल खाइ काल की नाई॥
तेहिं देखे किप सकल पराने। दसहँ चाप सायक संधाने॥

छं०-संधानि धनु सर निकर छाड़ेसि उरग जिमि उड़ि लागहीं। रहे पूरि सर धरनी गगन दिसि विदिसि कहँ कि भागहों।। भयो अति कोलाहल बिकल किप दल भाछ बोलहिं आतुरे। रघुवीर करुना सिंधु आरत बंधु जन रच्छक हरे।। दो०-निज दल विकल देखि किट किस निषंग धनु हाथ।

लिखन चले कुद्ध होइ नाइ राम पद माथ।।८२।। रे खल का मारिस किप भाल्। मोहि बिलोकु तोर मैं काल्।। खोजत रहेउँ तोहि सुतवाती। आजु निपाति जुड़ावउँ छाती।। अस किह छाड़ेसि बान प्रचंडा। लिखिमन किए सकल सत खंडा।। कोटिन्ह आयुध रावन डारे। तिल प्रवान किर काटि निवारे।। सखा धर्ममय अस रथ जाकें। जीतन कहँ न कतहुँ रिपु ताकें।। दो०-महा अजय संसार रिपु जीति सकइ सो बीर।

जाकें अस रथ हाइ दृढ़ सुनहु सखा मितधीर ।।८०(क)।। सुनि प्रभु वचन निर्मापन हरिप गहे पद कंज। एहि मिस मोहि उप इसेहु राम कृपा सुख पुंज।।८०(ख)।। उत पचार दसकंधर इत अंगद हनुमान। लस्त निसाचर भालु किप किरिनज निज प्रभुआन।।८०(ग)।।

सुर त्रक्षादि सिद्ध मुनि नाना। इखन रन नभ चढ़े विमाना।। हमहू उमा रहे तेहि संगा।देखत राम चरित रन रंगा।। सुभट समर रस दुहु दिसि माते। कपि जयसील राम बल ताते।। एक एक सन भिरहिं पचारहिं। एकन्ह एक मर्दिं महि पारहिं॥ मारहिं काटहिं धरहिं पछारहिं। सीस तोरि सीसन्ह सन मारहिं॥ उदर विदारहिं भुजा उपारहिं। गहि पद अविन पटिक भट डारहिं।। निसिचर भट महि गाड़िहं भालू। ऊपर ढारि देहिं बहु बाल्हु॥ बीर बलीमुख जुद्ध विरुद्धे। देखिअत विपुल काल जनु क्रुद्धे।। छं०-कुद्धे कृतांत समान कपितन स्रवत सोनित राजहीं। मर्दहिं निसाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहीं।। मारहिं चपेटिन्ह डाटि दातन्ह काटि लातन्ह मीजहीं। चिकरहिं मर्फेट भालु छल बल करहिं जेहिं खल छी जहीं।।१॥ धरि गाल फारहिं उर विदारहिं गल अँतावरि मेलहीं। प्रह्लादपति जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेलहीं।।

दो० - उहाँ दसानन जागि करि करै लाग कछ जग्य।

राम बिरोध बिजय चह सठ हठ बस अति अग्य।।८४।। इहाँ बिभीषन सब सुधि पाई। सपिद जाइ रघुपितिहि सुनाई।। नाथ करइ रावन एक जागा। सिद्ध भएँ नहिं मिरिहि अभागा।। पठवहु नाथ बेगि भट बंदर। करिहं बिधंस आव दसकंधर।। प्रात होत प्रसु सुभट पठाए। हनुमदादि अंगद सब धाए।। कौतुक कृदि चढ़े किप लंका। पैठे रावन भवन असंका।। जग्य करत जबहीं सो देखा। सकल किपन्ह भा क्रोध बिसेपा।। रन ते निलजभाजि गृह आवा। इहाँ आइ बक ध्यान लगावा।। अस किहे अंगद मारा लाता। चितव न सठ खारथ मन राता।।

छ०—निहं चितव जब किर कोप किप गिह दसन लातन्ह मारहीं।।
धिर केस नारि निकारि बाहेर तेऽतिदीन पुकारहीं।।
तब उठेउ कुद्ध कृतांत सम गिह चरन वानर डारई।।
एहि बीच किपन्ह बिधंस कृत मख देखि मन महुँ हारई।।

दो०—जग्य बिधंसि कुसल कपि आए रघुपति पास। चलेउ निसाचर कुद्ध होइ त्यागि जिवन के आस॥८५॥

चलत होहिं अति असुभ भयंकर। बैठिहें गीध उड़ाइ सिरन्ह पर।।
भयउ कालबस काहु न माना। कहेसि बजावहु जुद्ध निसाना।।
चली तमीचर अनी अपारा। बहु गज रथ पदाति असवारा।।
प्रभ्र सन्मुख धाए खल कैसें। सलभ समूह अनलकहँ जैसें।।
इहाँ देवतन्ह अस्तुति कीन्ही। दारुन विपति हमहि एहिं दीन्ही।।
अव जिन राम खेलावहु एही। अतिसय दुखित होति बैदेही।।

पुनि निज वानन्ह कीन्ह प्रहारा। स्यंदनु भंजि सारथी मारा।। सत सत सर मारे दस भाला। गिरि संगन्ह जनु प्रविसिहं व्याला।। पुनि सत सर मारा उर माहीं। परेज धरनि तल सुधि कछु नाहीं।। उठा प्रवल पुनि मुरुछा जागी। छाड़िसि ब्रह्म दीन्हि जो साँगी।।

छं०—सो ब्रह्म दत्त प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी सही। परचो बीर विकल उठाव दसमुख अतुल बल महिमा रही।। ब्रह्मांड भवन विराज जार्के एक सिर जिमि रज कनी। तेहि चह उठावन मूढ़ रावन जान नहिं त्रिभुअन धनी।।

टोल-देखि पवनसुत थायउ वोलत बचन कठोर। आवत कपिहि हन्यो तेहिं मुष्टि प्रहार प्रघोर॥८३॥

जातु टेकि किप भूमि न गिरा। उठा सँभारि बहुत रिस भरा।।
मुठिका एक ताहि किप मारा। परेंड सेल जनु बज्र प्रहारा।।
मुरुछा गै बहोरि सो जागा। किप बल बिपुल सराहन लागा।।
धिग धिग मम पौरुष धिग मोही। जौं तैं जिअत रहेसि सुरहोही।।
अस किह लिछिमन कहुँ किप ल्यायो। देखि दसानन बिसमय पायो
कह रघुवीर समुझ जियँ आता। तुम्ह कृतांत भच्छक सुर त्राता।।
सुनत बचन उठि बैठ कृपाला। गई गगन सो सकति कराला।।
पुनि कोदंड बान गिह धाए। रिपु सन्मुख अति आतुर आए।।
छं०-आतुर बहोरि बिभंजि स्यंदन सत हित ब्याकुल कियो।
गिरचो धरनि दसकंधर विकलतर बान सत बेध्यो हियो।।

सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका लै गयो। रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोरि प्रभ्र चरनिह नयो॥ जलजंतु गज पदचर तुरग खर बिबिध बाहन को गने। सर सक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने।। दो०-बीर परहिं जनु तीर तरु मज्जा बहु बह फेन।

कादर देखि डरहिं तहँ सुभटन्ह के मन चेन।।८७॥
मजिह भूत पिसाच बेताला। प्रमथ महा झोटिंग कराला॥
काक कंक ले भुजा उड़ाहीं। एक ते छीनि एक ले खाहीं॥
एक कहिंह ऐसिउ सौंघाई। सठहु तुम्हार दिरद्र न जाई॥
कहँरत भट घायल तट गिरे। जहँ तहँ मनहुँ अर्धजल परे॥
सैंचिह गीध आँत तट भए। जनु बंसी खेलत चित दए॥
बहु भट बहिंह चढ़े खग जाहों। जनु नावि खेलहिं सिर माहीं॥
जोगिनि भिर भिर खप्परसंचिह। भूत पिसाच बधू नभ नंचिह।।
अट कपाल करताल बजाविह। चामुंडा नाना बिधि गाविह।।
जंबुक निकर कटकट कट्टहिं। खाहिंहुआहिं अधाहिंदपट्टिहिं॥
कोटिन्ह रुंड मुंड बिनु डोल्लिहें। सीस परे महि जय जय बोल्लिहें।।

छं०—बोल्लहिं जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर विनुधावहीं। खप्परिन्ह खग्ग अलुज्झि जुज्झिं सुभट भटन्ह ढहावहीं।। बानर निसाचर निकर मर्दहिं राम बल दर्पित भए। संग्राम अंगन सुभट सोविह राम सर निकरन्हि हए।।

दो०-रावन हृदयँ विचारा भा निसिचर संघार।

मैं अकेल किप भालु वहु माया करों अपार ।।८८॥ देवन्ह प्रभुहि पयादें देखा। उपजा उर अति छोभ विसेषा॥ सुरपति निज रथ तुरत पठावा। हरष सहित मातलि ले आवा॥ देव वचन सुनि प्रभु मुसुकाना। उठि रघुवीर सुधारे वाना।। जटा जूट दृढ़ वाँधें माथे। सोहिहं सुमन वीच विच गाथे।। अरुन नयन वारिद तनु स्थामा। अखिल लोक लोचनाभिरामा।। कटितट परिकर कस्यो निपंगा। कर कोदंड कठिन सारंगा।।

<sup>छं०</sup>-सारंग कर सुंदर निपंग सिलीमुखाकर कटि कसो। भुजदंड पीन मनोहरायत उर धरासुर पद लसो।। कह दास तुलसी जबहिं प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि सिंगु भूधर डगमगे।।

वो०-सोभा देखि हरिप सुर वरपिहं सुमन अपार। जय जय जय करुनानिधि छित्र वल गुन आगार॥ ८६॥

एहीं बीच निसाचर अनी। कसमसात आई अति घनी।। देखि चले सन्मुख किप भट्टा। प्रलयकाल के जन्न घन घट्टा।। बहु कृपान तरवारि चमंकिहं। जन्न दहँ दिसि दामिनीं दमंकिहं।। गज रथ तरग चिकार कठोरा। गर्जिहं मनहुँ वलाहक घोरा।। किप लंगूर विपुल नभ छाए। मनहुँ इंद्रधनु उए सुहाए।। उठइ धूरि मानहुँ जलधारा। बान बुंद भे वृष्टि अपारा।। दुहुँ दिसि पर्वत करिहं प्रहारा। बज्जपात जन्न बारिहं बारा।। रघुपति कोपि बान झिर लाई। घायल भे निसिचर सम्रदाई।। लागत बान बीर चिकरहीं। घुमिं घुमिं जहँ तहँ मिह परहीं।। स्मन्निहं सेल जन्न निर्झर भारी। सोनित सिर कादर भयकारी।।

छं०-कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी। दोउ कुल दल रथ रेत चक्र अवर्त बहति भयावनी। छं०-जिन जरुपना किर सुजसु नासिह नीति सुनिह करिह छमा। संसार महँ पूरुप त्रिविध पाटल रसाल पनस समा॥ एक सुमनप्रद एक सुमन फल एक फलइ केवल लागहीं। एक कहिंद कहिंद करिह अपर एक करिह कहत न बागहीं॥

दो०-राम बचन सुनि बिहँसा मोहि सिलावत ग्यान।
बयरु करत निहं तब डरे अब लागे प्रिय प्रान।।९०॥
कहि दुर्ववन कुद्ध दसकंधर। कुलिस समान लाग छाँड़ै सर॥
नानाकार सिलीमुख धाए। दिसि अरु बिदिसि गगन महि छाए॥
पावक सर छाँड़ेउ रघुवीरा। छन महुँ जरे निसाचर तीरा॥
छाड़िसि तीत्र सक्ति खिसिआई। बान संग प्रभु फोरे चलाई॥
कोटिन्ह चक्र त्रिसल पबारे। बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे॥
निफल होहिं रावन सर कैसें। खल के सकल मनोरथ जैसें॥
तब सत बान सारथी मारेसि। परेउ भूमि जय राम पुकारेसि॥
राम कृपा करि स्रत उठावा। तब प्रभु परम क्रोध कहुँ पावा॥

छं०-भए क्रुद्ध जुद्ध बिरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसमसे। कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे।। मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे। चिक्करहिं दिग्गजदसन गहि महि देखि कौतुक सुरहँसे।।

दो०-तानेउ चाप श्रवन लगि छाँड़े बिसिख कराल।

राम मारगन गन चले लहलहात जनु ब्याल।।९१॥ चले बान सपच्छ जनु उरगा। प्रथमहिं हतेउ सारथी तुरगा॥ स्थ विभंजि हति केतु पताका। गर्जा अति अंतर वल थाका॥ तेज पुंज रथ दिन्य अनूपा। हरिष चढ़े कोसलपुर भूपा।। चंचल तुरग मनाहर चारी। अजर अमर मन सम गतिकारी।। रथारूढ़ रघुनाथिह देखी। धाए किप बल पाइ बिसेषी।। सही न जाइ किपन्ड के मारी। तब रावन माया बिस्तारी।। सो माया रघुवीरिह बाँची। लिछिमन किपन्ह सो मानी साँची।। देखी किपन्ड निसाचर अनी। अजुज सहित बहु कोसलधनी।।

डि०—बहु राम लिछमन देखि मर्कट भालु मन अति अपडरे है जनु चित्र लिखित समेत लिछमन जहँ सो तहँ चितवहिंखरे॥ निज सेन चिकत विलोकि हँसि सर चाप सजि कोसल धनी। माया हरी हरि निमिष महुँ हरषी सकल मर्कट अनी॥

दो०-बहुरि राम सब तन चितइ बोले बचन गॅभीर।

दंदजुद्ध देखहु सकल श्रमित भए अति बीर ॥८९॥
अस किह रथ रघुनाथ चलावा। विश्व चरन पंकज सिरु नावा॥
तव लंकेस क्रोध उर छावा। गर्जत तर्जत सन्मुख धावा॥
जीतेहु जे भट संजुग माहीं। सुनु तापस में तिन्ह सम नाहीं।
सावन नाम जगत जस जाना। लोकप जाकें बंदीखाना।
खर दूषन विराध तुम्ह मारा। बघेहु व्याध इव बालि बिचारा।
निसिचर निकर सुभट संघारेहु। कुंभकरन धननादिह मारेहु॥
आजु वयरु सबु लेउँ निबाही। जों रन भूप भाजि निहं जाही॥
आजु करउँ खलु काल हवाले। परेहु किठन रावन के पाले॥
सिन दुर्वचन कालवस जाना। बिहँसि बचन कह कुपानिधाना॥
सत्य सत्य सब तब प्रभुताई। जल्पिस जिन देखाउ मनुसाई॥

हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा। तब प्रभु कोपि कारमुक लीन्हा।। सर निवारि रिपु के सिर काटे। ते दिसि बिदिसि गगन महि पाटे।। काटे सिर नभ मारग धावहिं। जय जय धुनि करि भय उपजावहिं।। कहँ लिखमन सुग्रीव कपीसा। कहँ रघुबीर कोसलाधीसा।।

छं०-कहँ राम्र किह सिर निकर धाए देखि मर्कट भिज चले। संधानि धनु रघुबंसमिन हैंसि सरिन्ह सिर बेधे भले।। सिर मालिका कर कालिका गहि बृंद बृंदिन्ह बहु मिलीं। किर सिर सिर मजनु मनहुँ संग्राम बट पूजन चलीं।।

दो०-पुनि दसकंठ क्रुद्ध होइ छाँड़ी सक्ति प्रचंड। चली विभीषन सन्धुख मनहुँ काल कर दंड॥९३॥

आवत देखि सक्ति अति घोरा। प्रनतारति भंजन पन मोरा।।

तुरत विभीषन पाछें मेला। सन्मुख राम सहेउ सोइ सेला।। लागि सक्ति मुरुळा कळु भई। त्रभु कृत खेल सुरन्ह विकलई।। देखि विभीषन त्रभु श्रम पायो। गिह कर गदा क़ुद्ध होइ धायो॥ रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे। तें सुर नर मुनि नाग विरुद्धे॥ सादर भिव कहुँ सीस चढ़ाए। एक एक के कोटिन्ह पाए॥ तेहि कारन खल अब लिग बाँच्यो। अब तब काळ सीस पर नाच्यो॥ राम विम्नुख सठ चहिस संपदा। अस किह हनेसि माझ उर गदा॥

छं०-उर माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि परचो। दस बदन सोनित स्रवत पुनि संभारि धायो रिस भरचो॥ द्वौ भिरे अतिबल मछजुद्ध बिरुद्ध एक एकहि हुनै। रघुवीर बल दर्पित विभीषनु घालि नहिं ता कहुँ गनै॥ तुरत आन रथ चिह निविसि शाना। अहा सहा छाड़े सि विधि नाना।।
विफल हो हिंस व उद्यम ताके। जिमि परहो ह निरत मनसा के।।
तब रावन दस खल चलावा। वाजि चारि महि मारि निरावा।।
तुरग उठाइ को पि रघुनायक। सेंचि सरासन छाँड़े सायक।।
रावन सिर सरोज वनचारी। चिल रघुवीर सिली ग्रुख धारी।।
दस दस वान भाल दस मारे। निसरि गए चले रुधिर पनारे।।
स्वत रुधिर धायउ वलवाना। प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना।।
तीस तीर रघुवीर पवारे। अजनिह समेत सीस महि पारे।।
काटतहीं पुनि भए नवीने। राभ वहारि भुजा सिर छीने।।
प्रभु वहु वार वाहु सिर हए। कटत झिटित पुनि नूतन भए।।
पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा। अति कौतुकी कोसलाधीसा।।
रहे छाइ नभ सिर अरु वाहू। मानहुँ अमित केतु अरु राहू।।

छं०-जनु राहु केतु अनेक नभ पथ स्नवत सोनित धावहीं। रघुवीर तीर प्रचंड लागिह भूमि गिरन न पावहीं।। एक एक सर सिर निकर छेड़े नभ उड़त इमि सोहहीं। जनु कोपि दिनकर कर निकर जहँ तहँ विधुंतुर पोहहीं।।

दो॰-जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर तिमि तिमि होहिं अपार।
सेवत विषय विवर्ध जिमि नित नित न्तन मार ॥९२॥
दसमुख देखि सिरन्ह के बाढ़ी। बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी॥
गर्जेंड मूढ़ महा अभिमानी। धायड दसहु सरासन तानी॥
समर भूमि दसकंधर कोण्यो। वरिष बान रघुपति रथ तांण्यो॥
दंड एक रथ देखि न परेऊ। जनु निहार महुँ दिनकर दुरेऊ॥

सब सुर जिते एक दसकंघर। अब बहु भए तकहु गिरि कंदर॥ रहे बिरंचि संभ्र मुनि ग्यानी। जिन्ह जिन्ह प्रभ्र महिमा कछु जानी॥

छ०—जाना प्रताप ते रहे निर्भय किपन्ह रिपु माने फुरे। चले विचलि सर्कट भाछ सकल कृपाल पाहि भयातुरे॥ हनुमंत अंगद नील नल अतिवल लखत रन बाँकुरे। मर्दहिं दसानन कोटि कोटिन्ह कपट सू भट अंकुरे॥

दो०-सुर वानर देखे विकल हँस्यो कोसलाधीस।

सजि सारंग एक सर हते सकल दससीस ।। ९६ ।। प्रश्च छन महुँ माया सब काटी। जिमिरिव उएँ जाहिं तम फाटी।। रावनुः एक देखि सुर हरवे। फिरे सुमन वहु प्रश्च पर वरवे।। भ्रज उठाइ रघुपति कपि फेरे। फिरे एक एकन्ह तव टेरे।। प्रश्च बल्ज पाइ भालु कपि थाए। तरल तमिक संजुग महि आए।। अस्तुति करत देवतिन्ह देखें। भयज एक मैं इन्ह के लेखें।। सठहु सदा तुम्ह मोर मरायल। अस किह कोपि गगन पर थायल।। हाहाकार करत सुर भागे। क्लिह जाहु कहँ मोरें आगे।। देखि विकल सुर अंगद थायो। कूदि चरन गहि भूमि गिरायो।।

छ०-गिह भूमि पारचो लात मारचो वालिसुत प्रभु पिह गयो। संभारि उठि दसकंठ घोर कठोर रव गर्जत भयो॥ किर दाप चाप चढ़ाइ दस संथानि सर बहु वरपई। किए सकल भटघायल भयाकुल देखिनिज बल हरपई॥

दो०—तव रघुपति रावन के सीस ग्रुजा सर चाप। काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप॥ ९७॥ दो०-उमा विभीपनु रावनहि सन्मुख चितव कि काउ। सो अव भिगत काल ज्यों श्रीरघुवीर प्रभाउ॥ ९४॥

देखा श्रमित विभीपन्न भारो। धायउ हन्मान गिरि धारो॥ स्थ तुरंग सारथी निपाता। हृदय माझ तेहि मारेसि लाता॥ ठाड़ रहा अति कंपित गाता। गयउ विभीपन्न जहँ जनत्राता॥ पुनि रावन किप हतेउ पचारी। चलेउ गगन किप पूँछपसारी॥ गहिसि पूँछ किप सहित उड़ाना। पुनि किरि भिरेउ प्रवल हनुमाना॥ लरत अकास जुगल सम जोधा। एकिह एकु हनत किर कोधा॥ सोहिहं ने भ छल वल वहु करहीं। कज्जलिंगिर सुभेरु जनु लरहीं॥ विधिवल निसिवर परइन पारचो। तव मारुतसुत प्रश्च संभारचो॥ छं०-संभारि श्रीरघुवीर धीर पचारि किप रावनु हन्यो।

महि परत पुनि उठि लरत देवन्ह जुगल कहुँ जय जय भन्यो।। हजुमंत संकट देखि मर्कट भाख क्रोधातुर चले। रन मत्त रावन सकल सुभट प्रचंड भुज बल दलमले।।

दो॰—तव रघुवीर पचारे धाए कीस प्रचंड। कपि वल प्रवल देखि तेहिं कीन्ह प्रगट पाषंड॥ ९५॥

अंतरधान भयउ छन एका। पुनि प्रगटे खल रूप अनेका।।
रघुपति कटक भालु किप जेते। जहँ तहँ प्रगट दसानन तेते।।
देखे किपन्ह अमित दससीसा। जहँ तहँ भजे भालु अरु कीसा।।
भागे बानर धरहिं न धीरा। त्राहि त्राहि लिछिमन रघुवीरा।।
दहँ दिसि धावहिं कोटिन्ह रावन। गर्जहिं घोर कठोर भयावन।।
डरे सकल सुर चले पराई। जय के आस तजहु अब भाई।।

तेही निसि सीता पहिं जाई। त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई।। सिर भुज बाढ़ि सुनत रिपु केरी।सीता उर भइ त्रास घनेरी।। भुख मलीन उपजी मन चिंता। त्रिजटा सन बोली तब सीता।। होइहि कहा कहिस किन माता। केहि बिधि मरिहि बिख दुखदाता रघुपति सर सिर कटेहुँ न मरई। बिथि बिपरीत चरित सब करई।। मोर अभाग्य जिआवत ओही। जेहिं हों हिर पद कमल बिछोही।। जेहिं कृत कपट कनक मृग झुठा। अजहुँ सो दैव मोहि पर 🖝ठा।। जेहिं बिधि मोहि दुख दुसह सहाए। लिछमन कहुँ कटु बचन कहाए रघुपति बिरह सबिष सर भारी। तिक तिक मार बार बहु मारी।। ऐसेहुँ दुख जो राख मम प्राना। सोइ बिधि ताहि जिआव न आना।। बहु बिधि कर बिलाप जानकी। करि करि सुरति कृपानिधान की।। कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी। उर सर लागत मरइ सुरारी॥ प्रभु ताते उर हतइ न तेही। एहि के हृद्यँ बसति वैदेही। छ०-एहि के हृद्यँ बस जानकी जानकी उर मम बास है। मम उदर भुअन अनेक लागत वान सब कर नास है।। सुनि बचन हरष विषाद सन अति देखि पुनि त्रिजटाँ कहा 🖟 अब मरिहि रिपु एहि बिधि सुनहि सुंदरि तजहि संसय महा।।

तो - काटत सिर होइहि बिकल छटि जाइहि तब ध्यान । तब रावनहि हृदय महुँ मिरहिंहिं राम्र सुजान ॥९९॥ अस किह बहुत भाँति समुझाई। पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई॥ राम सुभाउ सुमिरि वैदेही। उपजी विरह विथा अति तेही॥ निसिहि ससिहि निंदति वहु भाँती। जुग सम भई सिराति न राती॥ सिर भुज वाढ़ि देखि रिपु केरी। भालु किपन्ह रिस भई घनेरी।। मरत न मूढ़ कटेहुँ भुज सीसा। धाए कोपि भाछ भट कीसा॥ वालितनय मारुति नल नीला।वानरराज दुविद बलसीला।। विटप महीधर करहिं प्रहारा।सोइ गिरि तरु गहि कविन्ह सो मारा।। एक नखिन्ह रिपु बपुप विदारी। भागि चलहिं एक लातन्ह मारी।। तव नल नील सिरनिह चढ़ि गयऊ। नखनिह लिलार विदारत भयऊ रुधिर देखि विपाद उर भारी। तिन्हिह धरन कहुँ भुजापसारी॥ गहे न जाहिं करनिह पर फिरहीं। जनु जुग मधुप कमल वन चरहीं।। कोपि कृदि द्वौ धरेसि वहोरी। महि पटकत भजे अजा मरोरी।। पुनि सकोप दस धनु कर लीन्हे। सरन्हि मारि घायल कपि कीन्हे।। हनुमदादि मुरुछित करि वंदर। पाइ प्रदोष हरष दसकंधर।। मुरुछित देखि सकल कपि बीरा। जामवंत धायउ रनधीरा।। संग भाळु भूधर तरु धारी।मारन लगे पचारि पचारी।। भयउ क्रुद्ध रावन वलवाना। गहि पद महि पटकइ भट नाना।। देखि भालुपति निज दल घाता। कोपि माझ उर मारेसि लाता।। <sup>छं०-उर</sup> लात घात प्रचंड लागत विकल रथ ते महि परा॥ गहि भाळ वीसहुँ कर मनहुँ कमलन्हि बसे निसि मधुकरा॥ भुरुछित बिलोकि वहोरि पद हति भाळुपति प्रभु पहिं गयो। निसि जानि स्यंद्न घालि तेहि तब स्रत जतनु करत भयो।।

दो०-मुरुछा विगत भाछ कपि सब आए प्रभ्र पास। निसिचर सकल रावनहि घेरि रहे अति त्रास।।९८॥ मासपारायण, छब्बीसवाँ विश्राम जहँ तहँ थिकित किर कीस। गर्जेंड बहुिर दससीस।।
लिख्यन कपीस समेत। भए सकल वीर अचेत।। ५॥
हा राम हा रघुनाथ। किह सुभट मीजिह हाथ।।
एहि विधि सकल बल तोरि। तेहिं कीन्ह कपट बहोिर।।६॥
प्रगटेसि बिपुल हनुमान। धाए गहे पाषान।।
तिन्ह राम्रु घेरे जाइ। चहुँ दिसि बरूथ बनाइ।। ७॥
मारहु धरहु जिन जाइ। कटकटिह पूँछ उठाइ।।
दहँ दिसि लँगूर विराज। तेहिं मध्य कोसलराज।। ८॥

छं०—तेहिं मध्य कोसलराज सुंदर स्थाम तन सोभा लही।
जनु इंद्रधनुष अनेक की बर बारि तुंग तमालही।।
प्रभु देखि हरष विषाद उर सुर बदत जय जय करी।
रघुबीर एकहिं तीर कोपि निमेष महुँ माया हरी।। १।।
माया विगत कपि भालु हर वे बिटप गिरि गहि सब फिरे।
सर निकर छाड़े राम रावन बाहु सिर पुनि महि गिरे।।
श्रीराम रावन समर चरित अनेक कल्प जो गावहीं।
सत सेष सारद निगम कि तेउ तदपि पार न पावहीं।। २।।

दो०—ताके गुन गन कछ कहे जड़मति तुलसीदास।
जिमि निज बल अनुरूप ते मार्छा उड़इ अकास।।१०१(क)।।
काटे सिर भ्रज बार बहु मरत न भट लंकेस।

प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मिन ब्याकुल देखि कलेस।।१०१(ख)।। काटत बढ़िं सीस समुदाई। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई।। मरइ न रिपु श्रम भयउ विसेषा। राम विभीपन तन तव देखा।। करित विलाप मनिहं मन भारी। राम विरहं जानकी दुलारी।।
जब अति भयउ विरह उर दाहू। फरकेउ वाम नयन अरु वाहू।।
सगुन विचारि धरी मन धीरा। अब मिलिहिहं क्रपाल रघुबीरा।।
इहाँ अर्धनिसि रावनु जागा। निज सारिथ सन खीझन लागा।।
सठ रनभूमि छड़ाइसि मोही। धिग धिग अधम मंदमित तोही।।
तेहिंपद गहि वहु विधि समुझावा। भोरु भएँ रथ चिह पुनि धावा।।
सुनि आगवनु दसानन केरा। किपदल खर भर भयल घनेरा।।
जहँ तहँ सूधर विटव उपारी। धाए कटकटाइ भट भारी।।
जैं०—धाए जो मर्कट विकट भालु कराल कर भूधर धरा।
अति कोप करिहं प्रहार मारत भिज चले रजनीचरा।।
विचलाइ दल वलवंत कीसन्ह घेरि पुनि रावनु लियो।
चहुँ दिसि चपेटिन्ह मारि नखिन्ह विदारि तनु व्याकुल कियो

वो०—देखि महा मर्कट प्रवल रावन कीन्ह विचार।
अंतरहित होइ निमिप महुँ कृत माया विस्तार।।१००॥
ॐ०—तव कीन्ह तेहिं पापंड।भए प्रगट जंतु प्रचंड।
बेताल भृत पिसाच।कर धरें धनु नाराच।।१॥
जोगिनि गहें करवाल।एक हाथ मनुज कपाल।
करि सद्य सोनित पान।नाचिह करिहं बहु गान।।२॥
धरु मारु बोलहिं घोर।रिह पूरि धुनि चहुँ ओर।
मुख बाइ धाविहं खान।तब लगे कीस परान।।३॥
जहुँ जाहिं मर्कट भागि।तहुँ बरत देखहिं आगि।
भए विकल बानर भाछ।पुनि लाग बरपे बाछ।।४॥

जहँ तहँ थिकित किर कीस। गर्ड. । लिख्यन कपीस समेत। भएः हा राम हा रघुनाथ। किह सुः एहि विधि सकल बल तोरि। तेहिं द प्रगटेसि बिपुल हनुमान। धाए तिन्ह रामु घेरे जाइ। चहुँ दिसि मारह धरह जिन जाइ। कटकटिहं दहँ दिसि लँगूर विराज। तेहिं मध्य द

छं०—तेहिं मध्य कोसलराज सुंदर स्याम तन सो जनु इंद्रधनुष अनेक की बर बारि तुंग त प्रभु देखि हरष विषाद उर सुर बदत जय जय द रघुबीर एकहिं तीर कोपि निमेष महुँ पाय। माया विगत कपि भालु हर वे विटप गिरि गहि स सर निकर छाड़े राम रायन बाहु सिर पुनि महि गिर श्रीराम रायन समर चरित अनेक कल्प जो गायह सत सेष सारद निगम किंव तेंड तदपि पार न पायही

दो०—ताके गुन गन कछु कहे जड़मित तुलसीदास। जिमि निज बल अनुरूप ते मार्छी उड़इ अकास॥१०१( काटे सिर भ्रज बार वहु मरत न भट लंकेस। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि ब्याकुल देखि कलेस॥१०१(स्

कारत बढ़िहं सीस समुदाई। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मरइ न रिपु श्रम भयउ विसेषा। राम विभीपन तन तव देखा।। उमा काल मर जाकीं ईछा। सो प्रभु जन कर प्रीति परोछा।।
सुनु सरवग्य चराचर नायक। प्रनतपाल सुर मुनि सुखदायक।।
नाभिकुंड पियूप वस याकें। नाथ जिअत रावनु वल ताकें।।
सुनत विभीपन वचन कृपाला। हरिप गहे कर बान कराला।।
असुभ होन लागे तब नाना। रोवहिं खर सुकाल बहु खाना।।
बोलिहं खग जग आरति हेतू। प्रगट भए नभ जहँ तहँ केतू।।
दस दिसि दाह होन अति लागा। भयउ परव विनु रिव उपरागा।।
मंदोदिर उर कंपित भारी। प्रतिमा स्रवहिं नयन मग बारी।।

छं०-प्रतिमा रुदहिं पविपात नभ अति बात बह डोलित मही। बरषिं वलाहक रुधिर कच रज असुभ अति सक को कही।। उतपात अमित विलोकि नभ सुर विकल बोलिहें जय जए। सुर सभय जानि ऋपाल रघुपित चाप सर जोरत भए।। दो०-सैंचि सरासन अवन लिंग छाड़े सर एकतीस।

रघुनायक सायक चले मानहुँ काल फनीस।।१०२।।
सायक एक नाभि सर सोषा।अपर लगे अज सिर करि रोषा।।
ले सिर बाहु चले नाराचा।सिर अज हीन रुंड महि नाचा।।
धरिन धसइ धर धाव प्रचंडा।तबसर हित प्रभु कृत दुइ खंडा।।
गर्जेड मरत घोर रव भारी।कहाँ रामु रन हतौं पचारी।।
डोली भूमि गिरत दसकंधर।छुभित सिंधु सिर दिग्गज भूधर।।
धरिन परेउ द्वौ खंड बढ़ाई।चापि भालु मर्कट समुदाई।।
मंदोदिर आगें भुज सीसा।धिर सर चले जहाँ जगदीसा।।
प्रविसे सब निषंग महुँ जाई।देखि सुरन्ह दुंदुभीं बजाई।।

तासु तेज समान प्रभु आनन। हरपे देखि संभु चतुरानन।। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा। जय रघुवीर प्रवल भुजदंडा।। वरपहिं सुमन देव धुनि बृंदा। जय कृपाल जय जयित मुकुंदा।।

छं०-जय कृपा कंद ग्रुकुंद इंद हरन सरन सुखप्रद प्रभो।
खल दल बिदारन परम कारन कारुनीक सदा बिभो॥
सुर सुमन बरषिं हरप संकुल बाज दुंदुभि गहगही।
संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु सोभा लही॥
सिर जटा मुकुट प्रसन बिच बिच अति मनोहर राजहीं।
जन्ज नीलगिरि पर तिड़ित पटल समेत उडुगन भ्राजहीं॥
भुजदंड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति बने।
जन्ज रायमुनीं तमाल पर बैठीं विपुल सुख आपने॥

वो०-कृपादृष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय किए सुर वृंद ।
भाल कीस सब हर्ष जय सुल धाम मुकुंद ॥१०३॥
पित सिर देखत मंदोदरी। मुरुछित विकल धरिन खिस परी ॥
जुबति वृंद रोवत उठि धाईं। तेहि उठाइ रावन पहिं आईं॥
पित गित देखि ते करिं पुकारा। छूटे कच निं वपुष सँभारा॥
उर ताड़ना करिं विधि नाना। रोवत करिं प्रताप बखाना॥
तव बल नाथ डोल नित धरनी। तेज हीन पावक सिस तरनी॥
सेष कमठ सिह सकिं न भारा। सो तनु भूमि परेउभिर छारा॥
चरुन कुवेर सुरेस समीरा। रन सन्मुख धिर काहुँ न धीरा॥
मुजवल जितेहु काल जम साईं। आजु परेहु अनाथ की नाईं॥
जगत विदित तुम्हारि प्रभुताई। सुत परिजन वल वरिन न जाई॥

राम विम्रख अस हाल तुम्हारा। रहा न कोउ कुल रोवनिहारा।। तव वस विधि प्रपंच सब नाथा। सभय दिसिप नित नावहिं माथा।। अब तब सिर भुज जंबुक खाहीं। राम विम्रख यह अनुचित नाहीं।। काल विवस पति कहा न माना। अब जग नाथु मनुज करि जाना।।

छं०-जान्यो मनुज किर दनुज कानन दहन पावक हिर खयं। जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेहु नहिं करुनामयं॥ आजन्म ते परद्रोह रत पापौघमय तव तनु अयं। तुम्हहू दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं॥

दो॰-अहह नाथ रचुनाथ सम कृपासिंधु नहिं आन।

जोगि बृंद दुर्लभ गति तोहि दीन्हि भगवान ॥१०४॥

मंदोदरी बचन सुनि काना। सुर मुनि सिद्ध सवन्हि सुख माना॥

अज महेस नारद सनकादी। जे मुनिबर परमारथबादी॥

भरि लोचन रघुपतिहि निहारी। प्रेम मगन सब भए सुखारी॥

रुदन करत देखीं सब नारी। गयउ विभीपन मन दुख भारी॥

वंधु दसा बिलोकि दुख कीन्हा। तब प्रभु अनुजहि आयसु दीन्हा॥

लिछमन तेहि बहु विधि समुझायो। बहुरि बिभीपन प्रभु पहिं आयो

कृपादृष्टि प्रभु ताहि बिलोका। करहु किया परिहरिसब सोका॥

कीन्हि क्रिया प्रभु आयसु मानी। ब्रिधिवन देस काल जियँ जानी।

<sup>दो०</sup>-मंदोदरी आदि सब देइ तिलांजिल ताहि।

भवन गईं रघुपति गुन गन वरनत मन माहि ॥१०५॥ आइ विभीपन पुनि सिरु नायो। क्रपासिंधु तब अनुज बोलायो॥ तुम्ह कपीस अंगद नल नीला। जामवंत मारुति नयसीला॥ सब मिलि जाहु बिभीपन साथा। सारेहु तिलक कहेउ रघुनाथा।।
पिता बचन में नगर न आवउँ। आपु सिरस किप अनु ज पठावउँ।।
तुरत चले किप सुनि प्रभु बचना। कीन्ही जाइ तिलक की रचना।।
सादर सिंहासन बैठारी। तिलक सारि अस्तुति अनुसारी।।
जोरि पानि सबहीं सिर नाए। सिहत बिभीपन प्रभु पिह आए।।
तब रघुवीर बोलि किप लीन्हे। किह प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे।।
छं० — किए सुखी किह बानी सुधा सम बल तुम्हारें रिपु हयो।
पायो बिभीपन राज तिहुँ पुर जसु तुम्हारो नित नयो।।
भोहि सिहत सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहैं।
संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइहैं।।

दो०-प्रभु के बचन श्रवन सुनि नहिं अघाहिं किप पुंज। बार बार सिर नावहिं गहिं सकल पद कंज ॥१०६॥

पुनि प्रभु बोलि लियउ हनुमाना। लंका जाहु कहेउ भगवाना।।
समाचार जानिकहि सुनावहु। तासु कुसल ले तुम्ह चिल आवहु।।
तब हनुमंत नगर महुँ आए। सुनि निसिचरी निसाचर धाए।।
बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही। जनकसुता देखाइ पुनि दीन्ही।।
दृरिहि तें प्रनाम कि कीन्हा। रघुपति द्त जानकीं चीन्हा।।
कहहु तात प्रभु कृपानिकेता। कुसल अनुज कि सेन समेता।।
सब विधि कुसल कोसलाधीसा। मातु समर जीत्यो दससीसा।।
अविचल राजु विभीषन पायो। सुनि किष चचन हरप उर छायो।।

छं०-अति हरपमन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा। का देउँ तोहि त्रैलोक महुँ कपि किमपि नहिं वानी समा॥ राम विम्रख अस हाल तुम्हारा। रहा न कोउ कुल रोवनिहारा॥ तव वस विधि प्रपंच सब नाथा। सभय दिसिप नित नावहिं माथा॥ अब तव सिर भुज जंबुक खाहीं। राम विम्रख यह अनुचित नाहीं॥ काल विवस पति कहा न माना। अब जग नाथु मनुज करि जाना॥

छ०-जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि खयं। जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेहु नहिं करुनामयं।। आजन्म ते परद्रोह रत पापौघमय तव तनु अयं। तुम्हहू दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं।।

दो॰-अहह नाथ रघुनाथ सम क्रुपासिधु नहिं आन। जोगि चुंद दुर्लभ गति तोहि दीन्हि भगवान ॥१०४॥

मंदोदरी बचन सुनि काना। सुर मुनि सिद्ध सविन्ह सुख माना।। अज महेस नारद सनकादी। जे मिनबर परमारथवादी।। भिर लोचन रघुपतिहि निहारी। प्रेम मगन सब भए सुखारी।। रदन करत देखीं सब नारी। गयउ विभीषनु मन दुख भारी।। वंधु दसा बिलोकि दुख कीन्हा। तब प्रभु अनुजिह आयसु दीन्हा।। लिखमन तेहि बहु विधि समुझायो। बहु रि बिभीपन प्रभु पहिं आयो कृपादृष्टि प्रभु ताहि बिलोका। करहु किया परिहरि सब सोका।। कीन्हि किया प्रभु आयसु मानी। विधिवन देस काल जियँ जानी।।

<sup>दो०</sup>-मंदोदरी आदि सब देइ तिलांजलि ताहि।

भवन गईं रघुपति गुन गन वरनत मन माहि ॥१०५॥ आइ विभीपन पुनि सिरु नायो। ऋपासिंधु तब अनुज बोलायो॥ तुम्ह कपीस अंगद नल नीला। जामवंत मारुति नयसीला॥ सुनि लिछमन सीता कै बानी। बिरह विवेक धरम निति सानी।। लोचन सजल जोरि कर दोऊ। प्रभु सन कल्ल किह सकत न ओऊ देखि राम रुख लिछमन धाए। पावक प्रगटि काठ बहु लाए।। पावक प्रबल देखि बैदेही। हृदयँ हरप निह भय कल्ल तेही।। जों मन बच क्रम मम उर माहीं। तिज रघुवीर आन गित नाहीं।। तौ कुसानु सब कै गित जाना। मो कहुँ होउ श्रीखंड समाना।।

छं०-श्रीखंड सम पावक प्रवेस कियो सुमिरिप्रभु मैथिली।
जय कोसलेस महेस बंदित चरन रित अति निर्मली।।
प्रतिबंब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महुँ जरे।
प्रभु चरित काहुँ न लखे नम सुर सिद्ध सुनि देखिह खरे॥ १॥
धरि रूप पावक पानि गिह श्री सत्य श्रुति जग बिदित जो।
जिमि छीरसागर इंदिरा रामिह समर्पी आनि सो॥
सो राम बाम बिभाग राजित रुचिर अति सोभा भली।
नव नील नीरज निकट मानहुँ कनक पंकज की कली॥ २॥

दो०-बरषि सुमन हरिष सुर बाजिह गगन निसान । गाविह किनर सुरवधू नाचिह चढ़ी विमान ॥१०९(क)॥ जनकसुता समेत प्रभु सोभा अमित अपार । देखि भाछ कपि हरेषे जय रघुपित सुखसार ॥१०९(ख)॥

तव रघुपित अनुसासन पाई। मातिल चलेउ चरन सिरु नाई।। आए देव सदा खारथी। बचन कहिं जनु परमारथी।। दीन बंधु दयाल रघुराया। देव कीन्हि देवन्ह पर दाया।। विखद्रोह रत यह खल कामी। निज अघ गयउ कुमारगगामी।। सुनु मातु में पायो अखिल जग राजु आजु न संसयं । रन जीति रिपुदल वंधु जुत पस्यामि राममनामयं ॥

हो०-सुनु सुत सद्गुन सकल तव हृद्य वसहुँ ह्नुमंत । सानुकूल कोसलपति रहहुँ समेत अनंत ॥१०७॥

अब सोइ जतन करहु तुम्ह ताता। देखाँ नयन स्वाम मृदु गाना॥ तब हनुमान राम पहिं जाई। जनकमुता के कुसल मुनाई।। संदेस भानुकुलभूपन। बोलि लिए नुत्रराज विभीपन।। भारुतसुत के संग सिधायह। साद्र जनकमुतिह ले आवह।। तुरतिहं सकल गए जहँ सीता। सेविहं सब निसिवर्ग विनीता॥ वेगि विभीषन तिन्हहि सिखायो । तिन्ह वहु विधि मजन करवायो।। वहु प्रकार भूपन पहिराए। सिविका रुचिर साजि पुनि ल्याए।। ता पर हरिष चढ़ी वैदही। सुमिरि राम मुखधाम सनेही।। वेतपानि रच्छक चहु पासा। चले सकल मन परम हुलासा।। देखन भालु कीस सब आए। रच्छक कोपि निवारन धाए।। कह रघुवीर कहा मम मानहु। सीतहि सखा पयादें आनहु॥ देखहुँ कपि जननी की नाई। विहसि कहा रघुनाथ गोसाई।। सुनि प्रसु बचन भाळ कपि हरषे। नभ ते सुरन्ह सुमन चहु वरपे॥ सीता प्रथम अनल महुँ राखी। प्रगट कीन्हि चह अंतर साखी॥

दो०—तेहि कारन करुनानिधि कहे कछुक दुर्वाद । सुनत जातुधानों सन लागीं करें विपाद ॥१०८॥

प्रभु के वचन सीस धरि सीता। वोली मन क्रम वचन पुनीता।। लिखमन होहु धरम के नेगी। पावक प्रगट करहु तुम्ह वेगी।।

रा० मू० १७—

सर चाप मनोहर त्रोन धरं। जलजारुन लोचन भूपबरं॥
सुख मंदिर सुंदर श्रीरमनं। मद मार मुधा ममता समनं॥
अनवद्य अखंड न गोचर गो। सबरूप सदा सब होइ न गो॥
इति बेद बदाति न दांत कथा। रिव आतप भिन्नमभिन्न जथा॥
कृतकृत्य बिभो सब बानर ए। निरखंति तवानन सादर ए॥
धिग जीवन देव सरीर हरे। तब भिक्त बिना भव भूलि परे॥
अब दीनद्याल द्या करिए। मति मोरि बिभेदकरी हरिए॥
जिहि ते बिपरीत किया करिए। दुख सो सुख मानि सुखी चिरऐ
खल खंडन मंडन रम्य छमा। पद पंकज सेवित संभ उमा॥
नृप नायक दे बरदानमिदं। चरनांबुज प्रेम्न सदा सुभदं॥

दो०-बिनय कीन्हि चतुरानन प्रेम पुलक अति गात । सोभासिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात ॥१११॥

तेहि अवसर दसरथ तह आए। तनय बिलोकि नयन जल छाए।। अनुज सहित प्रभु बंदन की-हा। आसिरबाद पिताँ तब दी-हा।। तात सकल तब पुन्य प्रभाऊ। जीत्यों अजय निसाचर राऊ।। सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी। नयन सलिल रोमावलि ठाढ़ी।। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना। चितइ पितहि दीन्हेउ दढ़ ग्याना।। ताते उमा मोच्छ नहिं पायो। दसरथ भेद भगति मन लायो।। सगुनोपासक मोच्छ न लेहीं। तिन्ह कहुँ राम भगति निज देहीं।। वार बार करि प्रभुहि प्रनामा। दसरथ हरिष गए सुरधामा।।

दो०-अनुज जानकी सहित प्रभु कुसल कोसलाधीस । सोभा देखि हरिष मन अस्तुति कर सुर ईस ॥११२॥ तुम्ह समरूप ब्रह्म अविनासी। सदा एकरस सहज उदासी।।
अकलअगुन अज अनव अनामय। अजित अमोघ सक्ति करुनामय।।
मीन कमठ खकर नरहरी। वामन परसुराम वपु धरी।।
जब जब नाथ सुरन्ह दुखु पायो। नाना तन्तु धिर तुम्हइँ नसायो।।
यह खल मिलन सदा सुरद्रोही। काम लोभ मद रत अति कोही।।
अधम सिरोमनि तव पद पावा। यह हमरें मन विसमय आवा।।
हम देवता परम अधिकारी। स्वारथ रत प्रसु भगति विसारी।।
भव प्रवाहँ संतत हम परे। अब प्रसु पाहि सरन अनुसरे।।

दो॰-करि विनती सुर सिद्ध सव रहे जहँ तहँ कर जोरि । अति सप्रेम तन पुलकि विधि अस्तुति करत बहोरि ॥११०॥

छ०-जय राम सदा सुखधाम हरे। रघुनायक सायक चाप धरे।।
भव वारन दारन सिंह प्रभो। गुन सागर नागर नाथ विभो।।
तन काम अनेक अनूप छवी। गुन गावत सिंद्र मुनींद्र कवी।।
जस पावन रावन नाग महा। खगनाथ जथा करि कोप गहा।।
जन रंजन भंजन सोक भयं। गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयं।।
अवतार उदार अपार गुनं। महि भार विभंजन ग्यानधनं।।
अज ब्यापकमेकमनादि सदा। करुनाकर राम नमामि मुदा।।
रघुवंस विभूपन दूषन हा। कृत भूप विभीषन दीन रहा।।
गुन ग्यान निधान अमान अजं। नित राम नमामि विभ्रं विरजं
भुजदंड प्रचंड प्रताप बलं। खल बृंद निकंद महा कुसलं।।
बिनु कारन दीन द्याल हितं। छवि धाम नमामि रमा सहितं
भव तारन कारन काज पर। मन संभव दारुन दोष हरं।।

मम हित लागि तजे इन्ह प्राना। सकल जिआउ सुरेस सुजाना।।
सनु खगेस प्रभु के यह बानी। अति अगाध जानहिं ग्रुनि ग्यानी।।
प्रभु सक त्रिभुअन मारि जिआई। केवल सकहि दीन्हि वड़ाई॥
सुधा बरिष किप भाल जिआए। हरिष उठे सब प्रभु पिहं आए॥
सुधाबृष्टि भे दुहु दल ऊपर। जिए भालु किप निहं रजनीचर॥
रामाकार भए तिन्ह के मन। हुक्त भए छूटे भव बंधन॥
सुर अंसिक सब किप अरु रीछा। जिए सकल रघुपति कीं ईछा॥
राम सिरेस को दीन हितकारी। कीन्हे ग्रुकुत निसाचर झारी॥
खल मल धाम काम रत रावन। गित पाई जो ग्रुनिबर पाव न॥

- दो ० सुमन बरि सब सुर चले चिह चिह रुचिर विमान। देखि सुअवसर प्रभु पिह आयउ संभु सुजान।।११४(क)।। परम प्रीति कर जोरि जुग निलन नयन भिर बारि। पुलकित तन गदगद गिराँ विनय करत त्रिपुरारि।।११४(ख)
- छ०—मामभिरक्षय रघुकुल नायक। धृत बर चाप रुचिर कर सायक।।
  मोह महा घन पटल प्रभंजन। संसय बिपिन अनल सुरा जन।।
  अगुन सगुन गुन मंदिर सुंदर। अम तम प्रज्ञल प्रताप दिवाकर।।
  काम क्रोध मद गज पंचानन। बसहु निरंतर जन मन कानन।।
  बिषय मनोरथ पुंज कंज बन। प्रबल तुपार उदार पार मन।।
  भव बारिधि मंदर परमं दर। बारय तारय संसृति दुस्तर।।
  स्थाम गात राजीव बिलोचन। दीन बंधु प्रनतारित मोचन।।
  अनुज जानकी सहित निरंतर। वसहु राम नृप मम उर अंतर।।
  मुनिरंजन महि मंडल मंडन। तुलसिदास प्रभु त्रास बिखंडन।।

छं०-जय राम सोभा धाम।दायक प्रनत बिश्राम॥ धृत त्रोन वर सर चाप। भुजदंड प्रवल प्रताप।। जय दृषनारि खरारि। मर्दन निसाचर धारि॥ यह दुष्ट मारेउ नाथ। भए देव सकल सनाथ।। जय हरन धरनी भार।महिमा उदार अपार।। जय रावनारि कृपाल।किए जातुधान बिहाल।। लंकेस अति बल गर्व। किए बस्य सुर गंधर्व।। मुनि सिद्ध नर खग नाग। हिंठ पंथ सब कें लाग।। परद्रोह रत अति दुष्ट। पायो सो फल्ज पापिष्ट।। अब सुनहु दीनदयाल। राजीव नयन बिसाल।। मोहिरहाअति अभिमान। नहिं कोउ मोहि समान॥ अब देखि प्रभु पद कंज। गत मान प्रद दुख पुंज।। कोउ त्रह्म निर्गुन ध्याव।अब्यक्त जेहि श्रुति गाव॥ मोहि भाव कोसल भूप। श्रीराम सगुन सरूप।। वैदेहि अनुज समेत। मम हृदयँ करहु निकेत।। मोहिजानिऐ निज दास। दे भक्ति रमानिवास।। <sup>छं०-दे</sup> भक्ति रमानिवास त्रास हरन सरन सुखदायकं। सुख धाम राम नमामि काम अनेक छिब रघुनायकं।। सुर चंद रंजन द्वंद भंजन मनुजतनु अतुलितवलं। ब्रह्मादि संकर सेव्य राम नमामि करुना कोमलं।। <sup>दो०</sup>—अब करि कृपा बिलोकि मोहि आयसु देहु कृपाल।

काह करों सुनि प्रिय बचन बोले दीनदयाल।।११३॥ सुनु सुरपति कपि भाळु हमारे।परे भूमि निसिचरन्हि जे मारे॥ चित्रं बिमान सुनु सखा बिभीषन। गगन जाइ बरषहु पट भूषन॥ नभ पर जाइ बिभीयन तबही। बरिष दिए मिन अंबर सबही॥ जोइ जोइ मन भावइ सोइ लेहीं। मिन ग्रुख मेलि डारि करि देहीं॥ हँसे राग्रु श्री अनुज समेता। परम कौतुकी कृपा निकेता॥

दो०—मुनि जेहि ध्यान न पावहिं नेति नेति कह वेद । कृपासिंधु सोइ कपिन्ह सन करत अनेक बिनोद।।११७(क)।। उमा जोग जप दान तप नाना मख ब्रत नेम। राम कृपा नहिं करहिं तसि जसि निष्केवल प्रेम।।११७(ख)।।

भाल किपन्ह पट भूषन पाए। पिहिरि पिहिरि रघुपित पिहें आए।।
नाना जिनस देखि सब कीसा। पुनि पुनि हँसत कोसलाधीसा।।
चितइ सबन्हि पर कीन्ही दाया। बोले मृदुल बचन रघुराया।।
तुम्हरें बल मैं रावनु मारचो। तिलक बिभीषन कहँ पुनि सारचो।।
निज निज गृह अब तुम्ह सब जाहू। सुमिरेहु मोहि डरपहु जिन काहू
सुनत बचन प्रेमाकुल बानर। जोरि पानि बोले सब सादर।।
प्रभु जोइ कहहु तुम्हिह सब सोहा। हमरें होत बचन सुनि मोहा।।
दीन जानि किप किए सनाथा। तुम्ह त्रैलोक ईस रघुनाथा।।
सुनि प्रभु बचन लाज हम मरहीं। मसक कहूँ खगपित हित करहीं।।
देखि राम रुख बानर रीछा। प्रेम मगन निहं गृह के ईछा।।

दो ० - प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राखि। हरष बिषाद सहित चले बिनय बिबिध बिधि भाषि।।११८(क)।। कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान। सहित विभीषनु अपर जे जूथप कपि वलवान।।११८(ख)।। दो॰—नाथ जबहिं कोसलपुरीं होइहि तिलक तुम्हार। कृपासिंधु में आउन देखन चरित उदार।।११५॥

करि बिनती जब संभु सिधाए। तब प्रभु निकट बिभोषनु आए।।
नाइ चरन सिरु कह मृदु बानी। बिनय सुनहु प्रभु सारँगपानी।।
सकुल सदल प्रभु रावन मारचो। पावन जस त्रिभुवन बिस्तारचो।।
दीन मलीन हीन मित जाती। मो पर कृषा कीन्हि बहु भाँती।।
अब जन गृह पुनीत प्रभु की जे। मज़नु करिअ समर श्रम छी जे।।
देखि कोस मंदिर संपदा। देहु कृपाल किपन्ह कहुँ मुदा।।
सब बिधि नाथ मोहि अपनाइअ। पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइअ
सुनत वचन मृदु दीनदयाला। सजल भए द्वौ नयन विसाला।।

दो०-तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुनु आत।

भरतदसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात।।११६(क)।।
तापस वेप गात कृस जपत निरंतर मोहि।
देखों वेगि सो जतनु करु सखा निहोर तोहि।।११६(ख)।।
वीतें अवधि जाउँ जौं जिअत न पावउँ बीर।
सुमिरत अनुज प्रीति प्रभ्र पुनि पुनि पुलक सरीर।।११६(ग)।।
करेहु कल्प भिर राजु तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माहि।
पुनि मम धाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहिं।।११६(घ)।।

सुनत बिभीषन बचन राम के। हरिष गहे पद क्रपाधाम के।। बानर भाछ सकल हरिषाने। गहि प्रभु पद गुन बिमल बखाने।। बहुरि बिभीपन भवन सिधायो। मनि गन बसन बिमान भरायो।। लै पुष्पक प्रभु आगें राखा। हँसि करि क्रपासिंधु तब भाषा।। पुनि देखी सुरसरी पुनीता। राम कहा प्रनाम करु.सीता।। तीरथपति पुनि देखु प्रयागा। निरखत जन्म कोटिअघ भागा।। देखु परम पावनि पुनि बेनी। हरिन सोक हिर लोक निसेनी।। पुनि देखु अवधपुरी अति पाधिन। त्रिविध ताप भव रोग नसाविन।।

दो०—सीता सहित अवध कहुँ कीन्ह कृपाल प्रनाम । सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरिषत राम।।१२०(क)।। पुनि प्रभु आइ त्रिबेनीं हरिपत मञ्जनु कीन्ह । किपन्ह सहित बिप्रन्ह कहुँ दान विविध विधिदीन्ह।१२०(ख)।

प्रश्च हनुमंतिह कहा बुझाई। धिर बहु रूप अवधपुर जाई।।
भरतिह कुसल हमारि सुनाएहु। समाचार ले तुम्ह चिल आएहु।।
तुरत पवनसुत गवनत भयऊ। तब प्रश्च भरद्वाज पिह गयऊ।।
नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही। अस्तुति किर पुनि आसिषदीन्ही।।
मुनि पद बंदि जुगल कर जोरी। चिह बिमान प्रभ्च चले बहोरी।।
इहाँ निषाद सुना प्रभ्च आए। नाव नाव कहँ लोग बोलाए।।
सुरसिर नाधि जान तब आयो। उतरेउ तट प्रभ्च आयसु पायो।।
तब सीताँ पूजी सुरसिरी। बहु प्रकार पुनि चरनिन्ह परी।।
दीन्हि असीस हरिष मन गंगा। सुंदिर तव अहिवात अभंगा।।
सुनत गुहा धायउ प्रेमाकुल। आयउ निकट परम सुखस कुल।।
प्रभुहि सहित बिलोकि बैदेही। परेउ अवनि तन सुधि निहं तेही।।
प्रीति परम बिलोकि रघुराई। हरिष उठाइ लियो उर लाई।।

छं०-लियो हृद्यँ लाइ कृपा निधान सुजान रायँ रमापती । वैठारि परम समीप बूझी सुसल सो कर बीनती ॥ कहि न सकहिं कछु प्रेम बस भिर भिर लोचन बारि। सन्मुख चितवहिं राम तन नयन निमेष निवारि।११८(ग)।

अतिसय प्रीति देखि रघुराई। लीन्हे सकल बिमान चढ़ाई॥
मन महुँ बिप्र चरन सिरु नायो। उत्तर दिसिहि बिमान चलायो॥
चलत बिमान कोलाहल होई। जय रघुबीर कहइ सबु कोई॥
सिंहासन अति उच्च मनोहर। श्री समेत प्रभु बैठे ता पर॥
राजत राम्र सिंहत आमिनी। मेरु सुंग जनु घन दामिनी॥
राजत राम्र सिंहत आमिनी। मेरु सुंग जनु घन दामिनी॥
रिचर बिमानु चलेउअति आतुर। कीन्ही सुमन चृष्टि हरषे सुर॥
परम सुखद चिल त्रिबिध बयारी। सागर सर सिर्र निर्मल बारी॥
सगुन होहिं सुंदर चहुँ पासा। मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा॥
कह रघुबीर देखु रन सीता। लिछमन इहाँ हत्यो इंद्रजीता॥
इन्मान अंगद के मारे। रन महि परे निसाचर भारे॥
इंभकरन रावन द्वौ भाई। इहाँ हते सुर मुनि दुखदाई॥

दो०–इहाँ सेतु बाँघ्यों अरु थापेउँ सिव सुख थाम । सीता सहित कुपानिधि संग्रहि कीन्ह प्रनाम ॥११९(क)॥ जहँ जहँ कुपासिंधु बन कीन्ह बास बिश्राम । सकल देखाए जानकिहि कहे सबन्हि के नाम ॥११९(ख)॥

तुरत विमान तहाँ चिल आवा। दंडक बन जहँ परम सुहावा।। इंभजादि मुनिनायक नाना। गए राम्रु सब कें अस्थाना।। सकल रिषिन्ह सन पाइ असीसा। चित्रकूट आए जगदीसा।। तहँ करि मुनिन्ह केर संतोषा। चला विमानु तहाँ ते चोखा।। वहुरि राम जानकिहि देखाई। जम्रुना कलि मल हरनि सुहाई।।

## प्रभुका ऐश्वर्य



अमित रूप प्रगटे तेहि काला। जथाजोग मिले सवहि कृपाला॥

\* लङ्काकाण्ड <sub>\*</sub> <sup>अब कुसल पद पंकज चिलोकि चिरंचि संका सेब्य जे।</sup> सुख धाम पुरनकाम राम नमामि राम नमामि ते॥ १॥ सब भाँति अधम निषाद सो हिर भरत ज्यों उर लाइयो। मितमंद तुलसीदास सो प्रभु मोहं बस बिसराइयो।। यह रात्रनारि चरित्र पावन राम पद रतिप्रद सदा। कामादिहर बिग्यानकर सुर सिद्ध मुनि गाविह मुदा॥ २॥ दो॰—समर बिजय रघुबीर के चरित जे सुनहिं सुजान। विजय विवेक विस्ति नित तिन्हिंह देहिं भगवान ॥१२१(क)॥ यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु बिचार। श्रीरघुनाथ नाम तजि नाहिन आन अधार ॥१२१(ख)॥ मासपारायण, सत्ताईसवाँ विश्राम

सत्ताईसवाँ विश्राम इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकछपविध्वंसने



दो०-रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग।
जहँ तहँ सोचिहिं नारि नर कृस तन राम वियोग।।
सगुन होहिं सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर।
प्रश्च आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहुँ फेर।।
कौसल्यादि मातु सब मन अनंद अस होइ।
आयउ प्रश्च श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोइ।।
भरत नयन भुज दिन्छन फरकत बारहिं बार।
जानि सगुन मन हरष अति लागे करन विचार।।

रहेउ एक दिन अवधि अधारा। समुझत मन दुख भयउ अपारा।। कारन कवन नाथ नहिं आयउ। जानि कुटिल किवी मोहि विसरावउ॥ अहह धन्य लिल्मन बड़भागी। राम पदारबिंदु अनुरागी॥ कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग नहिं लीन्हा॥ जौं करनी समुझे प्रभु मोरी। नहिं निस्तार कलप सत कोरी॥ जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ॥ मोरे जियं भरोस दृढ़ सोई। मिलिहिहं राम सगुन सुभ होई॥ बीतें अवधि रहिंह जौं प्राना। अधम कवन जग मोहि समाना॥

दो॰-राम बिरह सागर महँ भरत मगन मन होत । बित्र रूप धरि पवनसुत आइ गयउ जनु पोत ॥१(क)॥ बैठे देखि कुसासन जटा सुकुट कृस गात । राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जलजात ॥१(ख)॥

देखत हन्मान अति हरपेउ। पुलक गात लोचन जल बरपेउ।। मन महँ बहुत भाँति सुख मानी। बोलेउ श्रवन सुधा सम बानी।।

#### श्रीगणेशाय नमः

### श्रीजानकी वरूमो विजयते

# श्रीरामचरितमानस

## सप्तम सोपान

( उत्तरकाण्ड )

### क्लोक

केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसिंद्रप्रपादाञ्जिचिह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरिसजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम्। पाणौ नाराचचापं किपनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमिनशं पुष्पकारुद्धरामम्॥१॥ कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ। जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसिङ्गनौ॥२॥ कुन्दइन्दुदरगौरसुन्दरं अम्बिकापितमभीष्टसिद्धिदम्। कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्॥३॥ हरिष भरत कोसलपुर आए। समाचार सब गुरिह सनाए॥
पुनि मंदिर महँ बात जनाई। आवत नगर कुसल रघुराई॥
स्नुनत सकल जननीं उठि धाईँ। किह प्रभु कुसल भरत समुझाई॥
समाचार पुरबासिन्ह पाए। नर अरु नारि हरिप सब धाए॥
दिध दुर्बा रोचन फल फूला। नव तुलसी दल मंगल मूला॥
भिर भिर हेम थार भामिनी। गावत चिल सिंधुरगामिनी॥
जे जैसेहिं तैसेहिं उठि धावहिं। बाल बृद्ध कहँ संग न लावहिं॥
एक एकन्ह कहँ वृझहिं भाई। तुम्ह देखे दयाल रघुराई॥
अवधपुरी प्रभु आवत जानी। भई सकल सोभा के खानी॥
बहइ सुहावन त्रिविध समीरा। भइ सरजू अति निर्मल नीरा॥

दो०-हरिषत गुर परिजन अनुज भूसुर चृंद समेत। चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपानिकेत ॥३(क)॥

> बहुतक चढ़ीं अटारिन्ह निरखिं गगन बिमान । देखि मधुर सुर हरिषत करिं सुमंगल गान ॥३(ख)॥

> राका सिस रघुपति पुर सिंधु देखि हरषान । बढ़चो कोलाहरू करत जनु नारि तर'ग समान ॥३(ग)॥

इहाँ भानुकुल कमल दिवाकर। किपन्ह देखावत नगर मनोहर॥
सुनु कपीस अंगद लंकेसा। पावन पुरी रुचिर यह देसा॥
बद्यपि सब वैकुंठ बखाना। वेद पुरान बिदित जगु जाना॥
अवधपुरी सम प्रिय निहं सोऊ। यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ॥
जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि। उत्तर दिसि वह सरजू पावनि॥
बा मझन ते विनहिं प्रयासा। मम समीप नर पावहिं वासा॥

जासु बिरहँ सोचहु दिन राती। रटहु निरंतर गुन गन पाँती।। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता। आयउ कुसल देव सुनि त्राता।। रिपु रन जीति सुजस सुर गावत । सीता सहित अनुज प्रभु आवत ।। सुनत वचन बिसरे सब द्खा। तृषावंत जिमि पाइ पियुषा।। को तुम्ह तात कहाँ ते आए। मोहि परम प्रिय बचन सुनाए।। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना। नामु मोर सुनु क्रुपानिधाना॥ दीनबंधु रघुपति कर किंकर। सुनत भरत भेंटेउ उठि सादर।। मिलत प्रेम नहिं हृद्यँ समाता। नयन स्रवत जल पुलकित गाता।। कपि तव दरस सकल दुख बीते। मिले आजु मोहि राम पिरीते॥ बार बार बूझी इसलाता। तो कहुँ देउँ काह सुनु भाता।। एहि संदेस सरिस जग माहीं। करि विचार देखेउँ कछु नाहीं।। नाहिन तात उरिन में तोही। अब प्रभु चरित सुनावहु मोही॥ तव हनुमंत नाइ पद माथा। कहे सकल रघुपति गुन गाथा।। कहु कपि कबहुँ कृपाल गोसाईं। सुमिरहिं मोहि दास की नाईं।।

<sup>छं०</sup>—निज दास ज्यों रघुवंसभूषन कबहुँ मम सुमिरन करचो । सुनिभरत बचन विनीत अति किप पुलकि तन चरनिह परचो रघुवीर निज सुख जासु गुन गन कड्त अग जग नाथ जो। काहे न होइ बिनीत परम पुरीत सदगुन सिंधु सो।।

दो ॰-राम प्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य वचन मम तात ।

पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरष न हृदयँ समात ।।२(क)।। सो•-भरत चरन सिरु नाइ तुरित गयउ कपि राम पहिं।

कही कुसल सब जाइ हरषि चलेख प्रभु जान चिह ।।२(ख)।।

दो • — पुनि प्रभु हरिष सत्रहन भेंटे हृद्यँ लगाइ।
लिखन भरत मिले तम परम प्रेम दोउ भाइ॥ ५॥
भरतानुज लिखन पुनि भेंटे। दुसह बिरह संभव दुख मेटे॥
सीता चरन भरत सिरु नावा। अनुज समेत परम सुख पावा॥
प्रभु बिलोकि हरेष पुरवासी। जनित बियोग बिपति सब नासी॥
प्रेमातुर सब लोग निहारी। कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी॥
अमित रूप प्रगटे तेहि काला। जथा जोग मिले सबहि कृपाला॥
कृपादृष्टि रघुबीर बिलोकी। वि.ए सकल नर नारि बिसोकी॥
छन मिहं सबिह मिले भगवाना। उमा मरम यह काहुँ न जाना॥
एहि बिधि सबिह सुखी करि रामा। आगें चले सील गुन धामा॥
कौसल्यादि मातु सब धाई। निरित्व बच्छ जनु धेनु लवाई॥

छं०-जनु धेनु वालक बंच्छ तिज गृहँ चरन बन परबस गईं। दिन अंत पुर रुख स्रवत थन हुंकार किर धावत भईं।। अति प्रेम प्रभु सब मातु मेटीं बचन मृदु बहुबिधि कहे। गइ बिषम बिपति वियोग भव तिन्ह हरष सुख अगनित लहे।

दो०-भेटेउ तनय सुमित्राँ राम चरन रित जानि।
रामिह मिलत कैंकई हृदयँ बहुत सकुचानि।।६(क)।।
- लिछमन सब मातन्ह मिलि हरपे आसिष पाइ।
केंकइ कहँ पुनि पुनि मिले मन कर छो छन जाइ।।६(ख)।।
सासुन्ह सबनि मिली बैदेही। चरनिन्ह लागि हरपु अति तेही।।

देहिं असीस बूझि कुसलाता। होइ अचल तुम्हार अहिवाता।। सब रघुपति मुख कमल बिलोकहिं। मंगल जानि नयन जल रोकहिं।। अति प्रिय मोहि इहाँ के वासी। मम धामदा पुरी सुख रासी।।
हरिष सब किप सुनि प्रभु वानी। धन्य अवध जो राम बखानी।।
दो०-आवत देखि लोग सब कृपासिधु भगवान।

नगर निकट प्रभु प्रेरेड उत्तरेड भूमि विमान ॥ ४ (क)॥

उतरि कहेउ प्रभु पुष्पकहि तुम्ह कुवेर पहिं जाहु । प्रेरित राम चलेउ सो हरषु विरहु अति ताहु ॥ ४ (ख)॥ आए भरत संग सब लोगा। क्रस तन श्रीरघुवीर वियोगा॥ वामदेव बसिष्ट मुनिनायक। देखे प्रभु महि धरि धनु सायक।। थाइ धरे गुर चरन सरोरुह। अनुज सहित अति पुलक तनोरुह।। भेंटि इसल वूझी मुनिराया। हमरें इसल तुम्हारिहिं दाया।। सकल द्विजन्ह मिलि नायउ माथा। धर्म धुरंधर रघुकुलनाथा।। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज। नमत जिन्हिं सुर मुनि संकर अज।। परे भूमि नहिं उटत उठाए। बर करि कृपासिंधु उर लाए।। सामल गात रोम भए टाढ़े। नव राजीव नयन जल बाढ़े।। छं०-राजीव लोचन स्रवत जल तन ललित पुलकावलि बनी। अति प्रेम हृद्यँ लगाइ अनुजिह मिले प्रभु त्रिभुअन धनी।। प्रभु मिलत अनुजिह सोह मो पिंह जाति निहं उपमा कही। जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले वर सुवमा लही।। १।। ब्झत कुपानिधि कुसल भरतिह वचन बेगि न आवई। सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई।। अब कुसल कौंसलनाथ आरत जानि जन दरसन दियो। बुड़त बिरह बारीस कुपानिधान मोहि कर गहि छियो।।२॥ बीथीं सकल सुगंध सिंचाईं। गजमिन रिच बहु चौक पुराईं॥ नाना भाँति सुमंगल साजे। हरिष नगर निसान बहु बाजे॥ जहँ तहँ नारि निछाविर करहीं। देहिं असीस हरिष उर भरहीं॥ कंचन थार आरतीं नाना। जबतीं सजें करिहं सुभ गाना॥ करिहं आरती आरितहर कें। रघुकुल कमल बिपिन दिनकर कें॥ पुर सोभा संपित कल्याना। निगम सेष सारदा बखाना॥ तेउ यह चरित देखि ठिग रहहीं। उमा तासु गुन नर किमि कहिं॥ दो०—नारि कुमुदिनीं अवध सर रघुपित बिरह दिनेस।

अस्त भएँ बिगसत भईं निरिष्व राम राकेस ॥९ (क)॥ होहिं सगुन सुभ बिबिधि बिधि बाजिहें गगन निसान। पुर नर नारि सनाथ करि भवन चले भगवान॥९(ख)॥

श्रभ्र जानी कैंकई लजानी। प्रथम तासु गृह गए भवानी।।
ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा। पुनि निज भवन गवन हिर कीन्हा
कृपासिंधु जब मंदिर गए। पुर नर नारि सुखी सब भए।।
गुर बसिष्ट द्विज लिए बुलाई। आज सुघरी सुदिन समुदाई।।
अब द्विज देहु हरिष अनुसासन। रामचंद्र बैठिहं सिंघासन।।
मुनि वसिष्ट के बचन सुहाए। सुनत सकल बिप्रन्ह अति भाए।।
कहिं बचन मृदु बिप्र अनेका। जग अभिराम राम अभिषेका।।
अब मुनिबर बिलंव निहं कीजै। महाराज कहँ तिलक करीजै।।

दो०-तब मुनि कहेउ सुमंत्र सन सुनत चलेउ हरषाइ। रथ अनेक वहु वाजि गज तुरत सँवारे जाइ॥१०(क)॥ कनक थार आरती उतारहिं। बार बार प्रभु गात निहारहिं।। नाना ऑति निछावरि करहीं। परमानंद हरप उर भरहीं।। कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरहि। चितवति कृपासिंधु रनधीरहि।। हृदयं विचारति बारहिं बारा। कवन भाँति लंकापति मारा।। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे। निसिचर सुभट महाबल भारे।। वो०-लिछमन अरु सीता सहित प्रभुहि विलोकति मातु। परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु।। ७।।

लंकापित कपीस नल नीला। जामवंत अंगद सुभसीला।।
हतुमदादि सव बानर बीरा। धरे मनोहर मनुज सरीरा।।
भरत सनेह सील व्रत नेमा। सादर सब बरनिहं अति प्रेमा।।
देखि नगरबासिन्ह के रीती। सकल सराहिहं प्रभु पद प्रीती।।
पुनि रघुपित सब सखा बोलाए। मुनि पद लागहु सकल सिखाए।।
गुर बिसष्ट कुलपूज्य हमारे। इन्ह की कृपाँ दनुज रन मारे।।
ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। भए समर सागर कहँ बेरे।।
मम हित लागि जन्म इन्ह हारे। भरतहु ते मोहि अधिक पिआरे।।
सुनि प्रभु बचन मगन सब भए। निमिष निमिष उपजत सुख नए।।

दो॰ कौसल्या के चरनिह पुनि तिन्ह नायउ माथ।
आसिष दीन्हे हरिष तुम्ह प्रिय मम जिमि रघुनाथ।।८(क)।।
सुमन बृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद।
चढ़ी अटारिन्ह देखिंह नगर नारि नर बृंद।।८(ख)।।
कंचन कलस बिचित्र सँवारे। सबिहं धरे सिज निज निज द्वारे।।
वंदनवार पताका केत्र। सबिह बनाए मंगल हेत्।।

सुत बिलाकि हरपों महतारी। बार बार आरती उतारी।।

बिप्रन्ह दान बिविधि बिधि दीन्हें। जाचक सकल अजाचक कीन्हे।।

सिंघासन पर त्रिभुअन साई। देखि सुरन्ह दुंदुभीं बजाई।।

छं०—नभ दुंदुभीं बाजिहं बिपुल गंधर्व किंनर गावहीं।

नाचिहं अपछरा बृंद परमानंद सुर मुनि पावहीं।।

भरतादि अनुज बिभीषनांगद हनुमदादि समेत ते।

गहें छत्र चामर ब्यजन धनु असि चर्मसिक्त बिराजते।। १॥

श्री सहित दिनकर बंस भूषन काम बहु छिब सोहई।

नव अबुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई।।

मुकुटांगदादि बिचित्र भूषन अंग अंगन्हि प्रति सजे।

अंभोज नयन बिसाल उर भुज धन्य नर निरखंति जे।। २॥

दो०—वह सोभा समाज सुख कहत न बनइ खगेस।

दा० - वह साभा समाज सुख कहत न बनइ खगस।
बरनहिं सारद सेष श्रुति सो रस जान महेस ॥१२(क)॥
भिन्नभिन्न अस्तुति करि गए सुर निज निजधाम।
बंदी बेप बेद तब आए जह श्रीराम ॥१२(ख)॥
प्रभ्र सर्वग्य कीन्ह अति आदर कृपानिधान।
लखेउ न काहूँ मरम कछ लगे करन गुन गान ॥१२(ग)॥

छं०—जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने।
दसकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रवल खल भूज वल हने।।
अवतार नर संसार भार विभंजि दारुन दुख दहे।
जय प्रनतपाल दयाल प्रभु संजुक्त सक्ति नमामहे।। १।।
तव विषम माया वस सुरासुर नाग नर अग जग हरे।
भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निसिकाल कर्म गुननि भरे।।

जहँ तहँ धावन पठइ पुनि मंगल द्रव्य मगाइ । हरप समेत वसिष्ट पद पुनि सिरु नायउ आइ ॥१०(ख)॥ नवाह्नपारायण, आठवाँ विश्राम

अवधपुरी अति रुचिर वनाई। देवन्ह सुमन वृष्टि झिर लाई।।
राम कहा सेवकन्ह वुलाई। प्रथम सखन्ह अन्हवावहु जाई।।
सुनत बचन जहँ तहँ जन धाए। सुग्रीवादि तुरत अन्हवाए।।
पुनि करुनानिधि भरतु हँकारे। निज कर राम जटा निरुआरे।।
अन्हवाए प्रभु तीनिज भाई। भगत वछल कृपाल रघुराई।।
भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। सेप कोटि सत सकिहं न गाई॥
पुनि निज जटा राम विवराए। गुर अनुसासन मागि नहाए॥
किर मजन प्रभु भूपन साजे। अंग अनंग देखि सत लाजे॥
दो०—सासुन्ह सादर जानिकिहि मजन तुरत कराइ।

दिन्य बसन वर भूषन अँग अँग सजे बनाइ ।।११(क)।। राम बाम दिसि सोभित रमा रूप गुन खानि । देखि मातु सब हरषीं जन्म सुफल निज जानि ।।११(ख)।। सुनु खगेस तेहि अवसर ब्रह्मा सिव मुनि बृंद ।

चिह बिमान आए सब सुर देखन सुखकंद ।।११(ग)।।
प्रभु विलोकि मुनि मन अनुरागा। तुरत दिब्य सिंघासन मागा।।
रिव सम तेज सो बरिन न जाई। बैठे राम द्विजन्ह सिरु नाई।।
जनकसुता समेत रघुराई। पेखि प्रहरेष मुनि समुदाई।।
वेद मंत्र तब द्विजन्ह उचारे। नम सुर मुनि जय जयित पुकारे।।
प्रथम तिलक बसिष्ट मुनि कीन्हा। पुनि सब विप्रन्ह आयसु दीन्हा।।

छं०--जय राम रमारमनं समनं । भव ताप भयाकुल पाहि जनं । अवधेस सुरेस रमेस विभो। सरनागत मागत पाहि प्रभो ॥१॥ दससीस बिनासन बीस भुजा। कृत दूरि महा महि भूरि रुजा। रजनीचर बृंद पतंग रहे। सर पावक तेज प्रचंड दहे ॥२॥ महि मंडल मंडन चारुतरं। धृत सायक चाप निषंग वरं। मद मोह महा ममता रजनी। तम पुंज दिवाकर तेज अनी ॥३॥ मनजात किरात निपात किए। मृग लोग क्रभोग सरेन हिए। हति नाथ अनाथनि पाहि हरे । बिषया बन पावँर भूलि परे ॥४॥ बहु रोग बियोगन्हि लोग हए। भवद्रंघि निरादर के फल ए। भव सिंधु अगाथ परे नर ते। पद पंकज प्रेम न जे करते ॥५॥ अति दीन मलीन दुःखी नितहीं। जिन्ह कें पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिन्ह कें। प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह कें 11६11 नहिं राग न लोभ न मान मदा। तिन्ह केंसम बैभव वा बिपदा। एहि ते तव सेवक होत भुदा। भुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥७॥ करि प्रेम निरंतर नेम लिएँ। पद पंकज सेवत सुद्ध हिएँ। सम मानि निरादर आदरही। सब संत सुखी विचरंति मही ।।८।। मुनि मानस पंकज भृंग भजे। रघुबीर महा रनधीर अजे। तव नाम जपामि नमामि हरी। भव रोग महागद मान अरी ॥९॥ गुन सील कृपा परमायतनं। प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं। रघुनंद निकंदय इंद्रघनं। महिपाल बिलोकय दीन जनं ॥१०॥

दो०-बार बार वर मागउँ हरिष देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग।।१४(क)॥ जे नाथ करि करुना विलोके त्रिविधि दुख ते निर्वहे। भव खेद छेदन दच्छ हम कहुँ रच्छ राम नमामहे ॥ २॥ जे ग्यान मान विमत्त तव भव हरिन भक्ति न आदरी । ते पाइ सुर दुर्लभ पदादिप परत हम देखत हरी।। विस्वास करि सब आस परिहरि दास तब जे होइ रहे । जिपनामतव विनु अम तरहिं भव नाथ सो समरामहे।। ३।। जे चरन सिव अज वूज्य रज सुभ परिस मुनि पतिनी तरी। नख निर्गता धुनि वंदिता त्रैलोक पात्रनि सुरस्री ।! ध्वज कुलिस अंक्रुस कंज जुत वन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेस नित्य भजामहे ॥ ४॥ अव्यक्तमूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने। पट कंध साखा पंच वीस अनेक पर्न सुमन घने ।। फल जुगल विधि कडु मधुर बेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे। पछ्छवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे ॥ ५ ॥ जे त्रहा अजमद्वैतमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं। तेकहहुँ जानहुँ नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं।। करुनायतन प्रभु सद्गुनाकर देव यह बर मागहीं। मन वचन कर्म विकार तजि तव चरन हम अनुरागहीं ।। ६ ॥ दो०**–सब के देखत वेदन्ह बिनती कीन्हि उदार**। अंतर्धान भए पुनि गए ब्रह्म आगार ॥१३(क)॥ वैनतेय सुनु संग्रु तव आए जहँ रघुंबीर। बिनय करत गदगद गिग ।रित पुलक सरीर ॥१३(ख)॥ दो०-अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृ नेम । सदा सर्वगत सर्वहित जानि करेहु अति प्रेम ॥ १६॥

सुनि प्रभु बचन मगन सब भए। को हम कहाँ विसरि तन गए।।
एकटक रहे जोरि कर आगे। सकहिंन कछ कहि अति अनुरागे।।
परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा। कहा विविधि विधि ग्यान विसेषा
प्रभु सन्दुख बछ कहन न पारहिं। पुनि पुनि चरन सरोज निहारहिं।।
तब प्रभु भूषन बसन मगाए। नाना रंग अनूप सुहाए।।
सुप्रीविह प्रथमहिं पहिराए। बसन भरत निज हाथ बनाए।।
प्रभु प्रेरित लिछमन पहिराए। लंकापिन रघुपित मन भाए।।
अंगद बैठ रहा निहं डोला। प्रोति देखि प्रभु ताहि न बोला।।

दो०—जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ। हिथँ धरि राम रूप सब चले नाइ पद माथ।।१७(क)।। तब अंगद उठि नाइ सिरु सजल नयन कर जोरि। अति बिनीत बोलेउ बचन मनहुँ प्रेम रस बोरि।।१७(ख)।।

सुनु सर्बग्य कृपा सुख सिंधो। दीन दयाकर आरत बंधो।।
मरती वेर नाथ मोहि बाली। गयउ तुम्हारेहि कोंछें घाली।।
असरन सरन बिरदु संभारी। मोहि जिन तजह भगत हितकारी
मोरें तुम्ह प्रभु गुर पितु माता। जाउँ कहाँ तिज पद जलजाता।।
तुम्हिहि बिचारि कहहु नरनाहा। प्रभु तिज भवन काज मम काहा।।
बालक ग्यान बुद्धि बल हीना। राखहु सरन नाथ जन दीना।।
नीचि टहल गृह कैसब करिहउँ। पद पंकज बिलोकि भव तरिहउँ।।
अस किह चरन परेड प्रभु पाही। अब जिन नाथ कहहु गृह जाही।।

कारे उन्ताने गम उन इगरे गए कैस्स । तमप्रस्कारिन्ह दिवाएसमाविधिस्तान्य मास १९९५ ।)

मुत् लग्नित यह कथा पावनो। तिविध ताप भव भप दावनो।।
महाग्रज कर सुभ अभिषेका। सुनेत छहाहें नर विरित विवेका।।
जे सकान नर सुनिह जे गाविहें। सुत्व संपति नाना विधि पाविहें।।
सुर दुर्लभ सुत्व किर जग माहीं। अंतकाल रचुपित पुर जाहीं।।
सुनिह विद्यक्त विरत अरु विषइ। लहाह भगित गित संपात नई।।
तगपित राम कथा में वरनी। स्वमित विलास नास दुख हरनी।।
विरित विवेक भगित हड़ करनी। मोह नदी कह सुंदर तरनी।।
नित नव मंगल कौसलपुरी। हरित रहिंह लोग सब कुरी।।
नित नइ प्रीति राम पद पंकज। सब के जिन्हिंह नमत सिव ग्रनि अज
मंगन वह प्रकार पहिराए। द्विजन्ह दान नाना विधि पाए।।

<sup>दो</sup> - त्रह्मानंद मगन किप सब कें प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास षट बीति।।१५॥

विसरे गृह सपनेहुँ सुधि नाहीं। जिमि परद्रोह संत मन माहीं।।
तब रघुपति सब सरवा बोलाए। आइ सबन्हि सादर सिरु नागे।।
परम प्रीति समीप बैठारे। भगत सुखद मृदु बचन उनारे।।
तम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई। गुख पर केहि बिधि करीं बड़ाई।।
ताते मोहि तुम्ह अति प्रिय लागे। मम हित लागि भनन गुखर यागे।।
अनुज राज संपति बैदेही। देह गेह परिवार सनेही।।
सब मम प्रिय नहिं तुम्हिह समाना। मृपा न कहलें गोर गह जाना।।
सब कें प्रिय सेवक यह नीती। मोरें अधिक दौरा पर " ।।

तुम्ह मम सखा भरत सम भ्राता। सदा रहेहु पुर आतत जाता।।
बचन सुनत उपजा सुख भारी। परें उचरन भिर लोचन बारी।।
चरन निलन उर धिर गृह आवा। प्रभ्र सुभाउ परिजनिन्ह सुनावा।।
रघुपति चिरत देखि पुरबासी। पुनि पुनि कहिं धन्य सुखरासी।।
राम राज बैठें त्रैलोका। हरिषत भए गए सब सोका।।
बयरु न कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई।।
दो०—बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग।

चलहिं सदा पावहिं सुलिह निहं भय सोक न रोग ॥ २०॥ दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज निहं काहुिह व्यापा॥ सब नर करिहं परस्पर प्रीती। चलिहं स्वधमे निरत श्रुति नीती॥ चारिउ चरन धमे जग माहीं। पूरि रहा सपनेहुँ अव नाहीं॥ राम भगति रत नर अरु नारी। सकल परम गित के अधिकारी॥ अल्पमृत्यु निहं कर्वाने पीरा। सब सुंदर सब बिरुज सरीरा॥ निहं दिरद्र को उद्यो न दीना। निहं को उअबुध न लच्छनहीना॥ सब निदंभ धमेरत पुनी। नर अरु नारि चतुर सब गुनी॥ सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी। सब कुतग्य नहिं कपट सयानी॥

दो - राम राज नभगेस सुनु सचराचर जग माहि।
काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहिं॥ २१॥
भूमि सप्त सागर मेंखला। एक भूप रघुपति कोसला॥
भुअन अनेक रोम प्रति जास्र। यह प्रभुता कछ बहुत न तास्र॥
सो महिमा समुझत प्रभु केरी। यह बरनत हीनता घनेरी॥
सोउ महिमा खगेस जिन्ह जानी। फिरिएहिं चरित तिन्हहुँ रित मानी

दो०-अंगद वचन बिनीत सुनि रघुपति करुना सींव । प्रभु उठाइ उर लायउ सजल नयन राजीव ।।१८(क)।। निज उर माल वसन मनि बालितनय पहिराइ ।

विदा कीन्हि भगवान तब बहु प्रकार समुझाइ ॥१८(ख)॥
भरत अनुज सौमित्र समेता। पठवन चले भगत कृत चेता॥
अंगद हृद्यँ प्रेम निहं थोरा। फिरि फिरि चितव राम की ओरा॥
बार बार कर दंड प्रनामा। मन अस रहन कहिं मोरि रामा॥
राम विलोकिन बोलिन चलनी। सुमिरि सुमिरि सोचत हाँसि मिलनी
प्रम्म क्लोकिन बोलिन चलनी। सुमिरि सुमिरि सोचत हाँसि मिलनी
प्रम्म क्लोकिन बोलिन चलनी। सुमिरि सुमिरि सोचत हाँसि मिलनी
प्रम्म क्ला बेति बिनय बहु भाषी। चलेउ हृद्यँ पद पंकज राखी॥
अति आदर सब किप पहुँचाए। भाइन्ह सिहत भरत पुनि आए॥
तब सुप्रीव चरन गिह नाना। भाँति विनय कीन्हे हनुमाना॥
दिन दस किर रघुपित पद सेवा। पुनि तव चरन देखिहुँ देवा॥
पुन्य पुज तुम्ह पवनकुमारा। सेवहु जाइ कृपा आगारा॥
अस किह किप सब चले तुरंता। अंगद कहइ सुनहु हनुमेता॥

दो०—कहेह दंडवत प्रभु सें तुम्हिह कहुउँ कर जोरि। बार बार रघुनायकिह सुरित कराएह मोरि।।१९(क)।। अस किह चलेउ बालिसुत फिरि आयउ हुनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भए भगवंत।।१९(ख)।। कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि।

चित्त खगेस राम कर समुझि परइ कहु काहि ॥१९(ग)॥

पुनि कृपाल लियो बोलि निषादा। दीन्हे भूषन वसन प्रसादा।। जाहु भवन मम सुमिरन करेहू। मनक्रमबचन धर्म अनुसरेहू।। जद्यपि गृहँ सेवक सेविकनी। विपुल सदा सेवा विधि गुनी।। निज कर गृह परिचरजा करई। रामचंद्र आयसु अनुसरई।। जेहि विधि कृपासिंधु सुख मानइ। सोइ कर श्री सेवा बिधि जानइ।। कौसल्यादि सासु गृह माहीं। सेवइ सबिन्ह मान मद नाहीं।। उमा रमा ब्रह्मादि बदिता। जगदंबा संततमिनिदिता।।

दो०—जासु कृपा कटाच्छु सुर चाहत चितव न सोइ। राम पदारविंद रति करति सुभावहि खोइ॥ २४॥

सेवहिं सानक्ल सब भाई। राम चरन रित अति अधिकाई।। प्रश्च मुख कमल बिलोकत रहहीं। कबहुँ कुपाल हमिंह कल्ल कहहीं।। राम करिंह भातन्ह पर प्रीती। नाना भाँति सिखाविंह नीती।। हरित रहिंह नगर के लोगा। करिंह सकल सुर दुर्लभ भोगा।। अहिनिसि विधिहि मनावत रहिं। श्रीरघुवीर चरन रित चहहीं।। दुइ सुत सुंदर सीताँ जाए। लव कुस बेद पुरानन्ह गाए।। दोड बिजई बिनई गुन मंदिर। हिर प्रतिबंब मनहुँ अति सुंदर।। दुइ दुइ सुत सब भातन्ह करे। भए रूप गुन सील घनेरे।। टो०—ग्यान गिरा गोतीत अज माया मन गुन पार।

सोइ सिचदानंद घन कर नर चिरत उदार ॥ २५॥ आतकाल सरऊ किर मजान । बैठिह सभाँ मंग द्विज सजान ॥ बेद पुरान विसष्ट बखानहिं। सुनहिं राम जद्यपि सब जानहिं॥ अनुजन्ह संजुत भोजन करहीं। देखि सकल जननीं सुख भरहीं॥ भरत सञ्चहन दोनउ भाई। सिहत पवनसुत उपवन जाई॥

चूझहिं बैठि राम गुन गाहा। कह हनुमान सुमति अवगाहा।।

**\* उत्तरकाण्ड** \* सोउ जाने कर फल यह लीला। कहिं महा मुनिवर दमसीला।। राम राज कर सुख संपदा। चरनिन सकड् फनीस सारदा।। सब उदार सब पर उपकारी। वित्र चरन सेवक नर नारी॥ एकनारि त्रत रत सत्र झारी। ते मन वन कम पति हितकारी।। रो॰ वंड जितन्ह कर भेद जहँ नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मनहि सुनिअ अस रामचंद्र कें राज ॥ २२॥ क्षिलिहं फरिहं सदा तरु कानन। रहिहं एक मँग गज पंचानन।। लग मृग सहज चयरु चिसराई। सचिन्हे परस्पर श्रीति चढ़ाई॥ क्रजिहिं खग मृग नाना चंदा। अभय चरहिं वन करहिं अनंदा।। सीतल सुरभि पवन वह मंदा। गुंजत अलि लें चिल मक्संदा॥ त्रता विरुप मार्गे मधु चवहीं। मनभावतो धेनु पय स्रवहीं।। सिंस संपन्न सदा रह धरनी। त्रेताँ भइ कृतजुग के करनी।। प्रगटीं गिरिन्हं विविधि मिन खानी। जगदानमा भूप जग जानी। सिता सकल वहहिं वर वारी। सीतल अमल स्वाद सुखकारी।। सागर निज मरजादाँ रहहीं। डारहिं रत्न तटिन्हं नर लहहीं। सरसिज संकुल सकल तड़ागा। अति शसक दस दिसा विभागा।। दो॰-बिधु महि पुर मयुखिन्ह रिव तप जेतनेहि काज । मामें वारिद देहिं जल रामचंद्र कें राज ॥ २३॥ कोटिन्ह बाजिमेध प्रभु की न्हें। दान अनेक द्विजन्ह कहँ दीन्हे।। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर। गुनातीत अरु भोग पुरंदर॥ पति अनुक्रल सदा रह सीता। सोभा खानि सुसील विनीता।। जानित कृपासिंधु प्रभ्रताई। सेवित चयन समास मन्द्रा

नाना खग बालकिन्ह जिआए। बोलत मधुर उड़ात सुहाए॥ मोर हंस सारस पारावत। भवनिन पर सोभा अति पावत॥ जहँ तहँ देखिह निज परिछाहीं। बहु विधि क्र्जिह नृत्य कराहीं॥ सुक सारिका पढ़ाविह बालक। कहहु राम रघुपति जनपालक॥ राज दुआर सकल विधि चारू। बोथीं चौहट रुचिर बजारू॥

छं०-बाजार रुचिर न वनइ वरनत वस्तु विनु गथ पाइए। जहँ भूप रमानिवास तहँ की संपदा किमि गाइए॥ बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहुँ कुबेर ते। सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारि नर सिसु जरठ जे॥

दो०-उत्तर दिसि सरजू बह निर्मल जल गंभीर। बाँघे घाट मनोहर खल्प पंक नहिं तीर॥२८॥

द्रि फराक रुचिर सो घाटा। जहँ जल पिअहिं वाजि गज ठाटा।।
पिनघट परम मनोहर नाना। तहाँ न पुरुष करिं अस्नाना।।
राजघाट सब विधि सुंदर बर। मझिंह तहाँ बरन चारिउ नर।।
तीर तीर देवन्ह के मंदिर। चहुँ दिसि तिन्ह के उपवन सुंदर॥
कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी। बसिंह ग्यान रत सुनि संन्थासी॥
तीर तीर तलिसिका सहाई। बंद बंद बहु सुनिन्हे लगाई॥
पुर सोभा कल्ल बरनि न जाई। बाहेर नगर परम रुचिराई॥
देखत पुरी अखिल अध भागा। बन उपवन बापिका तड़ागा॥

छं०—बापीं तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहीं। सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहहीं॥ सुनत विमल गुन अति सुख पावहिं। वहरी वहरी करे विनय कहाव हैं।। सब कें गृह गृह होहिं पुराना। राम चरित पावन विधि नाना।। नर अरु नारि राम गुन गानहिं। करहिं देवल विसि वात न करते हैं।।

दो०-अवथपुरी वासिन्ह कर सुख संपदा सनाज। सहस सेप नहिं कहि सकहिं जहँ नृप राम विराज।। २६॥

नारदादि सनकादि मुनीसा। दरसन लागि कोसलाधीसा।। दिन प्रतिसकल अजोध्या आविही। देखिनगरु विरागु विसराविही।। जातरूप मिन रचित अटारीं। नाना रंग रुचिर गच दारीं।। पुर चहुँ पास कोट अति सदर। रचे कँग्रा रंग रंग वर।। नव ग्रह निकर अनीक बनाई। जनु घेरी अमरावित आई।। महिबहु रंग रचित गच काँचा। जो विलोकि मुनिबर मन नाचा।। धवल धाम ऊपर नभ चुंवत। कलस मनहुँ रिव सिस दुति निंदत।। वहु मिन रचित झरोखा भ्राजिही। गृह गृह प्रति मिनदीप विराजिही।।

छं०-मिन दीप राजिहं भवन आजिहं देहरीं विद्वम रची। मिन खंभभीति विरंचि विरची कनक मिन मरकत खची।। सुंदर मनोहर मेदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे। प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बजिन्हि खचे।।

दो॰-चारु चित्रसाला गृह गृह प्रति लिखे बनाइ।

राम चारेत जे निरख मुनि ते मन लेहिं चोराइ ॥ २७॥ मन बाटिका सबहि लगाई । बिबिध भाँतिकारे जतन बनाई ॥ लता ललित बहु जाति सहाई । फुलिहें सदा बसंत कि नाई ॥ गुंजत मधुकर मुखर मनोहर। मारुत निबिध सदा बहु

धरम तड़ाग ग्यान निग्याना।ए पंकज विकसे विधि नाना॥ सुख संतोष विराग विवेका।विगत सोक ए कोक अनेका॥

दो०-यह प्रताप रिष जाकें उर जब करइ प्रकास।

पछिले बाढ़ हिं प्रथम जे कहे ते पावहिं नास ॥३१॥ भ्रातन्ह सहित राम्र एक वारा। संग परम प्रिय पवनकुमारा ॥ सुंदर उपवन देखन गए। सब तरु कुसुमित पछ्नव नए॥ जानि समय सनकादिक आए। तेज पुंज गुन सील सुहाए॥ ब्रह्मानंद सदा लयलीना। देखत बालक बहुकालीना॥ रूप धरें जन्ज चािण्ड बेदा। समदरसी म्रीन बिगत विभेदा॥ आसा बसन व्यसन यह तिन्हहीं। रघुपति चरित होइ तहँ सुनहीं॥ तहाँ रहे सनकादि भवानी। जहँ घटसंभव मुनिवर ग्यानी॥ राम कथा मुनिवर बहु बरनी। ग्यान जोनि पावक जिमि अरनी।।

दो०-देखि राम मुनि आवत हर्गि दंडवत कीन्ह। स्वागत पूँछि पीत पट प्रभु बैठन कहँ दीन्ह।।३२॥

कीन्ह दंडवत तीनिउ भाई। सहित पवनसुत सुख अधिकाई।।
स्रानि रघुपति छिब अतुल विलोकी। भए भगन सन सके न रोकी।।
स्यामल गात सरोरुह लोचन। सुंद्रता मंदिर भव गोचन।।
एकटक रहे निमेप न लावहिं। प्रश्च कर जोरें सीस नवावहिं।।
तिन्ह के दसा देखि रघुबीरा। स्रवत नयन जल पुलक सरीरा।।
कर गहि प्रभु ग्रानिवर बैठारे। परम मनोहर वचन उचारे।।
आज धन्य में सुनहु सुनीसा। तुम्हरें दरस जाहिं अब खीसा।।
बड़े भाग पाइव सतसंगा। बिनहिं प्रयास होहिं भव भंगा॥

बहु रंग कंज अनेक खग क्जिहिं सधुप गुंजारहीं। आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकारहीं।।

दो०-रमानाथ जहँ राजा सो पुर बरनि कि जाइ। अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सब छाइ॥२९॥

जहँ तहँ नर रघुपति गुन गावि । वैठि परसपर इहइ सिखावि ।।
भजह प्रनत प्रतिपालक रामि । सोभा सील रूप गुन धामि ।।
जलज विलोचन स्थामल गाति । पलक नयन इव सेवक त्राति ।।
धत सर रुचिर चाप तूनीरि । संत कंज बन रि रनधीरि ॥
काल कराल ब्याल खगराजि । नमत राम अकाम ममता जि ॥
लोभ मोह मृगज्य किराति । मनसिज करि हरि जन सुखदाति ।
संसय सोक निवि इतम भागु । दनुज गहन घन दहन कुसानु हि
जनकसुता समेत रघु वीरि । कसन भजह भंजन भव भीरि ॥।
बहु वासना मसक हिम रासि । सदा एकरस अन अबिनासि ।।
सुनि रंजन भंजन महि भारि । तुलसिदास के प्रसु हि उदारि ॥।

<sup>दो</sup>॰—एहि विधि नगर नारि नर करहिं राम गुन गान। सानुकूल सब पर रहिंह संतत कृपानिधान॥३०॥

जब ते राम प्रताप खगेसा। उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा।।
पूरि प्रकास रहेउ तिहुँ लोका। बहुतेन्ह सुख बहुतन मन सोका।।
जिन्हिह सोक ते कहउँ बखानी। प्रथम अबिद्या निसा नसानी।।
अब उल्क जहँ तहाँ लुकाने। काम क्रोध कैरव सङ्घाने।।
विविध कर्म गुन काल सुभाऊ। ए चकोर सुख लहहिं न काऊ।।
मत्सर मान मोह मद चोरा। इन्ह कर हुनर न कबनिहुँ ओरा।।

दो०-बार बार अस्तुति करि प्रेम सहित सिरु नाइ। ब्रह्म भवन सनकादि गे अति अभीष्ट बर पाइ॥ ३५॥

सनकादिक विधि लोक सिधाए। भ्रातन्ह राम चरन सिरु नाए।।
पूछत प्रश्चिह सकल सकुचाहीं। चितविह सब मारुत मृत पाहीं।।
सुनी चहिंह प्रश्च सुख के बानी। जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी।।
अंतरजामी प्रश्च सम जाना। बूझत कहिंहु काह हनुमाना।।
जोरि पानि कह तब हनुमंता। सुनहु दीनद्याल भगवंता।।
नाथ भरत कछ पूँछन चहहीं। प्रस्न करत मन सकुचत अहहीं।।
तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ। भरतिह मोहि कछ अंतर काऊ।।
सुनि प्रश्च बचन भरत गहे चरना। सुनहु नाथ प्रनतारित हरना।।

दो॰-नाथ न मोहि संदेह कछु सपनेहुँ सोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारिहि कृपानंद संदोह।। ३६।।

करउँ कुपानिधि एक ढिठाई। मैं सेवक तुम्ह जन सुखदाई।। संतन्ह के महिमा रघुराई। बहु बिधि वेद पुरानन्ह गाई।। श्रीमुख तुम्ह पुनि कीन्हि बड़ाई।तिन्ह पर प्रश्चिह प्रीति अधिकाई।। सुना चहुउँ प्रश्च तिन्ह कर लच्छन।कृपासिधु गुन ग्यान विचच्छन।। संत असंत मेद विलगाई। प्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई।। संतन्ह के लच्छन सुनु श्चाता। अगनित श्चित पुरान विख्याता।।

संत असंतिन्ह के असि करनी। जिमि कुठार चंदन आचरनी।। काटइ परसु मलय सुनु भाई। निज गुन देइ सुगंध बसाई॥

दो॰—ताते सुर सीसन्ह चढ़त जग वछ्ठभ श्रीखंड। अनल दाहि पीटत घनहिं परसु बदन यह दंड।। ३७॥ दो०-संत संग अवबर्ग कर कामी भव कर पंथ। कहिं संत किब कोबिद श्रुति पुरान सदग्रंथ॥३३॥

सुनि प्रसु व वन हरिष सुनि चारी। पुलिकत तन अस्तुति अ तुमारी।। जय भगवंत अनंत धनामय। अनघ अनेक एक करुनामय।। जय निर्णुन जय जय गुन सागर। सुख मंदिर सुंदर अति नागर।। जय इंदिरा रमन जय भूधर। अनुपम अज अनादि सोभाकर।। ग्यान निधान अमान सानप्रद। पावन मुजस पुरान वेद बद।। तग्य कृतग्य अग्यता भंजन। नाम अनेक अनाम निरंजन।। सर्व सर्वगत सर्व उराज्य। बसिस सदा हम कहुँ परिपालय।। इंद विपति भव फंद विभंजय। हिद बिस राम काम मद गंजय।।

दो०-परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम। प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्रीराम॥३४॥

देहु भगतिरघुपति अति पावित । त्रिविधि ताप भव दाप नसावित।।
प्रनत काम सुरघेनु कलपतरु। होइ प्रसक्त दीजै प्रश्च यह वरु।।
भव बारिधि कुंभज रघुनायक। सेवत सुलभ सकल सुखदायक।।
मन संभव दारुन दुख दार्थ।दोनबंघु समता बिस्तारय।।
आस त्रास हरिपादि निवारक। बिनय विबेक बिरति बिस्तारक।।
भूप मौलि मिन मंडन धरनी। देहि भगति संसृति सरि तरनी।।
धीन मन मानस हंस निरंतर। चरन कमन बंदित अज संकर।।
रघुकुल केत सेत श्रुति रच्छक। काल करम सुन्नाउ गुन भच्छक।।
तारन तरन हरन सब दृषन। तलसिदास प्रश्च त्रिभवन भूषन।।

जब काहू के देखिहं बिपती। सुखी भए मानहुँ जग नृपती॥ स्वारथ रत परिवार विरोधी। लंपट काम लोभ अति क्रोधी॥ मातु पिता गुर बिप्र न मानहिं।आपु गए अरु घालहिं आनहिं॥ करहिं मोह बस द्रोह परावा। संत संग हिर कथा न भावा॥ अवगुन सिंधु मंदमति कामी।बेद बिदृषक पर्धन स्वामी॥ बिप्र द्रोह पर द्रोह विसेषा।दंभ कपट जियँ धरें सुबेषा॥ दो० – ऐसे अधम मनुज खल कृतजुग त्रेताँ नाहिं। द्वापर कळुक बृंद बहु होइहिंह किलजुग माहिं।। ४०॥ पर हित सरिस धर्म नहिं भाई। पर पीड़ा सम नहिं अधमाई॥ निर्नय सकल पुरान बेद कर। कहेउँ तात जानहिं कोबिद नर॥ नर सरीर धरि जे पर पीरा। करहिं ते सहिं महा भव भीरा॥ करहिं मोहबस नर अघ नाना। खारथ रत परलोक नसाना।। कालरूप तिन्ह कहँ मैं भ्राता। सुभ अरु असुभ कर्म फल दाता।। अस बिचारि जे परम सयाने। भजहिं मोहि संसृत दुख जाने।। त्यागहिं कर्म सुभासुभ दायक। भजहिं मोहि सुर नर धुनि नायक।। संत असंतन्ह के गुन भाष। ते न परहिं भव जिन्ह लिख राखे॥ दो०-सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोप अनेक।

गुन यह उभय न देखि अहं देखि असो अधि बेक ।। ४१ ॥ श्री भ्रुख बचन सुनत सब भाई। हरषे प्रेम न हद्यँ समाई॥ करिहं बिनय अति बारिहं बारा। हनूमान हियँ हरप अपारा॥ पुनि रघुपति निज मंदिर गए। एहि विधि चरित करत नित नए॥ बार बार नारद मुनि आविहं। चरित पुनीत राम के गाविहं॥

विषय अलंपट सील गुनाकर। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर।।
सम अभूतिए बिमद बिरागी। लोभामरप हरप भय त्यागी।।
कोमलचित दीनन्ह पर दाया। मन बच क्रम मम भगति अमाया।।
सबिह मानप्रद आपु अमानी। भरत प्रान सम मम ते प्रानी।।
पिगत काम मम नाम परायन। सांति बिराति बिनती मुदितायन।।
सीतलता सरलता मयत्री। द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री।।
ए सब लच्छन बसिह जासु उर। जानेहु तात संत संतत पुर।।
समदम नियम नीति निह डोलिह। परुष बचन कबहूँ निह बोलिही।

दो॰-निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज। ते सञ्जन मम प्रानिप्रय गुन मंदिर सुख पुंज।। ३८॥

सुनह असंतन्ह केर सुभाऊ। भूलेहुँ संगति करिअ न काऊ।।
तिन्ह कर संग सदा दुखदाई। जिमि कपिलहि घालइ हरहाई।।
ललन्ह इदयँ अति ताप बिसेषी। जरिहं सदा पर संपति देखी।।
जहँ कहुँ निंदा सुनिहं पराई। हरपिहं मनहुँ परी निधि पाई।
काम क्रोध मद लोभ परायन। निर्देश कपटी कुटिल मलायन।।
बयरु अकारन सब काहू सों। जो कर हित अनिहत ताहू सों।।
झुठइ लेना झुठइ देना। झुठइ भोजन झुठ चवेना।।
बोलहिं मधुर बचन जिमि मोरा। खाइ महा अहि हृदय कठोरा।।

दो०-पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपबाद।

ते नर पाँवर पापमय देह धरें मनुजाद ।। ३९ ॥ लोभइ ओढ़न लोभइ डासन । सिस्नोदर पर जमपुर त्रास न ॥ काह की जौं सुनहिं बड़ाई। स्वास लेहिं जनु जूड़ी आई॥

नर तनु भव वारिधि कहुँ वेरो। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो॥ करनधार सद्गुर दृढ़ नावा। दुर्लभ साज सुलभ करि पावा॥ वो०-जो न तरें भव सागर नर समाज अस पाइ। सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाइ ॥ ४४ ॥ जौं परलोक इहाँ सुख चहहू। सुनि मम बचन हृदयँ दृढ़ गहहू।। सुलभ सुखद मारग यह भाई। भगति मोरि पुरान श्रुति गाई॥ ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका। साधन कठिन न मन कहुँ टेका॥ करत कष्ट बहु पावइ कोऊ। भक्ति हीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ॥ भक्ति सुतंत्र संकल सुख खानी। बिनु सतसंग न पावहिं प्रानी॥ पुन्य पुंज बिन्नु मिलहिं न संता। सतसंगति संसृति कर अंता॥ पुन्य एक जग महुँ नहिं दूजा। मन क्रम बचन बित्र पद पूजा॥ सानुकूल तेहि पर मुनि देवा। जो तजि कपड़ करइ द्विज सेवा॥ दो०-औरउ एक गुपुत मत सबहि कहउँ कर जोरि।

सानुक्ल ताह पर क्षान द्वा। जा ताज क्षपटु करह १६ण त्वा।।

दो० -औरउ एक गुपुत मत सबिह कहउँ कर जोरि।

संकर भजन बिना नर भगित न पावइ मोरि॥ ४५॥

कहहु भगित पथ कवन प्रयासा। जोग न मख जप तप उपवासा॥

सरल मुभाव न मन कुटिलाई। जथा लाभ संतोष सदाई॥

मोर दास कहाइ नर आसा। करइ तो कहहु कहा बिखासा॥

बहुत कहउँ का कथा बढ़ाई। एहि आचरन बस्य मैं भाई॥

बैर न विग्रह आस न त्रासा। सुखमय ताहि सदासब आसा॥

अनारंभ अनिकेत अमानी। अनघ अरोष दच्छ विग्यानी॥

प्रीति सदा सज्जन संसगी। तुन सम विपय खर्ग अपवर्गा॥

भगित पच्छ हठ निहं सठताई। दुष्ट तर्क सब दूरि वहाई॥

नित नव चरित देखि मुनि जाहीं। ब्रह्मलोक सन कथा कहाहीं।। सुनि निरंचि अतिसय सुख मानहिं।पुनि पुनि तात करहु गुन गानहिं सनकादिक नारदिह सराहिं। जद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहिं।। सुनि गुन गान समाधि विसारी। सादर सुनिहं परम अधिकारी।।

दो०-जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहिं तजि ध्यान ।

जे हिर कथाँ न करहिं रित तिन्ह के हिय पाषान ।। ४२ ।।
एक बार रघुनाथ बोलाए । गुर द्विज पुरवासी सब आए ।।
वैठे गुर मिन अरु द्विज सज्जन । बोले बचन भगत भव भंजन ।।
सुनहु सकल पुरजन मम बानी । कहउँ न कल्ल ममता उर आनी ।।
निहं अनीति निहं कल्ल प्रभुताई । सुनहु करहु जो तुम्हिह सोहाई ।।
सोइ सेवक प्रियतम मम सोई । मम अनुसासन माने जोई ।।
जों अनीति कल्ल भाषों भाई । तो मोहि बरजहु भय विसराई ।।
बड़ें भाग मानुष तनु पावा । सुर दुर्लभ सब ग्रंथिनह गावा ।।
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहिं परलोक सँवारा ।।
दो०-सो परत्र दुख पावइ सिर धुनि धुनि पछिताइ ।

कालि कमिहि ईस्वरिह मिथ्या दोष लगाइ।। ४३।। एहितन कर फल बिषयन भाई। स्वर्गे उस्वरेप अंत दुखदाई।। नर तनु पाइ बिष्य मन देहीं। पलिट सुधा ते सठ विष लेहीं।। ताहि कबहुँ भल कहइ न कोई। गुंजा ग्रहइ परस मिन खोई।। आकर चारि लच्छ चौरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अधिनासी।। फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म सुभाव गुन घेरा।। कबहुँक करि करुना नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही।। जप तप नियम जोग निजधमी। श्रुति संभव नाना सुभ कमी।।
ग्यान दया दम तीरथ मजन। जहँ लगिधम कहत श्रुति सजन॥
आगम निगम पुरान अनेका। पढ़े सुने कर फल प्रभ्र एका।।
तव पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह फल सं रर॥
छटइ मल कि मलि के धोएँ। घृत कि पाव कोइ बारि बिलोएँ॥
प्रेम भगति जल बिन्न रघुराई। अभिअंतर मल कबहुँ न जाई॥
सोइ सर्वज्य तग्य सोइ पंडित। सोइ गुन गृह विग्यान अखंडित॥
दच्छ सकल लच्छन जुत सोई। जाकें पद सरोज रित होई॥
दो०—नाथ एक बर मागउँ राम कृपा किर देहु।

जनम जनम प्रभु पद कमल कबहुँ घटै जिन नेहु॥४९॥
अस कि सुनि बिसिष्ट गृहआए। कृपासिधु के मन अति भाए॥
हन्मान भरतादिक भ्राता। संग लिए सेवक सुखदाता॥
पुनि कृपाल पुर बाहेर गए। गज रथ तुरग मगावत भए॥
देखि कृपा कि सकल सराहे। दिए उचित जिन्ह जिन्ह तेइ चाहे॥
हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई। गए जहाँ सातल अवँराई॥
भरत दीन्ह निज बसन डमाई। बैठे प्रभु सेविह सब भाई॥
मारुतसुत तब मारुत करई। पुलक बपुष लोचन जल भरई॥
हन्मान सम निहं बड़भागी। निहं को उराम चरन अनुरागी॥
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई॥
दो०—तेहिं अवसर मुनि नारद आए करतल बीन।

गावन लगे राम कल कीरति सदा नबीन ॥५०॥ मामवलोकय पंकज लोचन। कृपा बिलोकनि सोच बिमोचन॥ दो०-मम गुन ग्राम नाम रत गत मसता मद मोह।

ता कर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह।।४६॥
सनत सुधासम बचन राम के। गहे सबनि पद कुपाधाम के।।
जननि जनक गुर बंधु हमारे। कुपा निधान प्रान ते प्यारे॥
तत्र धत्र धाम राम हितकारी। सब बिधि तुम्ह प्रनतारित हारी॥
असि सिख तुम्ह बिनु देइ न कोऊ। मातु पिता खारथ रत ओऊ॥
हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी॥
सारथ मीत सकल जग माहीं। सपने हुँ प्रभु परमारथ नाहीं॥
तब के बचन प्रेम रस साने। सुनि रघुनाथ हृद्यँ हरपाने॥
निज निज गृह गए आयसु पाई। बरनत प्रभु बतकही सुहाई॥

<sup>दो०-</sup>उमा अवधबासी नर नारि कृतारथ रूप।

वस सचिदानंद घन रघुनायक जहँ भूप।।४७॥
एक बार बिसष्ट मुनि आए।जहाँ राम मुखधाय मुहाए॥
अति आदर रघुनायक कीन्हा।पद पखारिपादोदक लीन्हा॥
राम मुनह मुनि कह कर जोरी। कुपासिंधु बिनती कछु मोरी॥
देखि देखि आचरन तुम्हारा। होत मोह मम हृदयँ अपारा॥
महिमा अमिति बेद निहं जाना।में केहि भाँति कहउँ भगवाना॥
उपरोहित्य कर्म अति मंदा। बेद पुरान मुमृति कर निदा॥
जब न लेउँ में तब बिधि मोही। कहा लाभ आगें मुत तोही॥
परमातमा वस नर रूपा। होइहि रघुकुल भूपन भूपा॥
दो०—तब में हृदयँ विचारा जोग जग्य व्रत दान।
जा कहुँ करिअ सो पैहउँ धर्म न एहिसम आन॥४८॥

नाथ तवानन सिस स्रवत कथा सुधा रघुनीर।
श्रवन पुटन्हि मन पान करि निहें अघात मित धीर।५२(ख)।
राम चरित जे सुनत अघाहीं। रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं।।
जीवन मुक्त महामुनि जेऊ। हिर गुन सुनहिं निरंतर तेऊ।।
भव सागर चह पार जो पावा। राम कथा ता कहँ दृढ़ नावा।।
बियइन्ह कहँ पुनि हिर गुन ग्रामा। श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा।।
श्रवनवंत अस को जग माहीं। जाहि न रघुपति चरित सोहाहीं।।
तेज इ जीव निजात्मक घाती। जिन्हि हि न रघुपति कथा सोहाती।।
हिरचिरित्र मानस तुम्ह गावा। सुनि मैं नाथ अमिति सुख पावा।।
तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई। कागभसुंडि गरुड़ प्रति गाई।।
दो०-बिरित ग्यान बिग्यान दृढ़ राम चरन अति नेह।

वायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह।।५३॥
नर सहस्र महँ सुनहु पुरारी। कोउ एक होइ धर्म ब्रतधारी।।
धर्मसील कोटिक महँ कोई। विषय विम्रुख विराग रत होई।।
कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई। सम्यक ग्यान सकृत कोउ लहई॥
ग्यानवंत कोटिक महँ कोऊ। जीवनमुक्त सकृत जग सोऊ॥
तिन्ह सहस्र महुँ सब सुख खानी। दुर्लभ ब्रह्म लीन विग्यानी॥
धर्मसील विरक्त अरु ग्यानी। जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्रानी॥
सब ते सो दुर्लभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया॥
सो हरिभगति काग किमि पाई। विखनाथ मोहि कहहु बुझाई॥
दो०-राम परायन ग्यान रत गुनागार मति धीर।
नाथ कहहु केहि कारन पायउ काक सरीर॥५४॥

नील तामरस स्थाम काम अरि। हृदय कंज मकरंद मधुप हरि।। जातुधान वरूथ वल भंजन। म्रुनि सज्जन रंजन अघ गंजन।। भूसुर सिस नव वृंद बलाहक। असरन सरन दीन जन गाहक।। भ्रज्यल विपुल भार मिह खंडित। खर दूपन विराध वध पंडित।। रावनारि सुखरूप भूपवर। जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर।। भुजस पुरान विदित निगमागम। गावत सुर म्रुनि संत समागम।। कारुनीक व्यलीक मद खंडन। सब विधि कुसल कोसला मंडन।। किल मल मथन नाम ममताहन। तुलसिदास प्रभ्र पाहि प्रनत जन।। दो०-प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुन ग्राम।

सोभासिंधु हृद्यँ धिर गए जहाँ विधि धाम।।५१।।
गिरिजा सुनहु निसद् यह कथा। मैं सब कही मोरि मित जथा।।
राम चिरत सत कोटि अपारा। श्रुति सारदा न बरने पारा।।
राम अनंत अनंत गुनानी। जन्म कर्म अनंत नामानी।।
जल सीकर मिहरज गिन जाहीं। रघुपति चरित न बरित सिराहीं।।
विमल कथा हिर पद दायनी। भगित होइ सुनि अनपायनी।।
उमा किहउँ सब कथा सुहाई। जो श्रुसुंडि खगपतिहि सुनाई।।
कल्क राम गुन कहेउँ बखानी। अब का कहीं सो कहहु भनानी।।
सिन सुभ कथा उमा हरपानी। बोली अति विनीत खहु बानी।।
धन्य धन्य में धन्य पुरारी। सुनेउँ राम गुन भव भव हारी।।
दो०—तुम्हरी कुपाँ कुपायतन अब कृतकृत्य न मोह।

जानेउँ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह ॥५२(क)॥

दो०- सीतल अमल मधुर जल जलज विपुल बहुरंग।

क्जत कल रव हंस गन गुंजत मंजुल भृंग।। ५६।।
तेहिं शिरि रुचिर वसइ खग सोई।तासु नास करपांत न होई।।
माया कृत गुन दोप अनेका। मोह मनोज आदि अविवेका।।
रहे व्यापि समस्त जग माहीं। तेहि गिरि निकट कवहुँ नहिं जाहीं
तहँ वसि हरिहि भजइ जिमि कागा। सो सुनु उमा सहित अनुरागा।।
पीपर तरु तर घ्यान सो धरई। जाप जग्य पाकरि तर करई।।
आँव छाँह कर मानस पूजा। तिज हरि भजनु काजु नहिं दूजा।।
वर तर कह हरि कथा प्रसंगा। आविहें सुनहिं अनेक विहंगा।।
रामचरित विचित्र विधि नाता। प्रेम सहित कर सादर गाना।।
सुनहिं सकल मित विमल मराला। वसहिं निरंतर जे तेहिं ताला।।
जब मैं जाइ सो कौतुक देखा। उर उपजा आनंद विसेवा।।
दो०—तब कछु काल मराल तनु धिर तहँ कीन्ह निवास।

सादर सुनि रघुपति गुन पुनि आयउँ कैलास।। ५७॥ गिरिजा कहेउँ सो सब इतिहासा।में जेहि समय गयउँ खग पासा।। अब सो कथा सुनह जेहि हेतू। गयउ काग पिंह खग कुल केतू॥ जब रघुनाथ कीन्हि रन कीड़ा। समुझत चिरत होति मोहि त्रीड़ा॥ इंद्रजीत कर आपु वँधायो। तब नारद सुनि गरुड़ पठायो॥ वंधन काटि गयो उरगादा। उपजा हदयँ प्रचंड विपादा॥ प्रश्च वंधन समुझत बहु भाँती। करत जिचार उरग आराती॥ व्यापक ब्रह्म विरदा चागीसा। माया मोह पार परमीसा॥ सो अवतार सुनेउँ जग माहीं। देखेउँ सो प्रभाव कळु नाहीं॥

यह प्रभ्र चरित पवित्र सुहावा। ऋहदु कुपाल काग कहँ पावा।। तुम्ह केहि भाँति सुना मदनारी । कहहु मोहि अति कौतुक भारी ।। गरुड़ महाग्यानी गुन रासी। हरि सेवक अति निकट निवासी।। तेहिं केहि हेतु काग सन जाई। सुनी कथा सुनि निकर विहाई।। कहहु कवन विधि भासंवादा।दोउ हरिभगत काग उरगादा।। गौरि गिरा सुनि सरल सुहाई। बोले सिव सादर सुख पाई।। धन्य सती पावन मित तोरी। रघुपति चरन प्रीति नहिं थोरी।। सुनहु परम पुनीत इतिहासा। जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा।। उपजड्राम चरन विखासा। भव निधि तर नर विनहिं प्रयासा।।

दो०-ऐसिअ प्रस्त बिहंगपति कीन्हि काग सन जाइ।

सो सब सादर कहिहउँ सुनहु उमा मन लाइ।। ५५॥ में जिमि कथा सुनी भव मोचिन।सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुलोचिन।। प्रथम दच्छ गृह तव अवतारा। सती नाम तब रहा तुम्हारा।। दच्छ जग्य तव भा अपमाना।तुम्ह अति क्रोध तजे तब प्राना।। मम अनुचरन्ह कीन्ह मलभंगा। जानहु तुम्ह सो सकल प्रसंगा।। तव अति सोच भयउ मन मोरें । दुःखी भयउँ वियोग प्रिय तोरें ।। सुंदर वन गिरि सरित तड़ागा। कौतुक देखत फिरउँ बेरागा।। गिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी। नील सैल एक सुंदर भूरी।। तासु कनकमय सिखर सुहाए। चारि चारु मोरे मन भाए।। विन्ह पर एक एक विटप विसाला। वट पीपर पाकरी रसाला।। सर सुंदर सोहा। मनि सोपान देखि मन मोहा।। तेहिं मम पद सादर सिरु नावा। पुनि आपन संदेह सुनावा।।
सुनि ता किर विनती मृदु बानी। प्रेम सहित मैं कहेउँ भवानी।।
मिलेहु गरुड़ मारग महँ मोही। कवन भाँति समुझावों तोही।।
तबहिं होइ सब संसय भंगा। जब बहु काल करिअ सतसंगा।।
सुनिअ तहाँ हिर कथा सुहाई। नाना भाँति मुनिन्ह जो गाई।।
जेहि महुँ आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना।।
नित हिर कथा होत जहँ भाई। पठवउँ तहाँ सुनहु तुम्ह जाई।।
जाइहि सुनत सकल संदेहा। राम चरन होइहि अति नेहा।।
दो०—बिनु सतसंग नहिर कथा तेहि बिनु मोह न भाग।

मोह गएँ विनु राम पद होइ न दृ अनुराग।। ६१।।

मिलहिं न रघुपति बिनु अनुरागा। किएँ जोग तप ग्यान विरागा।।

उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला। तहँ रह काकश्चसुंडि सुसीला।।

राम भगति पथ परम प्रबीना। ग्यानी गुन गृह बहु कालीना।।

राम कथा सो कहइ निरंतर। सादर सुनहिं बिबिध बिहं गवर।।

जाइ सुनहु तहँ हिर गुन भूरी। होइहि मोह जिनत दुल द्री।।

मैं जब तेहि सब कहा बुझाई। चलेज हरिष मम पद सिरु नाई।।

ताते उमा न मैं सग्जुझावा। रघुपति कृपाँ मरग्र-मैं पावा।।

होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना। सो खोवे चह कृपानिधाना।।

कलु तेहि ते पुनि मैं निहं राखा। सग्जुझइ खग खगही के भाषा।।

प्रभु माया बलवंत भवानी। जाहिन मोह कवन अस ग्यानी।।

दो॰-भव बंधन ते छूटहिं नर जिप जा कर नाम । खर्ब निसाचर बाँधेउ नागपास सोइ राम ॥ ५८ ॥

नाना भाँति मनिह सञ्ज्ञाचा। प्रगट न ग्यान हृदयँ भ्रम छावा।।
खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई। भयउ मोहवस तुम्हिरिहं नाई।।
ब्याकुल गयउ देवरिषि पाहीं। कहेसि जो संसय निज मन माहीं।।
सुनिनारदिह लागि अतिदाया। सुनु खग प्रवल राम के माया।।
जो ग्यानिन्ह कर चित अपहरई। वरिआई विमोह मन करई।।
जेहिं बहु बार नचावा माहो। सोइ व्यापी विहंगपित तोहो।।
महामोह उपजा उर तोरें। मिटिहिन वेगि कहें खग मोरें।।
चतुरानन पहिं जाहु खगेसा। सोइ करेहु नेहि होइ निदेसा।।

दो॰-अस कहि चले देवरिषि करत राम गुन गान । हरि माया बल वरनत पुनि पुनि परम सुजान ॥ ५९ ॥

तब लापति बिरंचि पहिं गयऊ। निज संदेह सुनावत भयऊ॥
सुनि निरंचि रामहि सिरु नावा। समुझि प्रताप प्रेम अति छावा॥
मन महुँ करइ विवार बिधाता। भाया वस कि का बिद ग्याता॥
हिर माया कर अमिति प्रभावा। बिपुल वार जेहिं मोहि नचावा॥
अग जगमय जग मम उपराजा। नहिं आचरज मोह खगराजा॥
तव बोले बिधि गिरा सहाई। जान महेस राम प्रभुताई॥
वैनतेय संकर पहिं जाहू। तात अनत पूछहु जिन काहू॥
तहँ होइहि तव संसय हानी। चलेउ बिहंग सुनत बिधि बानी॥
दो०—परमातुर बिहंगपति आयउ तब मो पास।

जात रहेउँ कुवेर गृह रहिंहु उमा कैलास ॥ ६०॥



दो०-ग्यानी भगत सिरोमनि त्रिभुवनपति कर जान। ताहि मोह माया नर पावॅर करहिं गुमान॥६२(क)॥

मासपारायण, अट्ठाईसवं विश्राम

सिव बिरंचि कहुँ मोहइ को है चपुरा आन ।
अस जियँ जानि भजहिं मुनि मायापित भगवान ।।६२(ख)।।
गयउ गरुड़ जहँ बसइ भुसुंडा। मित अकुंठ हिर भगित अखंडा।।
देखि सेल प्रसन्न मन भयऊ। माया मोह सोच सन गयऊ।।
किर तड़ाग मजन जलपाना। नट तर गयउ हदयँ हरपाना।।
वृद्ध वृद्ध बिहंग तहँ आए। सुनै राम के चिरत सुहाए।।
कथा अरंभ करें सोइ चाहा। तेही समय गयउ खगनाहा।।
आवत देखि सकल खगराजा। हरषेउ बायस सहित समाजा।।
अति आदर खगपित कर कीन्हा। खागत पूछि सुआसन दीन्हा।।
किर पूजा समेत अनुरागा। मधुर बचन तब बोलेउ कागा।।

हो - नाथ कृतारथ भयउँ मैं तव दरसन खगराज। आयस देह सो करों अब प्रभु आयह केहि काज।।६३(क)।। सदा कृतारथ रूप तुम्ह कह मृदु बचन खगेस।

जेहि के अस्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेस ।।६३(ख)।।
सनह तात जेहि कारन आयउँ। सो सब भयउ दरस तब पायउँ।।
देखि परम पावन तब आश्रम। गयउ मोह संसय नाना श्रम।।
अब श्रीराम कथा अति पावनि। सदा सुखद दुख पुंज नसावनि।।
सादर तात सुनावहु मोही। बार बार बिनवउँ प्रभु ते ।।
सनत गरुड़ के गिरा बिनीता। सरल सुप्रेम सुखद

भयउ तासु मन परम उछाहा। लाग कहै रघुवति गुन गाहा॥ प्रथमहिं अति अनुराग भवानी। रामचरित सर कहेसि बखानी।। पुनि नारद कर मोह अपारा।कहेसि वहुरि रावन अवतारा॥ ग्रस् अवतार कथा पुनि गाई। तब सिसु चरित कहेसि मन लाई॥

, दो०—वालचरित कहि विविधि विधि मन महँ परम उछाह। रिषि आगवन कहेसि पुनि श्री रघुवीर विवाह ॥६४॥ बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा। पुनि नृप बचन राज रस भंगा।। पुरवासिन्ह कर विरह विषादा। कहेसि राम लिछमन संवादा॥ बिपिन गवन केत्रट अनुरागा। सुरसरि उतरि निवास प्रयागा।। बालमीक प्रभु मिलन बखाना। चित्रक्ट जिमि बसे भगवाना।। सचिवागवन नगर नृप मरना। भरतागवन प्रेम बहु बरना॥ करि नृप क्रिया संग पुरवासी। भरत गए जहँ प्रभ्र सुखरासी।। पुनि रघुपति बहुविधि सम्रुझाए। लै पादुका अवधपुर आए।। भरत रहिन सुरपति सुत करनी । प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी ॥ दो०-कहि बिराध बध जेहि विधि देह तजी सरभंग।

बरनि सुतीछन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सतसंग ॥ ६५॥ किह दंडक बन पावनताई। गीध महत्री पुनि तेहिं गाई॥ पुनि प्रभु पंचवटीं कृत बासा। भंजी सकल मुनिन्ह की त्रासा।। पुनि लिछमन उपदेस अनूषा। स्वपनस्वा जिमि कीन्हि कुरूपा॥ खर दूषन बध बहुरि बखाना। जिमि सब मरमु दसानन जाना।। दसकंघर मारीच वतकही। जेहि बिधि भई सो सब तेहिं कही॥ पुनि माया सीता कर हरना। श्रीरघुवीर विरह कछु वरना।।

पुनि प्रसु गीध किया जिमि कीन्ही।वधि कवंध सबरिहि गति दीन्ही बहुरि बिरह वरनत रघुवीरा। जेहि बिधि गए सरोबर तीरा।।

दो०-प्रभु नारद संवाद कहि मारुति मिलन प्रसंग ।
पुनि सुग्रीय मिताई वालि प्रान कर भंग ।।६६(क)।।

किपिहि तिलक किर प्रभु कृत सैल प्रवर्यन वास। वरनन वर्षी सरद अरु राम रोप किप त्रास ।।६६(ख)।।

जेहि विधिकपिपति कीस पठाए। सीता खोज सकल दिसि धाए।। विवर प्रवेस कीन्ह जेहि भाँती। किपन्ह नहोरि मिला संपाती।। सिन सव कथा समीरकुमारा। नाघत भयउ पयोधि अपारा।। लंकाँ किप प्रवेस जिमि कीन्हा। पुनि सीतिह धीरज जिमिदीन्हा।। वन उजारि रावनिह प्रवोधी। पुर दिह नावेउ वहुरि पयोधी।। आए किप सव जहँ रघुराई। वैदेही की कुसल सुनाई।। सेन समेति जथा रघुवीरा। उतरे जाइ वारिनिधि तीरा।। मिला विभीपन जेहि विधि आई। सागर निग्रह कथा सुनाई।।

दो०—सेतु वाँधि किप सेन जिमि उत्तरी सागर पार।
गयउ वसीठी वोरवर जेहि विधि वालिकुमार ॥६७(क)॥
निसिचर कीस लराई वरनिसि विविधि प्रकार।
कुंभकरन घननाद कर वल पौरुप रांघार ॥६७(ख)॥

निसिचर निकर मर्ग विधि नाना। रयुपति रावन समर बलागा।। रावन वध मंदाद्गि सोका। राज विभीपन देव असोका।। सीना रघुपति मिलन बहोरी। छुरन्ह कीन्हि अस्तुनि कर जोरी।। पुनि पुष्पक चढ़िकपिन्हसमेता। अवध चले प्रभ्र कृपा निकेता।। जेहि विधि राम नगर निज आए। वायस विसद चरित सब गाए।। कहिसि वहोरि राम अभिषेका। पुर वरनत नृपनीति अनेका।। कथा समस्त भुसुंड वखानी। जो मैं तुम्ह सन कही भवानी।। सुनि सब राम कथा खगनाहा। कहत वचन मन परम उछाहा।। सो०—गयउ मोर संदेह सुनेउँ सकर रघुपति चरित।

भयउ राम पद नेह तव प्रसाद वायस तिलक ॥६८(क)॥ मोहि भयउ अति मोह प्रभु बंधन रन महुँ निरुखि।

चिदानंद संदोह राम विकल कारन कवन ॥६८(ख)॥ देखि चरित अति नर अनुसारी। भयउ हृदयँ मम संसय भारी॥

सोइ अम अब हित किर मैं माना। कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना।। जो अति आतप न्याकुल होई। तरु छाया सुख जानइ सोई।। जौं निह होत मोह अति मोही। मिलतेउँ तात कवन विधि तोही।। सुनतेउँ किमि हरि कथा सुहाई।अति बिचित्र वहु विधि तुम्ह गाई।। निगमागम पुरान मत एहा। कहिं सिद्ध सुनि निहं संदेहा।। संत विसुद्ध मिलहें परि तेही। चित्रवहें राम कृपा किर जेही।।

राम कृपाँ तव दरसन भयऊ। तव प्रसाद सब संसय गयऊ॥
डो०-सुनि बिहंगपति बानी सहित विनय अनुराग।

पुलक गात लोचन सजल मन हरषेउ अति काग।।६९(क)।। श्रोता सुमति सुंसील सुचि कथा रिसक हरि दास। पाइ उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहिं प्रकास।।६९(ख)।।

वोलेउ काकभसुंड वहोरी। नभग नाथ पर श्रीति न थोरी।। सव विधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे। क्रपापात्र रघुनायक केरे।। पुनि प्रसु गीध किया जिमि कीन्ही।बधि कवंध सबरिहि गति दीन्ही बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा। जेहि बिधि गए सरोबर तीरा॥

दो०-प्रभु नारद संवाद कहि मारुति मिलन प्रसंग।
पुनि सुग्रीव मिताई बालि प्रान कर भंग।।६६(क)।।
कपिहि तिलक करि प्रभु कृत सेल प्रवरन बास।
बरनन बर्षी सरद अरु राम रोष कपि त्रास।।६६(ख)।।

जेहि विधिकपिपति कीस पठाए। सीता खोज सकल दिसि धाए।। बिवर प्रवेस कीन्ह जेहि भाँती। किपन्ह बहोरि मिला संपाती।। सिन सब कथा समीरकुमारा। नाघत भयउ पयोधि अपारा।। लंकाँ किप प्रवेस जिमि कीन्हा। पुनि सीतिह धीरज जिमिदीन्हा।। बन उजारि रावनिह प्रबोधी। पुर दिह नाघेउ बहुरि पयोधी।। आए किप सब जहँ रघुराई। बैदेही की कुसल सुनाई।। सेन समेति जथा रघुबीरा। उतरे जाइ बारिनिधि तीरा।। मिला विभीपन जेहि विधि आई। सागर निग्रह कथा सुनाई।।

दो॰—सेतु वाँधि किप सेन जिमि उतरी सागर पार।
गयउ वसीठी बोरबर जेहि विधि बालिकुमार ।।६७(क)।।
निसिचर कीस लराई बरनिसि विविधि प्रकार।
कुंभकरन घननाद कर बल पौरुप संघार।।६७(ख)।।

निसिचर निकर मरन विधि नाना। रघुपति रावन समर वावाना।। रावन वध मंदोदिर सोका। राज विभीपन देव असोका।। सीता रघुपति मिलन वहोरी। छुरन्ह कीन्हि अस्तुनि कर जोरी।। पुनि पुष्पक चिह कपिन्हसमेता। अवध चले प्रभ्र कृपा निकेता!। जेहि बिधि राम नगर निज आए। वायस विसद चरित सब गाए।।
कहेसि वहोरि राम अभिवेका। पुर वरनत नृपनीति अनेका।।
कथा समस्त भुसुंड वखानी। जो मैं तुम्ह सन कही भवानी।।
सुनि सब राम कथा खगनाहा। कहत वचन मन परम उछाहा।।
सो०-गयउ मोर संदेह सुनेउँ सक्र रघुपति चरित।
भयउ राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक।।६८(क)।।
मोहि भयउ अति मोह प्रश्च बंधन रन महुँ निरित्व।

चिदानंद संदोह राम विकल कारन कवन ॥६८(ख)॥
देखि चिति अति नर अनुसारी। भयउ हदयँ मम संसय भारी॥
सोइ अम अब हित किर में माना। कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना॥
जो अति आतप न्याकुल होई। तरु छाया सुख जानइ सोई॥
जौं निहं होत मोह अति मोही। मिलतेउँ तात कवन विधि तोही॥
सुनतेउँ किमि हिर कथा सुहाई। अति बिचित्र वहु विधि तुम्ह गाई॥
निगमागम पुरान मत एहा। कहिं सिद्ध सुनि निहं संदेहा॥
संत बिसुद्ध मिलहें पिर तेही। चितवहें रामकृपा किर जेही॥
राम कृपाँ तव दरसन भयऊ। तव प्रसाद सब संसय गयऊ॥

डो०—सुनि बिहंगपित बानी सहित बिनय अनुराग । पुलक गात लोचन सजल मन हरषेउ अति काग॥६९(क)॥ श्रोता सुमति सुसील सुचि कथा रसिक हरि दास। पाइ उमा अति गोप्यमपि सजन करहिं प्रकास ॥६९(ख)॥

बोलेउ काकभमुंड बहोरी। नभग नाथ पर प्रीति न थोरी।। सब बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे। कृपापात्र रघुनायक केरे।। तुम्हिन संसय मोह न माया। मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया।।
पठइ मोह मिस खगपित तोही। रघुपित दीन्हि वड़ाई मोही।।
तुम्ह निज मोह कही खगसाई। सो निहं कछ आचरज गोसाई।।
नारद भव बिरंचि सनकादी। जे मुनिनायक आतमवादी।।
मोह न अंध कीन्ह केहि केही। को जग काम नचाव न जेही।।
तुम्नाँ केहि न कीन्ह बौराहा। केहि कर हृदयक्रोध निहं दाहा।।
दो०-ग्यानी तापस सर किंच कोचिद गुन आगार।

केहि के लोभ विडंबना कीन्हि न एहिं संसार।।७०(क)।। श्री मद्बक्र न कीन्ह केहि प्रभुता विधर न काहि।

मृगलोचिन के नैन सर को अस लाग न जाहि।।७०(ख)।।
गुन कृत सन्यपात निहं केही। कोउ न मान मद तजेउ निवेही।।
जोवन ज्वर केहि निहं बलकावा। ममता केहि कर जस न नसावा।।
मच्छर काहि कलंक न लावा। काहि न सोक समीर डोलावा।।
चिंता साँपिनि को निहं खाया। को जग जाहि न व्यापी माया।।
कीट मनोरथ दारु सरीरा। जेहि न लाग घुन को अस धीरा।।
सत वित लोक ईपना तीनी। केहि के मिति इन्ह कृत न मलीनी
यह सब माया कर परिवारा। प्रवल अमिति को वरने पारा।।
सिव चतुरानन जाहि डेराहीं। अपर जीव केहि लेखे माहीं।।
दो०—ज्यापि रहेउ संसार महँ माया कटक प्रचंड।

सेनापित कामादि भट दंभ कपट पाषंड ॥७१(क)॥ सो दासी रघुवीर के समुझें मिथ्या सोपि। छूट न राम कृपा विनु नाथ कहउँ पद रोपि॥७१(ख)॥ जो माया तव जगिह नचावा। जासु चिरत लिख का हुँ न पावा।।
सोइ प्रभु भू विलास खगगजा। नाच नटी इव सहित समाजा।।
सोइ सिचिदानंद घन रामा। अज विग्यान रूप वल धामा।।
व्यापक व्याप्य अखंड अनंता। अखिल अमोधसिक्त भगवंता।।
अगुन अदभ्र गिरा गोतीता। सबदरसी अनवच अजीता।।
निर्मम निराकार निरमोहा। नित्य निरंजन सुख संदोहा।।
प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी। ब्रह्म निरीह बिरज अविनासी।।
इहाँ मोह कर कारन नाहीं। रिव सन्भुख तम कबहुँ कि जाहीं।।
दो०—भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरें उतनु भूप।

दो०—भगत हेतु भगवान प्रसु राम धरेंड तनु भूप । किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप॥७२(क)॥

जथा अनेक बेष धरि नृत्य करइ नट कोइ। सोइ सोइ भाव देखावइ आपुन होइ न सोइ।।७२(ख)।।

असि रघुपति लीला उरगारी।दनुज विमोहनि जन सुखकारी॥ जैमति मुलिन विषयवस कामी।प्रभु पर मोह धरइ इमि खामी॥ तुम्हित संसय मोह न माया। मो पर नाथ की निह तुम्ह दाया।।
पठइ मोह मिस खगपित तोही। रघुपित दीनिह बड़ाई मोही।।
तुम्ह निज मोह कही खग साई। सो निह कछ आचरज गोसाई।।
नारद भव बिरंचि सनकादी। जे मुनिनायक आतमबादी।।
मोह न अंध कीन्ह केहि केही। को जग काम नचाव न जेही।।
तुम्नाँ केहि न कीन्ह बौराहा। केहि कर हृदय क्रोध निहं दाहा।।
दो०-रयानी तापस सर किब कोबिद गुन आगर।

केहि के लोभ विडंबना कीन्हि न एहिं संसार ॥७०(क)॥ श्री मद्बक्र न कीन्ह केहि प्रभुता बधिर न काहि।

मृगलोचिन के नैन सर को अस लाग न जाहि।।७०(ख)।।
गुन कृत सन्यपात निहं केही। कोउ न मान मद तजेउ निवेही।।
जोवन ज्वर केहि निहं बलकावा। ममता केहि कर जस न नसावा।।
मच्छर काहि कलंक न लावा। काहि न सोक समीर डोलावा।।
चिता साँपिनि को निहं खाया। को जग जाहि न ब्यापी माया।।
कीट मनोरथ दारु सरीरा। जेहि न लाग घुन को असधीरा।।
सत वित लोक ईपना तीनी। केहि केमिति इन्ह कृत न मलीनी
यह सब माया कर परिवारा। प्रबल अमिति को बरने पारा।।
सिव चतुरानन जाहि डेराहीं। अपर जीव केहि लेखे माहीं।।
टो०-व्यापि रहेउ संसार महुँ माया कटक प्रचंड।

सेनापित कामादि भट दंभ कपट पाषंड ॥७१(क)॥ सो दासी रघुबीर के समुझें मिथ्या सोपि। इट न राम कृपा बिनु नाथ कहउँ पद रोपि॥७१(ख)॥ लघु वायस वपु धिर हिर संगा। देखउँ वालचिरत बहुरंगा॥

दो०-लिरकाई जहँ जहँ फिरहिं तहँ तहँ संग उड़ाउँ।

जूठिन परइ अजिर महँ सो उठाइ किर खाउँ॥७५(क)॥

एक वार अतिसय सब चिरत किए रघुवीर।

सुमिरत प्रभु लीला सोइ पुलिकत भयउ सरीर॥७५(ख)॥

कहइ भसुंड सुनहु खगनायक। राम चरित सेवक सुखदायक।।
नृप मंदिर सुंदर सब भाँती। खचित कनक मिन नाना जाती।।
बरिन न जाइ रुचिर अँगनाई। जहँ खेलिहं नित चारिड भाई।।
बालिबनोद करत रघुराई। बिचरत अजिर जमिन सुखदाई।।
मरकत मृदुल कलेवर स्थामा। अंग अंग प्रति छिब बहु कामा।।
नव राजीव अरुन मृदु चरना। पदज रुचिर नख सिस दुति हरना
लिलत अंक कुलिसादिक चारी। नूपुर चारु मधुर रवकारी।।
चारु पुरट मिन रचित बनाई। किट किंकिनि कल सुखर सुहाई।।

दो०-रेखा त्रय सुंदर उदर नाभी रुचिर गँभीर।

उर आयत भ्राजत बिबिधि बाल विभूपन चीर ॥ ७६ ॥ अरुन पानि नखकरजमनोहर।बाहु बिसाल बिभूपन सुंदर ॥ कंध बाल केहिर दर ग्रीवा।चारु चिबुक आनन छिब सींवा॥ कलबल बचन अधर अरुनारे। दुइ दुइ दसन विसद वर बारे॥ लिल कंज लोचन भव मोचन। भ्राजत भाल तिलक गोरोचन॥ विकट भृकुटि सम अवन सुहाए। कुंचित कच मेचक छिब छाए॥ पीत झीनि झगुली तन सोही। किलकिन चितविन भावति मोही॥

हो०-काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुग्वरूप ।
ते किमि जानहिं रघुपतिहि मृह पड़े तम क्र्य ॥७३।क्र)॥
निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन जान निर्ह कोइ।
सुगमअगमनाना चरित सुनि मुनि मन श्रम होइ।७३।ग्व)॥

सुत खगेस रघुपति प्रभुताई। कहुँ जथामित कथा मुदाई॥ जेहिविधिमोहभयउप्रभुमोही। सोउ सब कथा मुनावउँ नहिं।। राम कृपा भाजन तुम्ह ताता। हिर गुन प्रीति मोदि मुखदाना।। तातेनिह कछु तुम्हिं दुरावउँ। परम रहस्य मनोहर गावउँ॥ सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राविह काऊ॥ संसुत मूल सलप्रद नाना। सकल सोक दायक अभिमाना।। ताते करिं कुगानिधि दूरो। सेवक पर ममना अति भूग।। जिम सिसुतन बन होइगोसाई। मातु चिराव कठिन की नाई॥।

दो॰-जद्षि प्रथम दुख पावइ रोवइ वाल अर्थार। ब्याधि नास हित जननी गनित न सो सिमुपार ॥७४(क)॥ तिमि रचुपति निजदास कर हरिहं मान हित लागि। तुलसिदास ऐसे प्रभुहि कस न भजहु श्रम त्यागि॥७४(ख)॥

राम कृपा आपिन जड़ताई। कहउँ खगेस सुनहु मन लाई।। जब जब राम मनुज तनु धरहीं। भक्त हेतु लीला वहु करहीं।। तब तब अवधपुरी मैं जाऊँ। बालचिरत विलोकि हरपाऊँ।। जन्म महोत्सव देखउँ जाई। वरप पाँच तहँ रहउँ लोभाई।। इष्टदेव मम बालक रामा। सोभा वपुप कोटि सत कामा।। निज प्रसुवदन निहारि। लोचन सुफल करउँ उरगारी।। लघु बायस बपु धरि हिर संगा। देखउँ बालचिरत बहुरंगा॥

हो०-लिरकाई जहँ जहँ फिरहिं तहँ तहँ संग उड़ाउँ।
ज्ठिन परइ अजिर महँ सो उठाइ किर खाउँ॥७५(क)॥
एक बार अतिसय सब चिरत किए रघुवीर।
सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलिकत भयउ सरीर॥७५(ख)॥

कहइ भसुंड सुनहु खगनायक। राम चिरत सेवक सुखदायक।।

नृप मंदिर सुंदर सब भाँती। खचित कनक मिन नाना जाती।।

बरिन न जाइ रुचिर अँगनाई। जहँ खेलिहें नित चारिउ भाई।।

बालिबनोद करत रघुराई। बिचरत अजिर जमिन सुखदाई।।

मरकत मृदुल कलेवर स्थामा। अंग अंग प्रति छिब बहु कामा।।

नव राजीव अरुन मृदु चरना। पदज रुचिर नख सिस दुति हरना

लिलत अंक कुलिसादिक चारी। नूपुर चारु मधुर रवकारी।।

चारु पुरट मिन रिचत बनाई। किट किंकिनि कल सुखर सुहाई।।

दो०-रेखा त्रय सुंदर उदर नाभी रुचिर गँभीर।

उर आयत भ्राजत बिबिधि बाल बिभूपन चीर ॥ ७६ ॥ अरुन पानि नखकरज मनोहर।बाहु बिसाल विभूपन सुंदर ॥ कंध बाल केहिर दर ग्रीवा।चारु चिबुक आनन छिब सींवा॥ कलबल बचन अधर अरुनारे। दुइ दुइ दसन विसद बर बारे॥ लिलत कपोल मनोहर नासा। सकल सुखद सिस कर सम हासा नील कंज लोचन भव मोचन। भ्राजत भाल तिलक गोरोचन॥ बिकट भृजुटि सम श्रवन सुहाए। कुंचित कच मेचक छिब छाए॥ पीत झीनि झगुली तन सोही। किलकिन चितविन भावति मोही॥

रूप रासि नृप अजिर बिहारी। नाचिहिं निज प्रतिबिंब निहारी।। मोहि सन करहिं विविधि विधि कीड़ा।वरनत मोहि होति अति बीड़ा किलकत मोहि धरन जब धावहिं। चलउँ भागि तब पूप देखावहिं।। दो०-आवत निकट हँसहिं प्रभु भाजत रुद्न कराहिं। जाउँ समीप गहन पद फिरि फिरि चितइ पराहि ॥७७(क)॥ प्राकृत सिसु इव लीला देखि भयउ मोहि मोह। कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह ॥७७(ख)॥ एतना मन आनत खगराया। रघुपति प्रेरित व्यापी माया।। सो माया न दुखद मोहि काहीं। आन जीव इव संसृत नाहीं।। नाथ इहाँ कछु कारन आना। सुनहु सो सावधान हरिजाना।। ग्यान अखंड एक सीतावर। माया बस्य जीव सचराचर।। जौं सब कें रह ग्यान एकरस। ईखर जीवहि भेद कहहु कस।। माया बस्य जीव अभिमानी। ईस बस्य माया गुन खानी।। परवस जीव खबस भगवंता।जीव अनेक एक श्रीकंता॥ मुधा भेद जद्यपि कृत माया। बिनु हरि नाइ न कोटि उपाया।। दो ०-रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वान। . ग्यानवंत अपि सो नर पपु बिनु पूँछ विपान ।।७८(क)।। राकापति पोड्स उअहिं तारागन समुदाइ। सकल गिरिन्ह दव लाइअ विनु रवि राति न जाइ।।७८(ख)।। ऐसेहिं हरि विनु भजन खगेसा। मिटइ न जीवन्ह केर कलेसा।।

हरि सेनकहि न ब्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित ब्यापइ तेहि विद्या।।

ताते नास न होइ दास कर। भेद भगति वाढ़इ विहंगवर॥

अम तें चिकत राम मोहि देखा। बिहँसे सो सुनु चिरत बिसेपा।।
तेहि कौतुक कर मरग्र न काहूँ। जाना अनु न न मातु पिताहूँ।।
जानु पानि धाए मोहि धरना। स्थामल गात अहन कर चरना।।
तब भैं भागि चलेउँ उरगारी। राम गहन कहँ भुजा पसारी।।
जिमि जिमि दूरि उड़ाउँ अकासा। तहँ भुज हिर देखउँ निज पासा।।
दो०—त्रहालोक लिग गयउँ मैं चितयउँ पाछ उड़ात।
जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजिह मोहि तात।।७९(क)।।

सप्तावरन भेद करि जहाँ लगें गति मोरि। गयउँ तहाँ प्रभु भुज निरखि ब्याकुल भयउँ वहोरि॥७९(ख)॥ मूदेउँ नयन त्रसित जब भयऊँ। पुनि चितवत कोसलपुर गयऊँ॥

मोहि बिलोकि राम मुसुकाहीं। विहँसत तुरत गयउँ मुख माहीं।। उदर साझ सुजु अंडज राया। देखेउँ बहु ब्रह्मांड निकाया।। अति बिचित्र तहँ लोक अनेका। रचना अधिक एक ते एका।। कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा। अगनित उडगन रवि रजनीसा।। अगनित लोकपाल जम काला। अगनित सूथर सूमि विसाला।। सागर सारे सर विपिन अपारा। नाना भाँति सृष्टि निस्तारा।। सुर भुनि सिद्ध नाग नर किंनर। चारि प्रकार जीव सचराचर।।

दो०-जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहूँ न समाइ। सो सब अद्भुत देखेउँ बरनि कविन विधि जाइ॥८०(क)॥

एक एक ब्रह्मांड महुँ रहउँ बरष सत एक। एहि बिधि देखत फिरउँ मैं अंड कटाह अनेक।।८०(ख)।।

लोक लोक प्रति भिन्न विधाता। भिन्न बिष्नु सिव मनु दिसित्राता।।

रूप रासि नृप अजिर बिहारी। नाचिह निज प्रतिबिंब निहारी।। मोहि सन करिंह बिबिधि विधि कीड़ा।बरनत मोहि होति अति बीड़ा किलकत मोहि धरन जब धाविंह। चलउँ भागि तब पूप देखाविं।। दो०-आवत निकट हँसिंह प्रभु भाजत रुदन कराहिं।

जाउँ समीप गहन पद फिरि फिरि चितइ पराहिं ॥७७(क)॥ प्राकृत सिसु इव लीला देखि भयउ मोहि मोह । कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह ॥७७(ख)॥

एतना मन आनत खगराया। रघुपति प्रेरित ब्यापी माया।।
सो माया न दुखद मोहि काहीं। आन जीव इव संसृत नाहीं।।
नाथ इहाँ कछु कारन आना। सुनहु सो सावधान हरिजाना।।
ग्यान अखंड एक सीतावर। माया बस्य जीव सचराचर।।
जीं सब कें रह ग्यान एकरस। ईस्वर जीबहि भेद कहहु कस।।
माया बस्य जीव अभिमानी। ईस बस्य माया गुन खानी।।
परवस जीव स्वयस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता।।
मुधा भेद जद्यपि कृत माया। बिनु हरि बाइ न कोटि उपाया।।
दो०—रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वान।

. ग्यानवंत अपि सो नर पम्न बिन्त पूँछ बिपान ॥७८(क)॥ राकापति पोड्स उअहिं तारागन सम्रदाइ।

सकल गिरिन्ह दव लाइअ विद्यु रबि राति न जाइ।।७८(ख)।।

ऐसेहिं हरि विनु भजन खगेसा। मिटइ न जीवन्ह केर कलेसा।। हरि सेवकहि न ब्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित ब्यापइ तेहि विद्या।। ताते नास न होइ दास कर। भेद भगति वाहड़ विहंगवर।। सोइ लिरकाई मो सन करन लगे पुनि राम।
कोटि भाँति समुझावउँ मनु न लहइ विश्राम।।८२(ख)।।
देखि चिरत यह सो प्रभुताई।समुझत देह दसा विसराई।।
धरिन परेउँ मुख आव न बाता। त्राहि त्राहि आरत जन त्राता।।
प्रेमाकुल प्रभु मोहि विलोकी। निज माया प्रभुता तब रोकी।।
कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ। दीनदयाल सकल दुख हरेऊ।।
कीन्ह राम मोहि विगत विमोहा। सेवक सुखद कृपा संदोहा।।
प्रभुता प्रथम विचारि विचारी। मन पहँ होइ हरप अनि भारी।।
भगत बळलता प्रभु के देखी। उपजी मम उर प्रीति विसेषी।।
सजल नयन पुलकित कर जोरी। कीन्हिउँ वह विधि विनय वहोरी
दो०—सुनि सप्रेम मम बानी देखि दीन निज दास।

बचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमानिवास ।।८३(क)।।
काकभमुंडि मागु बर अति प्रसन्न मोहि जानि ।
अनिमादिक सिधि अपर रिधि मोच्छ सकल सुख खानि।।८३(ख)।।
ग्यान विवेक विरति विग्याना। मुनि दुर्लभ गुन जे जग नाना।।
आजु देउँ सब संसय नाहीं। मागु जो तोहि भाव मन माहीं।।
सुनि प्रश्च बचन अधिक अनुरागेउँ। मन अनुमान करन तब लागेउँ।।
प्रभु कह देन सकल सुख सही। भगति आपनी देन न कही।।
भगति हीन गुन सब सुख ऐसे। लवन विना वह विजन जैसे।।
भजन हीन सुख कवने काजा। अस विचारि बोलेउँ खगराजा।।
जौं प्रभु होइ प्रसन्न बर देहू। मो पर करह छपा अरु नेहू।।
मन भावत वर मागउँ खामी। तुम्ह उदार उर अंतरजामी।।

नर गंधर्व भूत बेताला। किंनर निसिचर पसु खग व्याला।। देव दनुज गन नाना जाती। सकल जीव तहँ आनहि भाँती।। महि सिर सागर सर गिरि नाना। सब प्रपंच तहँ आनइ आना।। अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा। देखेउँ जिनस अनेक अन्या।। अवधपुरी प्रति भ्रवन निनारी। सरज्ञ भिन्न भिन्न नर नारी।। दसाथ कौसल्या सुनु ताता। विविध रूप भरतादिक भ्राना।। प्रति ब्रबांड राम अवतारा। देखउँ वालविनाद अपारा।।

दो०-भिन्न भिन्न में दीख सबु अति विचित्र हरिजान। अगनित भ्रुवन फिरेड प्रभुराम न देखेड आन।।८१(क)॥ सोइ सिसुपन सोइ सोभा सोइ कृपाल रघुवीर। भ्रुवन भ्रुवन देखत फिरड प्रेरित मोह समीर।।८१(ख)॥

अमत मोहि ब्रह्मांड अनेका। बीते मनहुँ कल्प सत एका।।
फिरत फिरत निज आश्रमआयउँ। तहुँ पुनि रहि कलुकाल गर्वायउँ
निजयभुजनम अवध सुनि पायउँ। निर्भर प्रेम हरिप उठि धायउँ॥
देखउँ जन्म महोत्सव जाई। जेहि विधि प्रथम कहा में गाई॥
राम उदर देखेउँ जग नाना। देखत बनइ न जाइ बखाता॥
तहुँ पुनि देखेउँ राम सुजाना। माया पति कृपाल भगवाना॥
करउँ विचार बहोरि बहोरी। मोह कलिल ब्यापित मित मोरी॥
उभय घरी महुँ में सब देखा। भयउँ अभित मन मोह विसेषा॥

दो॰—देखि क्रुपाल विकल मोहि निहँसे तब रघुवीर। निहँसतहीं ग्रुख बाहेर आयउँ सुनु मतिधीर ॥८२(क)॥ विन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जेहि गति मोरि न द्सरि आसा
पुनि पुनि सत्य कहउँ तोहि पाहीं। मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं।।
भगति हीन बिरं चि किन होई। सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई।।
भगतिवंत अति नीचउ प्रानी। मोहि प्रानिय असि मम बानी।।
दो क्ना चि स्पीत प्रेनक प्राप्ति विकास हाहित उपर।

दो०—मुचि सुसील सेवक सुमित प्रिय कहु काहिन लाग।

श्रुति पुरान कह नीति असि सावधान सुनु काग।। ८६॥ एक पिता के बिपुल कुमारा। होहिं पृथक गुन सील अचारा॥ कोउ पंडित कोउ तापस ग्याता। कोउ धनवंत सर कोउ दाता॥ कोउ पंडित कोउ तापस ग्याता। कोउ धनवंत सर कोउ दाता॥ कोउ पितु भगत बचन मन कर्मा। सपनेहुँ जान न दूसर धर्मा॥ को सुत प्रिय पितु प्रान समाना। जद्यपि सो सब भाँति अयाना॥ एहि बिधि जीव चराचर जेते। त्रिजग देव नर असुर समेते॥ अखिल बिख यह मोर उपाया। सब पर मोहि बरावरि दाया॥ तिन्ह यहँ जो परिहरि मद माया। भजै मोहि मन बच अरु काया॥

दो०-पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ। सर्व भाव भज कपट तिज मोहि परम प्रिय सोइ॥८७(क) सो०-सत्य कहउँ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानिष्रय।

अस बिचारि भजु मोहि परिहारि आस भरोस सव।।८७(ख)।। कबहूँ काल न ज्यापिहि तोही। सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही।। प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊँ। तनु पुलकित मन अति हरपाऊँ।। सो सुख जानइ मन अरु काना। नहिं रसना पहिं जाइ बखाना।। प्रभु सोभा सुख जानहिं नयना। कहि किमि सकहिं तिन्हिह नहिं वयना हो०-अविरल भगति विसुद्ध तब श्वति पुरान जो गाव। जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव।।८४(क)।। भगत कल्पतरु प्रनत हित कृपा सिंघु सुख धाम। सोइ निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करिराम।।८४(ख)।।

एवमस्तु किह रघुकुलनायक। बोले बचन परम सुखदायक।।
सन् वायस तें सहज सयाना। काहे न मागिस अस बरदाना।।
सन् सुख खानि भगित तें मागी। निहं जग कोउ तोहि सम बड़भागी
जो भ्रुनि कोटि जतन निहं लहहीं। जे जप जोग अनल तन दहहीं।।
रीक्षेज देखि तोरि चतुराई। मागेह भगिति मोहि अति भाई।।
सन् विहंग प्रसाद अन मोरें। सन सुभ गुन विसहिं उर तोरें।।
भगित ग्यान निग्यान निरागा। जोग चरित्र रहस्य विभागा।।
जानन तें सन्ही कर मेदा। मम प्रसाद निहं साधन खेदा।।

दो०-माया संभव भ्रम सब अब न ब्यापिहिंह तोहि। जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि।।८५(क)।। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारि सुनु काग। कायँ वचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग।।८५(ख)।।

अव सुनु परम निमल मम नानी। सत्य सुगम निगमादि बखानी।।
निज सिद्धांत सुनावउँ तोही। सुनु मन धरु सब तिज भजु मोही।।
मम माया संभव संसारा। जीव चराचर विविधि प्रकारा।।
सव मम प्रिय सव मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए।।
तिन्ह महँ द्विज द्विज महँ श्रुतिधारी। तिन्ह महुँ निगम धरम अनुसारी।।
तिन्ह महँ प्रिय विरक्त पुनि ग्यानी। ग्यानिहु ते अति प्रिय विग्यानी।।

बिनु बिग्यान कि समता आवइ। कोउ अवकास कि नभ विनु पावइ
अद्धा विना धर्म निहं होई। बिनु मिह गंध कि पावइ कोई।।
बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा। जल बिनु रस कि होइ संसारा।।
सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई। जिमि बिनु तेज न रूप गोसाँई।।
निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा। परस कि होइ बिहीन समीरा।।
कविनु सिद्धि कि बिनु बिखासा। बिनु हिर भजन न भव भय नासा
दो०—बिनु बिखास भगति निहं तेहि बिनु द्रवहिं न राम्न।

राम कृपा बिनु सपनेहुँ जीव न लह बिश्राम् ॥९०(क)॥ सो०-अस बिचारि मतिधीर तजि कुतर्क संसय सकल।

भजहु राम रघुवीर करुनाकर सुंदर सुखद ॥९०(ख)॥
निज मित सिरस नाथ में गाई। प्रभु प्रताप मिहमा खगराई॥
कहेउँ न कछु करि जुगुति विसेषी। यह सब मैं निज नयनिह देखी
मिहमा नाम रूप गुन गाथा। सकल असित अनंत रघुनाथा॥
निज निज मित मुनि हरि गुन गावि । निगम सेष सिव पार न पावि हैं
तुम्हि आदि खग मसक प्रजंता। नव उड़ाहिं निह पावि अंता॥
तिमि रघुपति महिमा अवगाहा। तात कबहुँ कोउ पाव कि थाहा॥
राम्र काम सत काटि सुभग तन। दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन॥
सक्र कोटि सत सरिस बिलासा। नभ सत कोटि अमित अवकासा॥
दो०—महत कोटि सत विपुल बल रिब सत कोटि प्रकास।

सिंस सत कोटि सुसीतल समन सकल भव त्रास ॥९१(क)॥ काल कोटि सत सिरस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत। धूमकेतु सत कोटि सम दुराधरप भगवंत॥९१(ख)॥ बहु बिधि मोहि प्रबोधि सुख देई। लगे करन सिसु कौतुक तेई।। सजल नयन कलु मुख किर रूखा। चितइ मातु लागी अति भूखा।। देखि मातु आतुर उठि धाई। किह मृदु बचन लिए उर लाई।। गोद राखि कराव पय पाना। रघुपति चिरत ललित कर गाना।। सो०—जेहि सुख लागि पुरारिअसुभ बेप कृत सिव सुखद।

अवधपुरी नर नारि तेहि सुख महुँ संतत मगन ॥८८(क)॥ सोई सुख ठवलेस जिन्ह बारक सपनेहुँ लहेउ। तेनहिंगनहिंखगेस ब्रह्म सुखिह सज्जन सुमित ॥८८(ख)॥

मैं पुनि अवध रहेउँ कछु काला। देखेउँ वालिबनोद रसाला।।
राम प्रसाद भगति बर पायउँ।प्रभुपद बंदि निजाश्रम आयउँ।।
तब ते मोहि न ब्यापी माया। जब ते रघुनायक अपनाया।।
यह सब गुप्त चरित में गावा। हिर मायाँ जिमि मोहि न चावा।।
निज अनुभव अब कहउँ खगेसा। बिनु हिर भजन न जाहिं कलेसा।।
राम कृपा बिनु सुनु खगराई। जानि न जाइ राम प्रभुताई।।
जानें बिनु न होइ परतीती। बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती।।
प्रीति बिनानहिं भगति दिढ़ाई। जिमि खगपति जल कै चिकनाई।।

सो०-विनु गुर होइ कि ग्यान ग्यान कि होइ विराग विनु।

गाविं वेद पुरान सुखिक लिंडि हिर भगित विद्या८९(क)।। कोउ विश्राम कि पाव तात सहज संतोष विद्य। चलैं कि जलविद्य नाव कोटि जतन पिच पिच मरिअ।।८९(ख)।।

विच संतोप न काम नसाहीं। काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं।। राम भजन विचु मिटहिं कि कामा। थल विहीन तरु कवहुँ कि जामा तव सरूप गारुड़ि रघुनायक। मोहि जिआयउ जन सुखदायक।। तव प्रसाद सम मोह नसाना। राम रहस्य अनूपम जाना।।

वो०-ताहि प्रसंसि निविधि निधि सीस नाइ कर जोरि। बचन बिनीत सप्रेम मृदु बोलेउ गरुड़ बहोरि॥९३(क)॥ प्रसु अपने अविबेक ते बूझउँ खामी तोहि। कुपासिंधु सादर कहहु जानि दास निज मोहि॥९३(ख)॥

तुम्ह सर्वग्य तग्य तस पारा। सुमित सुसील सरल आचारा।।
ग्यान विरित बिग्यान निवासा। रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा।।
कारन कवन देह यह पाई। तात सकल मोहि कहहु चुझाई।।
राम चरित सर सुंदर स्वासी। पायहु कहाँ कहहु नभगामी।।
नाथ सुना में अस सिव पाहीं। महा प्रलयहुँ नास तव नाहीं।।
सुधा बचन नहिं ईस्वर कहई। सोउ मोरें मन संसय अहई।।
अग जगजीव नाग नर देवा। नाथ सकल जगु काल कलेवा।।
अंड कटाह अमित लय कारी। कालु सदा दुरितकम भारी।।
सो०—तुम्हिं न न्यापत काल अति कराल कारन कवन।

मोहिसो कहहु कुपाल ग्यान प्रभाव कि जोग बल।।९४(क)।। दो०-प्रभुतव आश्रम आएँ मोर मोह भ्रम भाग।

कारन कवन सो नाथ सब कहहु सहित अनुराग।।९४(ख)।।
गरुड़ गिरा सुनि हरषेउ कागा। बोलेउ उमा परम अनुरागा।।
धन्य धन्य तब मति उरगारी। प्रस्त तुम्हारि मोहि अति प्यारी।।
सुनि तव प्रस्न सप्रेम सुहाई। बहुत जनम के सुधि मोहि आई।।
सब निज कथा कहुउँ मैं गाई। तात सुनहु सादर यन लाई।।

प्रभु अगाध सत कोटि पताला। समन कोटि सत सरिस कराला तीरथ अमित कोटि सम पावन। नाम अखिल अघ पूण नसावन।। हिमागिरि कोटि अचल रघुवीरा। सिंधु कोटि सत सम गंभीरा।। कामधेनु सत कोटि समाना। सकल काम दायक भगवाना।। सारद कोटि अमित चतुराई। विधि सत कोटि खृष्टि निपुनाई।। विष्तु कोटि सम पालन कर्ता। रुद्र कोटि सत सम संहर्ता।। धनद कोटि सत सम धनवाना। माया कोटि प्रपंच निधाना।। भार धरन सत कोटि अहीसा। निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा।।

ं०-निरुपम न उपमा आन राम समान रामु निगम कहै।
जिमि कोटि सत खद्योत सम रिब कहत अति लघुता लहै।।
एहि भाँति निज निज मित बिलास मुनीस हिरिह बलानहीं।
प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहीं।।

वो०-राम् अमित गुन सागर थाह कि पावइ कोइ। संतन्ह सन जस किछु सुनेउँ तुम्हिह सुनायउँ सोइ।।९२(क)।। सो०-भाव वस्य भगवान सुख निधान करुना भवन।

ति ममता मद मान भिजअ सदा सीता रवन।।९२(ख)।।
सिन भुसंडि के बचन सहाए। हरिषत खगपति पंख फुलाए।।
नयन नीर मन अति हरिषाना। श्रीरिष्ठपति प्रताप उर आना।।
पाछिल मोह समुझि पछिताना। त्रह्म अनादि मनुज करि माना।।
पुनिपुनि काम चरन सिरु नावा। जानि राम सम प्रेम बढ़ावा।।
पुरि च भव निधि तरइ न कोई। जों विरं वि संकर सम होई।।
संसय सप प्रसेउ मोहि ताता। दुखद लहिर कुतक वहु त्राता।।

तेहिं किलिजुग कोसलपुर जाई। जन्मत भयउँ सद्र तनु पाई।। सिव सेवक मन क्रम अरु वानी। आन देव निंदक अभिमानी।। धन मद मत्त परम बाचाला। उग्रबुद्धि उर दंभ विसाला।। जद्पि रहेउँ रघुपति रजधानी। तदिप न कळु महिमा तब जानी अब जाना में अवध प्रभावा। निगमागम पुरान अस गावा।। कवनेहुँ जन्म अवध बस जोई। राम परायन सो पिर होई।। अवध प्रभाव जान तब प्रानी। जब उर वसिहं रामु धनुपानी।। सो किलिकाल किलिन उरगारी। पाप परायन सब नर नारी।। दो०—किलिमल ग्रसे धर्म सब छप्त भए सदग्रंथ।

दंभिन्हं निज मति कलिप करि प्रगट किए गहु पंथ ।।९७(क)।।

भए लोग सन मोहनस लोभ ग्रसे सुभ कर्म। सुजु हरिजान ग्यान निधि कहउँ कछुक कलिधर्म।।९७(ख)।।

बरन धर्म निहं आश्रम चारी। श्रुति विरोध रत सब नर नारी।। द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन। कोउ निहं मान निगम अनुसासन मारम सोइ जा कहुँ जोइ भावा। पंडित सोइ जो गाल वजावा।। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई। ता कहुँ संत कहइ सब कोई।। सोइ सयान जो परधन हारी। जो कर दंभ सो बड़ आचारी।। जो कह झूँठ मसखरी जाना। कलिजुग सोइ गुनवंत बखाना।। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी। कलिजुग सोइ ग्यानी सो विरागी जाकें नख अरु जटा बिसाला। सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला।। दो०—असुभ वेष भूषन धरें भच्छाभच्छ जे खाहिं।

तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माहिं।।९८(क)।।

जप तप मख सम दम ब्रत दाना। विरति बिबेक जोग बिग्याना।। सब कर फल रघुपित पद ब्रेमा। तेहि विनु कोउ न पावइ छेमा।। एहिं तन राम भगति मैं पाई। ताते मोहि ममता अधिकाई।। जेहि तें कछु निज स्वारथ होई। तेहि पर ममता कर सब कोई।।

सो०-पन्नगारिअसि नीति श्रुति संमत सज्जन कहिं।
अति नीचहु सन प्रीति करिअ जानि निज परम हित।।९५(क)।।
पाट कीट तें होइ तेहि तें पाटंबर रुचिर।
कृमि पालइ सबु कोइ परम अपावन प्रान सम।।९५(ख)।।

स्वारथ साँच जीच कहुँ एहा। मन क्रम बचन राम पद नेहा।।
सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा। जो तन्तु पाइ भिज्ञ रघुवीरा।।
राम बिमुख लिहि बिधि सम देही। किवि को बिद न प्रसंसिंह तेही।।
राम भगति एहिं तन उर जामी। ताते मोहि परम प्रिय स्वामी।।
तजउँ न तन निज इच्छा मरना। तन बिनु बेद भजन निहं वरना।।
प्रथम मोहँ मोहि बहुत बिगोवा। राम बिमुख सुख कवहुँ न सोवा।।
नाना जनम कर्म पुनि नाना। किए जोग जप तप मख दाना।।
कवन जोनि जनमेउँ जहँ नाहीं। मैं खगेस भ्रमि श्रमि जग माहीं।।
देखेउँ किर सब करम गोसाई। सुखी न भयउँ अविहं की नाई।।
सुधि मोहि नाथ जनमबहु केरी। सिव प्रसाद मित मोहँ न घेरी।।
दो०—प्रथम जनम के चिरत अब कहुँ सुनहु बिहगेस।

सुनि प्रभु पद रित उपजइ जातें मिटिहं कलेस ॥९६(क)॥ पूरुव कल्प एक प्रभु जुग कलिजुग मल मूल। नर अरुनारि अधर्मरत सकल निगम प्रतिकूल ॥९६(ख)॥ स्द्र करिं जप तप ज्ञत नाना। बैठि बरासन कहिं पुराना।। सब नर किंदित करिं अचारा। जाइ न बरिन अनीति अपारा।। दो०—भए बरन संकर किल भिन्नसेतु सब लोग।

करहिं पाप पावहिं दुख भय रुज सोक वियोग ।।१००(क)।। श्रुति संमत हरि भक्ति पथ संज्ञत विरति विवेक।

तेहिंन चलहिं नर मोह बस करणहिं पंथ अने का। १०० (ख)।। छं० चहु दाम सँवारहिं धाम जती। विषया हरि लीन्हिन रहि बिरती तपसी धनवंत दिर गृही। किल कौतुक तात न जात कही।। कुलबंति निकारहिं नारि सती। गृह आनहिं चेरि निवेरि गती।। सुत मानहिं मातु पिता तब लों। अबलानन दीख नहीं जब लों।। ससुरारि पिआरि लगी जब तें। रिपुरूप कुटुंब भए तब तें।। चृप पाप परायन धर्म नहीं। किरि दंड विडंब प्रजा नितहीं।। धनवंत कुलीन मलीन अपी। द्विज चिन्ह जनेउ उचार तपी।। नहिं मान पुरान न वेदिह जो। हरि सेवक संत सही किल सो।। कि बंद उदार दुनी न सुनी। गुन दृषक त्रात न कोपि गुनी।। किल बारहि बार दुकाल परें। बिनु अन्न दुखी सब लोग मरें।।

दो॰—सुनु खगेस किल कपट हठ दंभ द्वेप पापंड।
मान मोह मारादि मद ब्यापि रहे त्रहांड।।१०१(क)।।
तामस धर्म करहिं नर जप तप त्रत मख दान।
देव न वरपिंह धरनीं वए न जामिहं धान।।१०१(ख)॥

छं ० – अवला कच भूषन भूरि छुधा। धनहीन दुखी ममता बहुधा।। सुख चाहहिं मूढ़ न धर्म रता। मति थोरि कठोरि न कोमलता।।

नर पीड़ित रोग न भोग कहीं। अभिमान विरोध अकारनहीं।।

सो०—जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ।

मनक्रम बचन लवार तेइ वकता कि काल महुँ ।।९८(ख)।।

नारि विवस नर सकल गोसाई। नाचिहं नट मर्कट की नाई।।

सद्र द्विजन्ह उपदेसिहं ग्याना। मेलि जनेऊ लेहिं कुदाना।।

सव नर काम लोभ रत क्रोधी। देव विश्व श्वित संत विरोधी।।

गुन मंदिर सुंदर पित त्यागी। भजिहं नारि पर पुरुष अभागी।।

सौभागिनी विभूषन हीना। विधवन्ह के सिंगार नवीना।।

गुर सिख विधर अंध का लेखा। एक न सुनइ एक निहं देखा।।

हरइ सिष्य धन सोक न हरई। सो गुर घोर नरक महुँ परई।।

मातु पिता बालकृन्हि बोलाविहं। उदर भरे सोइ धर्म सिखाविहं।।

वो०-ब्रह्म ग्यान बिनु नारि नर कहिं न दूसरि बात।
कोड़ी लागि लोभ वस करिं बिप्र गुर धात।।९९(क)।।
बादिं सद्र द्विजन्ह सन हम तुम्ह ते कलु धाटि।
जानइ ब्रह्म सो बिप्रबर आँखि देखाविं डाटि।।९९(ख)।।
पर त्रिय लंपट कपट सयाने। मोह द्रोह ममता लपटाने।।

तेइ अभेदवादी ग्यानी नर। देखा मैं चरित्र कलिजुग कर।।
आपु गए अरु तिन्हहू घालहिं। जे कहुँ सत मारग प्रतिपालहिं।।
कल्प कल्प भरि एक एक नरका। परहिं जे द्पहिंशुति करि तरका।।
जे वरनाथम तेलि जुम्हारा। स्वपच किरात कोल कलवारा।।
नारि मुई गृह संपति नासी। मूड़ मुड़ाइ होहिं रांन्यारी।।
ते विप्रन्ह सन आपु पुजावहिं। उभय लोक निज हाथ नराविहं।।
विप्र निरच्छर लोजुप कामी। निराचार सठ एपली ग्वामी।।

प्रगट चारि पद धर्म के किल महुँ एक प्रधान।

जेन केन बिधि दीन्हें दान काइ कल्यान ॥१०३(ख)॥

नित जुग धर्म होहिं सब केरे। हृदयँ राम माया के प्रेरे॥ सुद्ध सत्व समता बिग्याना। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना।। सत्व वहुत रज कछु रति कर्मा। सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा॥ बहु रज खल्प सत्व कछु तामस। द्वापर धर्म हरष भय मानस।। तामस बहुत रजोगुन थोरा। कलि प्रभाव बिरोध चहुँ ओरा॥ बुध जुग धर्म जानि मन माहीं। तिज अधर्म रित धर्म कराहीं॥ काल धर्म नहिं व्यापहिं ताही। रघुपति चरन प्रीति अति जाही।। नट क्रत बिकट कपट खगराया। नट सेवकहि न ब्यापइ माया।। दो०-हरि माया **कृत** दोष गुन बिनु हरि भजन न जाहिं।

भजिअ राम तजि काम सब अस बिचारि मन माहि।।१०४(क)।। तेहिं कलिकाल बरष बहु बसेउँ अवध विहगेस।

परेउ दुकाल विपति बस तब मैं गयउँ बिदेस ॥१०४(ख)॥

गयउँ उजेनी सुनु उरगारी।दीन मलीन दरिद्र दुखारी॥ गएँ काल कछु संपति पाई। तहँ पुनि करउँ संग्रु सेवकाई।। बिप्र एक बैदिक सिव पूजा। करइ सदा तेहि काज न द्जा।। परम साधु परमारथ बिंदक। संभु उपासक नहिं हरि निंदक॥ तेहि सेवउँ मैं कपट समेता। द्विज दयाल अति नीति निकेता॥ बाहिज नम्र देखि मोहिसाई। विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई।। संभु मंत्र मोहि द्विजवरदीन्हा।सुभ उपदेस विविध विधि कीन्हा।। जपउँ मंत्र सिव मंदिर जाई। हृदयँ दंभ अहमिति अधिकाई॥

दो०-मैं खल मल संकुल मित नीच जाति वस मोह। हरिजन द्विज देखें जरडँ करडँ विष्तु कर द्रोह।।१०५(क)।।

सो०-गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन मम । मोहि उपजइ अति क्रोध दंभिहि नीति कि भावई॥१०५(ख)॥

एक वार गुर लीन्ह वोलाई। मोहि नीति वहु भाँति सिखाई॥ सिव सेवा कर फल सुत सोई। अविरल भगति राम पद होई।। रामहि भजहिं तात सिव धाता। नर पावँर के केतिक वाता।। जासु चरन अज सिव अनुरागी। तासु द्रोहँ सुख चहसि अभागी॥ हर कहुँ हरि सेवक गुर कहेऊ। सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ।। अधम जाति में विद्या पाए। भयउँ जथा अहि द्ध पिआएँ।। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती।गुर कर द्रोह करउँ दिनु राती॥ अति दयाल गुर खल्प न क्रोधा। पुनि पुनि मोहि सिखाव सुवोधा।। जेहि ते नीच बड़ाई पावा। सो प्रथमहिं हित ताहि नसावा।। धूम अनल संभव सुनु भाई। तेहि बुझाव घन पदवी पाई।। रज मग परी निरादर रहई। सब कर पद प्रहार नित सहई॥ मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई। पुनि नृप नयन किरीटन्हि परई॥ सुनु लगपति अस सम्रुझि प्रसंगा। बुध नहिं करहिं अधम कर संगा।। किंव कोविद गाविह असि नीती। खल सन कलह न भल निहं प्रीती उदासीन नित रहिअ गोसाई। खल परिहरिअ खान की नाई।। मैं खल हृदयँ कपट कुटिलाई। गुर हित कहइ न मोहि सोहाई॥

दो०-एक ्वार हर मंदिर जपत रहेउँ सिव नाम। गुरआयउअभिमान तें उठिनहिंकीन्ह प्रनाम।।१०६(क)।। सो दयाल नहिं कहेउ कछु उरन रोप लवलेस। अति अघ गुर अपमानता सहि नहिं सके महेस।।१०६(ख)।।

मंदिर माझ भई नभवानी। रे हतभाग्य अग्य अभिमानी।। जद्यपि तव गुर कें निहं क्रोधा। अति कृपाल चित सम्यक्त बोधा।। तदिप साप सठ दैहउँ तोही। नीति विरोध सोहाइ न मोही।। जौं निहं दंड करों खल तोरा। अष्ट होइ श्रुतिमारग मोरा।। जें सठ गुर सन इरिपा करहीं। रौरव नरक कोटि जुग परहीं।। त्रिजग जोनि पुनिधरहिं सरीरा। अयुत जन्म भिर पावहिं पीरा।। वैठ रहेसि अजगर इव पापी। सप होहि खल मल मित व्यापी।। महा बिटप कोटर महुँ जाई। रहु अधमाधम अधगति पाई।।

दो०-हाहाकार कीन्ह गुर दारुन सुनि सिव साप। कंपित मोहि विलोकि अति उर उपजापरिताप।।१०७(क)।। करि दंडवत सप्रेम द्विज सिव सन्मुख कर जोरि। विनय करत गदगद खर सम्रुझि घोर गति मोरि।।१०७(ख)।।

नमामीशमीशान निर्वाणरूपं। विश्वं व्यापकं त्रहा वेदखरूपं।। निर्जं निर्शुणं निर्विकरणं निरीहं। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं।। निराकारमोंकारमूलं तुरीयं। गिरा ग्यान गोतीतमीशं गिरीशं।। करालं महाकाल कालं कृपालं। गुणागार संसारपारं नतोऽहं।। तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं। मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं।। स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा। लसद्भालवालेन्दु कंठे गुजंगा।। चलत्कुंदलं श्रू सुनेत्रं विशालं। प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं।। मृगाधीशचमीम्बरं मुण्डमालं। प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि।।

दो० में खल मल संकुल मति नीच जाति बस मोह। हरिजन द्विज देखें जरजें करजें बिब्जु कर द्रोह ॥१०५(क)॥ <sup>सो</sup>॰-गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन मम । मोहि उपजइ अति क्रोध दंभिहि नीति कि भावई॥१०५(ख)॥ एक वार गुर लीन्ह बोलाई। मोहि नीति बहु भाँति सिखाई॥ सिव सेवा कर फल सुत सोई। अबिएल भगति राम पद होई॥ रामिह भजिह तात सिव धाता। नर पावँर के केतिक बाता।। जासु चरन अज सिन अनुरागी। तासु द्रोहँ सुख चहसि अभागी॥ हर कहुँ हरि सेवक गुर कहेऊ। सुनि खननाथ हृदय मम दहेऊ।। अधम जाति में विद्या पाए। भयउँ जया अहि दूध पिआएँ।। मानी कुटिल कुमाग्य कुजाती। गुर कर द्रोह करडें दिच राती॥ अति दयाल गुर खलप न क्रोधा। पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। जेहि ते नीच बड़ाई पाना। सो प्रथमहिं हित ताहि नसाना। म अनल संभव सुनु भाई। तेहि बुझाव धन पदवी पाई॥ रज मग परी निरादर रहेई। सन कर पद प्रहार नित सहई।। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भर्ड । पुनि चप नयन किरीटन्हि प्रहे॥ सुज लग्मित अस समुक्ति प्रसंगा। जुध नहिं करहिं अधम कर संगा। कि कोचिद गावहिं असि नीती। खल सन कलह न अल नहिं ग्रीती उदासीन तित रहिंअ गोसाई। खल परिहरिंअ खान की नाई॥ में खल हृद्यें कपट कुटिलाई। गुर हित कहइ न मोहि सोहाई। दो -एक बार हर मंदिर जपत रहेज सिव नाम। गुरआयुजअभिमान तं उठि नहिं कीन्ह प्रनाम ॥१० =

मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाइहि। जन्म सहस अवस्य यह पाइहि।। जन्मत यरत दुसह दुस्व होई। एहि स्वल्पउ निहं व्यापिहि सोई॥ कवने उँ जन्म मिटिहि निहं ग्याना। सुनिह सद्र मम वचन प्रवाना॥ रघुपति पुरी जन्म तव भयऊ। पुनि तैं मम सेवाँ मन दयऊ॥ पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरें। राम भगित उपजिहि उर तोरें॥ सुनु मम बचन सत्य अब भाई। हरितोषन व्रत द्विज सेवकाई॥ अब जिन करिह विष्र अपमाना। जानेसु संत अनंत समाना॥ इंद्र कुलिस मम खल विसाला। कालदंड हिर चक कराला॥ जो इन्ह कर मारा निहं मर्रई। विष्र द्रोह पावक सो जरई॥ अस विवेक राखेह मन माहीं। तुम्ह कहुँ जग दुर्लभ कल्छ नाहीं॥ औरउ एक आसिषा मोरी। अप्रतिहत गित होइहि तोरी॥

वो०—सिन सिव बचन हरिंप गुर एवमस्त इति भाषि।

सोहि प्रवोधि गयउ गृह संस्र चरन उर राखि।।१०९(क)।।

प्रेरित काल बिधि गिरि जाइ भयउँ में व्याल।

पुनि प्रयास वितु सो तत्तु तजेउँ गएँ कल्ल काल।।१०९(ख)।।

जोइ तत्तु धरउँ तजउँ पुनि अनायास हरिजान।

जिमि नूतन पट पहिरइ नर परिहरइ पुरान।।१०९(ग)।।

सिवँ राखी श्रुति नीति अरु में निहं पावा क्लेस।

एहि विधि धरेउँ विविधि ततु ग्यान न गयउ खगेस।।१०९(घ)।।

त्रिजग देव नर जोइ तनु धरऊँ। तहँ तहँ राम भजन अनुसरऊँ।। एक एक मोहि विसर न काऊ। गुर कर कोमल सील सुभाऊ।। चरम देह दिज के मैं पाई। सुर दुर्लभ पुरान श्रुति गाई॥ प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं। अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं।। त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणि। भजेऽहं भवानीपितं भावगम्यं।। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी। सदा,सज्जनानन्ददाता पुरारी।। चिदानंद संदोह मोहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी।। न यावद् उमानाथ पादारविन्दं। भजंतीह लोके परे वा नराणां।। न तावत्सुखंशान्ति सन्तापनाशं। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं।। न जानामि योगं जपं नैव पूजां। नतोऽहं सदा सर्वदा शंस्र तुभ्यं।। जरा जन्म दुःखौध तातप्यमानं। प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो।।

श्ली०-रुद्राष्टकिमदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये।
ये पठिन्त नरा भक्तया तेषां शम्भः प्रसीदित॥९॥
दो०-सुनि बिनती सर्वय्य सिव देखि विप्र अनुरागु।
पुनि मंदिर नभवानी भइ द्विजवर वर मागु॥१०८(क)॥
जों प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेहु।
निज पद भगति देइ प्रभु पुनि दूसर वर देहु॥१०८(ख)॥
तव माया वस जीव जड़ संतत फिरइ भुलान।
तेहि पर क्रोधन करिअ प्रभु कुपासिंधु भगवान॥१०८(ग)॥
संकर दीनद्याल अब एहि पर होहु कुपाल।
साप अनुग्रह होइ जेहिं नाथ थोरेहीं काल॥१०८(घ)॥
एहि कर होइ परम कल्याना।सोइ करहु अब कुपानिधाना॥

पह कर हाइ परम कल्याना।साइ करह अब कुपानिधाना।। वित्र गिरा सिन परिहत सानी।एवमस्तु इति भइ नभवानी॥ जदिप कीन्ह एहिं दारुन पापा।में पुनि दीन्हि कोप किर सापा॥ तदिप तुम्हारि साधुता देखी।करिहउँ एहि पर कृपा विसेपो॥ छमासील जे पर उपकारी।ते द्विज मोहि त्रिय जथा खरारी॥

त्रक्षण्यान रत मुनि विग्यानी। मोहि परम अधिकारी जानी।। ठागे करन ब्रह्म उपदेसा।अज अद्वैत अगुन हृदयेसा।। अकल अनीह अनाम अरूपा। अनुभव गम्य अखंड अनूपा।। मन गोतीत अमल अबिनासी। निर्विकार निरवधि सुख रासी।। सो तैं ताहि तोहि नहिं भेदा। बारि वीचि इव गावहिं वेदा।। विविधि भाँति मोहि मुनि समुझावा। निर्शुन मत मम हृद्यँ न आवा।। पुनि मैं कहेडँ नाइ पद सीसा। सगुन उपासन कहहु मुनीसा।। राम भगति जल मम मन मीना। किमि विलगाइ मुनीस प्रवीना।। सोइ उपदेस कहहु करि दाया। निज नयनिह देखौं रघुराया।। भरि लोचन विलोकि अवधेसा। तब सुनिहउँ निर्शुन उपदेसा।। मुनि पुनि कहि हरिकथा अनूपा। खंडि सगुन मत अगुन निरूपा।। तब मैं निर्गुन मत कर दूरी। सगुन निरूपउँ करि हठ भूरी।। उत्तर प्रतिउत्तर में कीन्हा। मुनि तन भए क्रोध के चीन्हा।। सुनु प्रभु बहुत अवग्या किएँ। उपज क़ोध ग्यानिन्ह के हिएँ॥ अति संघरपन जौं कर कोई। अनल प्रगट चंदन ते होई॥

दो०-बारंबार सकोप मिन करइ निरूपन ग्यान। मैं अपनें मन बैठतब करडँ बिविधि अनुमान।।१११(क)।।

क्रोध कि द्वैतबुद्धि बिनु द्वैत कि बिनु अग्यान । मायावस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान ॥१११(ख)॥

कबहुँ कि दुख सब कर हित ताकें। तेहि कि दरिद्र परस मिन जाकें परद्रोही की होहिं निसंका। कामी पुनि कि रहिं अकलंका॥ बंस कि रह द्विज अनहित कीन्हें। कर्म कि होहिं खरूपिह चीन्हें॥ खेलउँ तहूँ बालकन्ह मीला। करउँ सकल रघुनायक लीला।। प्रौढ़ भएँ मोहि पिता पढ़ावा। समझउँ सुनउँ गुनउँ नहिं भावा मन ते सकल बासना भागी। कैवल राम चरन लय लागी।। कह खगेस अस कवन अभागी। खरी सेव सुरघेनुहि त्यागी॥ प्रेम मगन मोहि कळु न सोहाई। हारेउ पिता पढ़ाइ पढ़ाई॥ भए कालवस जब पितु माता। में बन गयउँ भजन जनत्राता।। जहँ जहँ विपिन मुनीस्वर पावउँ। आश्रम जाइ जाइ सिरु नावउँ।। बूझउँ तिन्हिह राम गुन गाहा। कहिं सुनउँ हरपित खगनाहा।। सुनत फिरउँ हरि गुन अनुबादा। अव्याहत गति संसु प्रसादा॥ छूटी त्रिबिधि ईपना गाढ़ी। एक लालसा उर अति बाढ़ो।। राम चरन बारिज जब देखां। तब निज जन्म सफल करि लेखों।। जेहि पूँछउँ सोइ मुनि अस कहई। ईस्वर सर्व भूतमय अहई।। निर्गुन मत नहिं मोहि सोहाई। सगुन बहा रति उर अधिकाई।।

दो०-गुर के बचन सुरित किर राम चरन मनु लाग।
रघुपति जस गावत फिरउँ छन छन नव अनुराग।।११०(क)।।
मेरु सिखर वट छायाँ मुनि लोमस आसीन।
देखि चरन सिरुनायउँ बचन कहेउँ अति दीन।।११०(ख)।।
सुनि मम बचन बिनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज।
मोहि सादर पूँछत भए दिज आयहु केहि काज।।११०(ग)।।
तव में कहा कृपानिधि तुम्ह सर्वण्य सुजान।
सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहहु भगवान।।११०(घ)।।
तब मुनीस रघुपति गुन गाथा। कहे कछक सादर खगनाथा।।

मम परितोष विविधि विधि कीन्हा। हरिपत राममंत्र तव दीन्हा।। बालकरूप राम कर ध्याना। कहेउ मोहि मुनि कृपानिधाना।। सुंदर सुखद मोहि अति भावा। सो प्रथमहिं मैं तुम्हिह सुनावा।। मुनि मोहि कछुक काल तहँ राखा। रामचरितमानस तद भाषा।। सादर मोहि यह कथा सुनाई। पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई॥ रामचरित सर गुप्त सुहावा। संभु प्रसाद तात में पावा॥ तोहि निज भगत राम कर जानी। ताते मैं सब कहेउँ बखानी।। राम भगति जिन्ह कें उर नाहीं। कवहुँ न तात कहिंअ तिन्ह पाहीं॥ मुनि मोहि बिबिधि भाँति समुझावा। मैं सप्रेम मुनि पद सिरु नावा।। निज कर कमल परिस मम सीसा। हरिषत आसिष दीन्ह मुनीसा।। राम भगति अविरल उर तोरें। वसिहि सदा प्रसाद अब मोरें।। दो ० – सदा राम प्रिय होहु तुम्ह सुभ गुन भवन अमान। कामरूप इच्छामरन ग्यान विराग निधान ॥११३(क)॥ जेहिं आश्रम तुम्ह बसव पुनि सुमिरत श्रीभगवंत।

न्यापिहि तहँ न अविद्या जोजन एक प्रजंत ॥११३(ख)॥ काल कर्म गुन दोप सुभाऊ। कछ दुख तुम्हिह न न्यापिहि काऊ

राम रहस्य लिलत विधि नाना। गुप्त प्रगट इतिहास पुराना।। विज्ञ श्रम तुम्ह जानव सब सोऊ। नित नव नेह राम पद होऊ।। जो इच्छा करिहहु मन माहीं। हिर प्रसाद कछ दुर्लभ नाहीं।। सुनि सुनि आसिष सुनु मतिधीरा। ब्रह्मगिरा भइ गगन गँभीरा।। एत्रमस्तु तव बच सुनि ग्यानी। यह मम भगत कर्म मन बानी।। सुनि नभगिरा हर्य मोहि भयऊ। प्रेम मगन सब संसय गयऊ।। काहू सुमित कि खल सँग जामी। सुभ गित पान कि परित्रय गामी।।
भव कि परिहं परमात्मा बिंदक। सुखी कि होिहं कन हुँ हिर निंदक।।
राज कि रहइ नीति बिनु जानें। अघ कि रहिं हिरिचरित नखानें।।
पान जस कि पुन्य बिनु होई। बिनु अघ अजस कि पानइ कोई।।
लाभु कि किछु हिरिभगित समाना। जेिह गानि श्रुति संत पुराना।।
हानि कि जग एिह सम किछु भाई। भिज न रामिह नर तनु पाई।।
अघ कि पिसुनता सम कछु आना। धर्म कि दया सिरस हिरिजाना।।
एहि बिधि अमिति जुगुति मन गुनऊँ। सुनि उपदेस न सादर सुनऊँ।।
पुनि पुनि सगुन पच्छ में रोपा। तन सुनि बोलें नचन सकोपा।।
सूद परम सिख देउँ न मानिस। उत्तर प्रतिउत्तर नहु आनिस।।
सत्य वचन विखास न करही। बायस इव सनही ते डरही।।
सठ खपच्छ तन हृदयँ विसाला। सपिद होिह पच्छी चंडाला।।
लीन्ह श्राप मैं सीस चढ़ाई। निहं कछ भय न दीनता आई।।

दो॰-तुरत भयउँ में काग तब पुनि मुनि पद सिरु नाइ। सुमिरि राम रघुबंस मनि हरपित चलेउँ उड़ाइ।।११२(क)॥ उमा जे राम चरन रत विगत काम मद क्रोध। निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहिं विरोध।।११२(ख)

सु खगेस नहिं कछ रिषि दूपन। उर प्रेरक रघुवंस विभूपन।। कुपासिंधु सुनि मित करि भोरी। लीन्ही प्रेम परिच्छा मोरी।। मन वच क्रम मोहि निज जन जाना। सुनि मित पुनि फेरी भगवाना।। रिपि मम महत सीलता देखी। राम चरन विस्वास विसेपी।। अति विसमय पुनि पुनि पछिताई। सादर सुनि मोहि लीन्ह वोलाई

एक वात प्रभु पूँछउँ तोही। कहह बुझाइ कुपानिधि मोही।। कहिं संत भ्रान बेद पुराना। निहं कछ दुर्लभ ग्यान समाना।। सोइ भ्रानि तुम्ह सन कहेउ गोसाई। निहं आदरेह भगित की नाई।। ग्यानिह भगितिह अंतर केता। सकल कहह प्रभुक्रपा निकेता।। सानि उरगारि बचन सुख माना। सादर बोलेउ काग सुजाना।। भगितिह ग्यानिह निहं कछ भेदा। उभय हरिहं भव संभव खेदा।। नाथ भुनीस कहिं कछ अंतर। सावधान सोउ सुनु बिहंगबर।। ग्यान बिराग जोग बिग्याना। ए सब पुरुष सुनह हरिजाना।। पुरुष प्रताप प्रबल सब भाँती। अवला अवल सहज जड़ जाती।। दो०—पुरुष त्याणि सक नारिह जो बिरक्त मित धीर।

न तु कामी विषयावस बिम्रुख जो पद रघुवीर ।। ११५(क)।। सो ०-सोउ ग्रुनि ग्याननिधान मृगनयनी विधु मुख निरखि।

बिबस होइ हरिजान नारि बिब्तु माया प्रगट।।११५(ख)।।
इहाँ न पच्छपात कछु राखउँ। वेद पुरान संत मत भाषउँ।।
सोह न नारि नारि कें रूपा। पन्नगारि यह रीति अनूषा।।
माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ। नारि बर्ग जानइ सब कोऊ।।
पुनि रघुबीरिह भगति पिआरी। माया खछु नर्तकी बिचारी।।
भगतिहि सानुकूल रघुराया। ताते तेहि डरपित अति माया।।
राम भगति निरुपम निरुपाधी। बसइ जासु उर सदा अवाधी।।
तेहि बिलोकि माया सकुचाई। किर न सकइ कछु निज प्रभुताई।।
अस बिचारि जे सुनि विग्यानी। जाचिह भगति सकल सुख खानी

किर बिनती मुनि आयस पाई। पद सरोज पुनि पुनि सिरु नाई।। हरण सहित एहिं आश्रम आयउँ। प्रभु प्रसाद दुर्लभ वर पायउँ।। इहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा। वीते कलप सात अरु वीसा।। करउँ सदा रघुपति गुन गाना। सादर सुनहिं विहंग सुजाना।। जब जब अवश्रपुरीं रघुबीरा। धरहिं भगत हित मनुज सरीरा।। तव तव जाइ राम पुर रहऊँ। सिसुलीला बिलोकि सुख लहुऊँ।। पुनि उर राखि राम सिसुरूपा। निज आश्रम आवउँ खग्यूपा।। कथा सकल मैं तुम्हांह सुनाई। काग देह जेहिं कारन पाई।। कहिउँ तात सब प्रस्न तुम्हारी। राम भगति महिमा अति भारी।।

दो - ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ राम पद नेह।

निज प्रभु दरसन पायउँ गए सकल संदेह।।११४(क)।।

मासपारायण, उन्तीसवाँ विश्राम

भगति पच्छ हठ करि रहेउँ दीन्हि महारिषि साप। मुनि दुर्लभ वर पायउँ देखहु भजन प्रताप।।११४(ख)।।

जे असि भगति जानि परिहरहीं। केवल ग्यान हेतु श्रम करहीं।।
ते जड़ कामधेनु गृहँ त्यागी। खोजत आकु फिरहिं पय लागी।।
सनु खगेस हिर भगति विहाई। जे सुख चाहिं आन उपाई।।
ते सठ महासिंधु विनु तरनी। पैरि पार चाहिं जड़ करनी।।
सिन भसंडि के वचन भवानी। बोलेड गरुड़ हरिष मृदु बानी।।
तव प्रसाद प्रभु मम उर माहीं। संसय सोक मोह श्रम नाहीं।।
सनेउँ पुनीत राम गुन ग्रामा। तुम्हरी कृपाँ लहेउँ विश्रामा।।

तव विग्यानरूपिनी बुद्धि विसद घृत पाइ। चित्त दिआ भिर धरे दढ़ समता दिअटि बनाइ॥११७(ख)॥ तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास तें काढ़ि। तूल तुरीय सँवारि पुनि वाती करें सुगाहि॥११७(ग)॥

सो०-एहि बिधि लेसै दोप तेज रासि विग्यानमय। जातहिं जासु समीप जरहिं भदादिक सलभ सन ॥११७(घ)॥

सोहमसि इति चृत्ति अलंडा।दीप सिखा सोइ परम प्रनंडा।। आतम अनुभव सुख सुप्रकासा। तब भव मूल भेद भ्रम नासा॥ प्रबल अविद्या कर परिवारा। मोह आदि तम मिटइ अपारा॥ तब सोइ बुद्धि पाइ उँजिआरा। उर गृहँ वैठि ग्रंथि निरुआरा।। छोरन ग्रंथि पात्र जौं सोई।तव यह जीव कृतारथ होई॥ छोरत ग्रंथि जानि खगराया। विघ्न अनेक करइ तब माया।। रिद्धि सिद्धि प्ररइ वहु भाई। बुद्धिहि लोभ दिखावहिं आई॥ कल बल छल करि जाहिं समीपा। अंचल बात बुझावहिं दीपा।। होइ बुद्धि जों परम सयानी। तिन्ह तन चितव न अनहित जानी।। जों तेहि बिन्न बुद्धि नहिं बाधी । तौ वहोरि सुर करहिं उपाधी ॥ इंद्री द्वार झरोखा नाना। तहँ तहँ सुर वैठे करि थाना।। आवत देखिहं विषय बयारो। ते हिंठ देहिं कपाट उघारी।। जब सो प्रभंजन उर गृहँ जाई। तबहिं दीप बिग्यान बुझाई॥ ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकासा। बुद्धि चिकल भइ विषय चतासा।। इंद्रिन्ह सुरन्ह न ग्यान सोहाई। विषय भोष पर प्रीति सदाई।। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी। तेहि विधिदीपको वार बहोरी॥

दो॰-यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानइ कोइ। जो जानइ रघुपति कृपाँ सपनेहुँ मोह न होइ।।११६(क)।। औरउ ग्यान भगति कर मेद सुनहु सुप्रबीन।

जो सुनि होइ राम पद ग्रीति सदा अविछीन ॥११६(ख)॥ सुनहु तात यह अकथ कहानी। सम्रुझत बनइ न जाइ बखानी। इसर अंस जीव अविनासी।चेतन अमल सहज सुख रासी।। सो मायाबस भयउ गोसाई। बँध्यो कीर मरकट की नाई।। जड़ चेतनिह ग्रंथि परि गई। जद्पि मृषा छूटत कठिनई।। तव ते जीव भयउ संसारी। छूट न ग्रंथि न होइ सुखारी।। श्रुति पुरान वहु कहेउ उपाई। छूट न अधिक अधिक अरुझाई।। जीव हृद्यँ तम मोह विसेषी। ग्रंथि छूट किमि परइ न देखी।। अस संजोग ईस जब करई। तबहुँ कदाचित सो निरुअरई। सान्विक श्रद्धा घेनु सुहाई। जों हिर कुपाँ हदयँ बस आई॥ जप तप ब्रत जस नियम अपारा। जे श्वति कह सुभ धर्म अचारा।। तेइ तन हरित चरै जब गाई। भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई।। नोइ निचृत्ति पात्र विस्वासा। निर्मल मन अहीर निज दासा॥ परम धर्ममय पय दुहि भाई। अवटे अनल अकाम बनाई।। तोष मरुत तब छमाँ जुड़ावै। धृति सम जावनु देइ जमावै।। मुदिताँ मथै बिचार मथानी।दम अधार रज्जं सत्य सुनानी॥ तव मिथ काढ़ि लेइ नवनीता। विमल विरा**गसुभग सुपु**नीता।।

दो०-जोग अगिनि करिश्रगट तव कर्म सुभासुभ लाइ। बुद्धि सिरावे ग्यान घृत ममता मल **वरिकास्। १३**  प्रवल अविद्या तम मिटि जाई। हारहिं सकल सलभ समुदाई॥ खल कामादि निकट नहिं जाहीं। वसइ भगति जाके उर माहीं।। गरल सुधासम अरि हित होई। तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई॥ व्यापहिं मानस रोग न भारी। जिन्ह के बस सब जीव दुखारी॥ राम भगति मनि उर वस जाकें। दुख छवलेस न सपनेहुँ ताकें।। चतुर सिरोमनि तेइ जग भाहीं। जे मनि लागि सुजतन कराहीं। सो मनि जदिप प्रगट जग अहई। राम कृपा विनु नहिं कोउ लहुई।। उपायं पाइबे केरे। नर हतभाग्य देहिं भटभेरे॥ स्ग्रम पावन पर्वत बेद पुराना।राम कथा रुचिराकर नाना॥ मर्मी सज्जन सुमति कुदारी। ग्यान विराग नयन उरगारी। भाव सहित खोजइ जो प्रानी। पाव भगति मनि सब सुख खानी।। मोरें मन प्रभु अस विस्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा।। राम सिंधु धन सज्जन धीरा। चंदन तरु हरि संत समीरा॥ सव कर फल हिर भगति सुहाई। सो वितु संत न काहूँ पाई।। अस विचारि जोइ कर सतसंगा। राम भगति तेहि सुलभ विहंगा।।

दो०-ब्रह्म पयोनिधि मंदर ग्यान संत सुर आहिं। कथा सुधा मथि काढ़िहं भगति मधुरता जाहिं।।१२०(क)।। विरति चर्म असि ग्यान मद लोभ मोह रिपु मारि। जय पाइअ सो हरि भगति देखु खगेस विचारि।।१२०(ख)।।

पुनि संप्रेम बोलेउ खगराऊ। जों कृपाल मोहि ऊपर भाऊ।। नाथ मोहि निज सेवक जानी। सप्त प्रस्न मम कहहु बखानी।। प्रथमहिं कहहु नाथ मतिधीरा। सब ते दुर्लभ कवन सरीरा।। दो०-तब फिरि जीव विविधि विधि पावइ संसृति क्लेस। हारे माया अति दुस्तर तिर न जाइ विहणेस।।११८(क)।। कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक। होइ घुनाच्छर न्याय जौं पुनि प्रत्यूह अनेक।।११८(ख)।।

ग्यान पंथ कृपान के धारा। परत खगेस होइ नहिं बारा।। जो निर्विष्ठ पंथ निर्वहर्इ। सो कैवल्य परम पद लहई।। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। संत पुरान निगम आगम वद।। राम भजत सोइ मुकुति गोसाई। अनइच्छित आवइ वरिआई।। जिमिथल विनु जल रहिन सकाई। कोटि भाँति कोउ करें उपाई।। तथा मोच्छ सुख सुनु खगराई। रहिन सकइ हिर भगति विहाई।। अस विचारि हिर भगत सयाने। मुक्ति निरादर भगति छभाने।। भगति करत विनु जतन प्रयासा। संसृति मूल अविद्या नासा।। भोजन करिअ तृपिति हित लागी। जिमि सो असन पचवै जठरागी।। असि हिर भगति सुगम सुखदाई। को अस मूढ़ न जाहि सोहाई।।

दो०—सेवक सेव्य भाव विद्य भव न तिरिअ उरगारि।
भजह राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारि।।११९(क)।।
जो चेतन कहँ जड़ करइ जड़िह करई चैतन्य।
अस समर्थ रघुनायकि भजिह जीव ते धन्य।।११९(ख)।।
कहेउँ ग्यान सिद्धांत बुझाई। सुनह भगित मिन कै प्रभुताई।।
राम भगित चिंतामिन सुंदर। वसइ गरुड़ जाके उर अंतर।।
परम प्रकास रूप दिन राती। निहं कछ चिंहअ दिआ घृत वाती।।

मोह दरिद्र निकट नहिं आवा। लोभ वात नहिं ताहि बुझावा।।

होहिं उल्लेक संत निंदा रत। मोह निसा प्रिय ग्यान भानु गत।। सब के निंदा जे जड़ करहीं। ते चमगादुर होइ अवतरहीं॥ सुनहु तात अब मानस रोगा। जिन्ह ते दुख पावहिं सब लोगा।। मोह सकल ब्याधिन्ह कर यूला। तिन्ह ते पुनि उपजहिंबहु स्रला।। काम बात कफ लोभ अपारा।क्रोध पित्त नित छाती जारा॥ प्रीति करहिं जों तीनिउ भाई। उपजइ सन्यपात दुखदाई।। विषय मनोरथ दुर्शम नाना। ते सब स्रूल नाम को जाना।। ममता दादु कंडु इरषाई। हरष विपाद गरह बहुताई॥ पर मुख देखि जरिन सोइ छई। कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई।। अहंकार अति दुखद डमरुआ। दंभ कपट मद मान नेहरुआ।। वसा उदरबृद्धि अति भारी। त्रिविधि ईपना तरुन तिजारी॥ जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका। कहँ लगि कहीं कुरोग अनेका।। दो ०-एक ब्याधि बस नर मरहिं ए असाधि बहु ब्याधि । पीड़िहं संतत जीव कहुँ सो किमि लहै समाधि ।।१२१(क)।।

नेम धर्म आचार तप ग्यान जग्य जप दान। भेषज पुनि कोटिन्ह नहिं रोग जाहिं हरिजान॥१२१(ख)॥ एहि बिधि सकल जीव जग रोगी। सोक हरप भय प्रीति वियोगी॥

मानस रोग कछक में गाए। हिंह सब कें लिख बिरलेन्ह पाए।। जाने ते छीजिंह कछ पापी। नास न पाविह जन परितापी।। बिपय छपथ्य पाइ अंकरे। मुनिह हृद्य का नर वापुरे।। राम कृपाँ नासिह सब रोगा। जों एहि भाँति बनै संयोगा।। सदगुर बैंद बचन बिखासा। संजम यह न विपय के आसा।। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। सोउ संछेपहिं कहहु विचारी।। संत असंत मरम तुम्ह जानहु। तिन्ह कर सहज सुभाव वखानहु कवन पुन्य श्रुति विदित विसाला। कहहु कवन अघ परम कराला।। मानस रोग कहहु समुझाई। तुम्ह सर्वग्य कृपा अधिकाई।। तात सुनहु सादर अति प्रीती। मैं संछेप कहउँ यह नीती।। नर तन सम नहिं कवनिउ देही। जीव चराचर जाचत तेही।। नरक खर्ग अपवर्ग निसेनी। ग्यान विराग भगति सुभ देनी।। सो तनु धरिहरि भजहिं न जे नर। होहिं विषय रत मंद मंद तर।। काँच किरिच बदलें ते लेहीं। कर ते डारि परस मनि देहीं।। नहिंदिरद्र सम दुख जग माहीं। संत मिलन सम सुख जग नाहीं।। पर उपकार वचन मन काया।संत सहज सुभाउ खगराया॥ संत सहिं दुख पर हित लागी। पर दुख हेतु असंत अभागी।। भूर्ज तरू सम संत कृपाला। पर हित निति सह विपति विसाला।। सन इव खल पर वंधन करई। खाल कढ़ाइ विपति सहि मरई।। खल विनु खारथ पर अपकारी। अहि मूपक इव सुनु उरगारी।। पर स'पदा विनासि नसाहीं। जिमि ससि हति हिम उपल विलाहीं।। दुष्ट उदय जग आरति हेत्। जथा प्रसिद्ध अथम ग्रह केत्।। संत उदय संतत सुखकारी। विस्व सुखद जिमि इंदु तमारी॥ परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। पर निंदा सम अघ न गरीसा।। हर गुर निंदक दादुर होई।जन्म सहस्र पाव तन सोई॥ द्विज निंद्क बहु नरक भोग करि। जग जनमइ वायस सरीर धरि॥ सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी। रौरव नरक परहिं ते प्रानी।।

तुम्ह बिग्यानरूप निहं मोहा। नाथ कीन्हि मो पर अति छोहा।। पूँछिहु राम कथा अति पावनि। सुक सनकादि संभ्र मन भावनि।। सत संगति दुर्लभ संसारा। निमिप दंड भरि एकउ बारा॥ देखु गरुड़ निज हृद्यँ बिचारी। मैं रघुबीर भजन अधिकारी॥ सकुनाधम सब भाँति अपावन। प्रभ्र मोहि कीन्ह विदित जग पावन

दो ०-आजु धन्य मैं धन्य अति जद्यपि सब बिधि हीन।

निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन ॥१२३(क)॥ नाथ जथामति भाषेउँ राखेउँ नहिं ऋछु गोइ।

चरित सिंघु रघुनायक थाह कि पावइ कोइ।।१२३(ख)।।
सुमिरि राम के गुन गन नाना। पुनि पुनि हरष भुसुंडि सुजाना।।
महिमा निगम नेति करि गाई। अतुलित बल प्रताप प्रभुताई।।
सिव अज पूज्य चरन रघुराई। मो पर कुपा परम मृदुलाई।।

अस सुभाउ केंहुँ सुनउँ न देखउँ। केहि खगेस रघुपति सम लेखउँ।। साधक सिद्ध बिमुक्त उदासी। कबि कोबिद कृतग्य संन्यासी।।

जोगी सर सुतापस ग्यानी।धर्म निरत पंडित बिग्यानी॥ तरिहं न बिनु सेएँमम स्वामी।राम नमामि नमामि नमामी॥ सरन गएँ मो से अघ रासी।होहिं सुद्ध नमामि अविनासी॥

दो०-जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रय स्ल। सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहउ अनुकूल ॥१२४(क)॥ सुनि भुसुंडि के बचन सुभ देखि राम पद नेह। बोलेड प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदेह ॥१२४(ख)॥

मैं कृतकृत्य भयउँ तव वानी। सुनि रघुवीर भगति रससानी।।

रघुपति भगति सजीवन मूरो।अनुरान श्रद्धा मति पूरी।। एहि विधि भलेहिं सो रोग नसाहीं। नाहिंत जतन कोटि नहिं जाहीं।। जानिअ तन मन बिरुज गोसाँई। जब उर बल निराग अधिकाई॥ सुमति छुधा बांद्रइ नित नई।बिषय आस दुर्वेलता गई।। विमल ग्यान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगति उर छाई।। सिव अज सुक सनकादिक नारद । जे ग्रुनि ब्रह्म बिचार विसारद ।। सव कर मत खगनायक एहा। करिअ राम पद पंकज नेहा।। श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहीं। रघुपति भगति विना सुख नाहीं।। कमठ पीठ जामहिं वरु बारा। बंध्या सुत वरु काहुहि यारा।। फ़्लहिं नभ बरु बहु विधि फ़ुला। जीव न लह सुख हरि प्रतिक्कला।। रुपा जाइ वरु मृग जल पाना। वेरु जामहिं सस सीस विषाना।। अंधकारु वरु रविहि नसावै। राम विमुख न जीव सुख पावै।। हिम ते अनल प्रगट वरु होई। विम्रुख राम सुख पाव न कोई।। दो ॰ – बारि मर्थे घृत होइ बरु सिकता ते बरु तेल ।

निनु हिर भजन न भव तिरिअयह सिद्धांत अपेल ॥१२२(क)॥
मसकिह करइ बिरंचि प्रभु अजिह मसकि ते हीन।
अस बिचारि तिज संसय रामिह भजिह प्रबीन ॥१२२(ख)॥
<sup>रलोक</sup>-विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे।

हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरिन्त ते ॥१२२(ग)॥
कहेउँ नाथ हरि चरित अनूपा। न्यास समास खमित अनुरूपा॥
श्विति सिद्धांत इहइ उरगारी। राम भिजअ सब काज विसारी॥
प्रभु रघुपति तिज सेइअ काही। मोहि से सठ पर ममता जाही॥

दो०-मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहिं विनहिं प्रयास।

जे यह कथा निरंतर सुनहिं मानि विस्वास ॥१२६॥

सोइ सर्वज्य गुनी सोइ ज्याता। सोइ मिह मंडित पंडित दाता।। धर्म परायन सोइ कुल त्राता। राम चरन जा कर मन राता।। नीति निपुन सोइ परम सयाना। श्रुति सिद्धांत नीक तेहिं जाना।। सोइ किंव कोविद सोइ रनधीरा। जो छल छाड़ि भजइ रघुवीरा।। धन्य देस सो जहँ सुरसरी। धन्य नारि पतित्रत अनुसरी।। धन्य सो श्रुपु नीति जो करई। धन्य सो द्विज निज धर्म न टर्रई।। सो धन धन्य प्रथम गित जाकी। धन्य पुन्य रत मित सोइ पाकी।। धन्य घरी सोइ जब सतसंगा। धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा।।

दो०—सो कुल धन्य उमा मुनु जगत पूज्य सुपुनीत । श्रीरघुबीर परायन जेहिं नर उपज विनीत ॥१२७॥

मित अनुरूप कथा मैं भाषी। जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी।।
तव मन प्रीति देखि अधिकाई। तब मैं रघुपित कथा सुनाई।।
यह न कहिअ सठही हठसीलिह। जो मन लाइ न सुन हरि लीलिह
कहिअ न लोभिहि कोधिहि कामिहि। जो न भजइ सचराचर खामिहि।।
द्विज द्रोहिहि न सुनाइअ कबहूँ। सुरपित सिरेस होइ नृप जबहूँ।।
राम कथा के तेइ अधिकारी। जिन्ह कें सत संगति अति प्यारी
गुर पद प्रीति नीति रत जेई। द्विज सेवक अधिकारी तेई।।
ता कहँ यह विसेष सुखदाई। जाहि प्रानिप्रय औरघुराई।।
दो०-राम चरन रित जो चह अथवा पद निर्वान।

भाव सहित सो यह कथा करउ श्रवन पुट पान ॥१२८॥

राम चरन नूतन रित भई। माया जिनत बिपित सब गई।।
मोह जलिंध बोहित तुम्ह भए। मो कहँ नाथ बिबिध सुख दए।।
मो पिह होइ न प्रति उपकारा। बंद उँ तव पद बारिह बारा।।
प्रन काम राम अनुरागी। तुम्ह सम तात न कोउ बड़भागी।।
संत बिटप सरिता गिरिधरनी। पर हित हेतु सबन्ह के करनी।।
संत हृदय नवनीत समाना। कहा कि बन्ह पिर कहै न जाना।।
निज परिताप द्रवइ नवनीता। पर दुख द्रविहं संत सुपुनीता।।
जीवन जन्म सुफल मम भयऊ। तव प्रसाद संसय सब गयऊ।।
जानेहु सदा मोहि निज किंतर। पुनि पुनि उमा कहइ बिहंगवर।।
दो०—तासु चरन सिरु नाइ किर प्रेम सहित मितिधीर।

गयउ गरुड़ वैंकुंठ तब हृद्यँ राखि रघुवीर ॥१२५(क)॥ गिरिजा संत समागम सम न लाभ कळु आन।

वितु हरि कृपा न होइ सो गावहिं वेद पुरान ।।१ २५(ख)।।
कहेउँ परम पुनीत इतिहासा। सुनत श्रवन छूटहिं भव पासा।।
प्रनत करुपतरु करुना पुंजा। उपजइ प्रीति राम पद कंजा।।
मन क्रमबचन जिनत अघ जाई। सुनहिं जे कथा श्रवन मन छाई।।
तीर्थाटन साधन समुदाई। जोग विराग ग्यान निपुनाई।।
नाना कर्म धर्म त्रत दाना। संजय दम जप तप मख नाना।।
भूत दया द्विज गुरु सेवकाई। विद्या विनय विवेक वड़ाई।।
जहँ लगि साधन वेद वखानी। सब कर फल हिर भगति भवानी
सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई। राम कृपाँ काहूँ एक पाई।।

आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अवरूप जे। कहि नाम वारक तेपि पावन होहिं राम नमामि ते॥१॥

रघुबंस भूषन चिरत यह नर कहिं सुनिहं जे गावहीं। किल मल मनोमल धोइ विनु श्रम राम धाम सिधावहीं।। सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरें। दारुन अविद्या पंच जिनत विकार श्री रघुबर हरें।। २।। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित निर्वानप्रद सम आन को।। जाकी कृपा लवलेस ते मित्रमंद तुलसीदासहूँ।

पायो परम विश्राम् राम समान प्रभु नाहीं कहूँ।। ३।। दो०—मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुबीर। अस विचारि रघुबंस मिन हरहु विषम भव भीर।।१३०(क)।। कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम।।१३०(ख)।।

न्हो० — यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकिवना श्रीशम्भुना दुर्गमं श्रीमद्रामपदाञ्जभिक्तमिनशं प्राप्त्ये तु रामायणम्। मत्ना तद्रघुनाथनामिनरतं स्वान्तस्तमःशान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदामस्तथा मानसम्।। १।। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभिक्तप्रदं सायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम्। राम कथा गिरिजा में बरनी। किल मल समिन मनोमल हरनी।।
संस्रित रोग सजीवन मूरी। राम कथा गाविह श्रुति सरी।।
एहि महँ रुचिर सप्त सोपाना। रघुपति भगति केर पंथाना।।
अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाउँ देइ एहिं मारग सोई।।
मन कामना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट तिज गावा।।
कहिं सुनिहं अनुमोदन करहीं। ते गोषद इव भवनिधि तरहीं।।
सुनि सब कथा हृदय अति भाई। गिरिजा बोली गिरा सुहाई।।
नाथ कृपाँ मम गत संदेहा। राम चरन उपजेउ नव नेहा।।

वो॰—मैं कृतकृत्य भइउँ अब तव प्रसाद बिस्वेस । उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेस ॥१२९॥

यह सुभ संभु उमा संबादा। सुख संपादन समन विषादा।।
भव भंजन गंजन संदेहा। जन रंजन सज्जन प्रिय एहा ।।
राम उपासक जे जग माहीं। एहि सम प्रिय तिन्ह कें कछ नाहीं।।
रघुपति कुपाँ जथामित गावा। मैं यह पावन चरित सुहावा।।
एहिं कलिकाल न साधन दूजा। जोग जग्य जप तप ब्रत पूजा।।
रामिह सुमिरिअ गाइअ रामिह। संतत सुनिअ राम गुन ग्रामिह।।
जास पतित पावन वड़ बाना। गाव हिं किंव श्रुति संत पुराना।।
ताहि भजहि मन तिज कुटिलाई। राम भजें गित केहिं निहं पाई।।

छं०-पाई न केहिं गति पतित पावन राम भजिसुनु सठ मना। गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना।।

## श्रीरामायणजीकी आरती

आरित श्रीरामायनजी की। कीरित कलित लित सियपी की॥
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वालमीक विग्यान विसारद॥
सुक सनकादि सेप अह सारद। वरिन पवनसुत कीरित नीकी॥
गावत बेद पुरान अष्टद्स। छओ सास्त्र सव ग्रंथन को रस॥
मुनि जन धन संतर्ग को सरवस। सार अंस संमत सबही की॥
गावत संतत संमु भवानी। अह घट संभव मुनि विग्यानी॥
व्यास आदि कविवर्ज वखानी। कागभुसुंडि गहड के ही की॥
कलि मल हरिन विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की॥
दलन रोग भव मूरि अमी की। तात मात सव विधि तुलसी की॥

श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहिन्त ये ते संसारपतङ्गघोरिकरणैर्द्द्यन्ति नो मानवाः॥२॥ मासपारायण, तीसवाँ विश्राम। नवाह्मपारायण, नवाँ विश्राम॥



इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकळुपविध्वंसने सप्तमः सोपानः समाप्तः।



( उत्तरकाण्ड समाप्त )



